स्व , पुरायक्लोका माता मृतिंदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजीद्वारा

### संस्थापित

## आरकीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जैन-यन्यमाला

## संस्कृत यंथांक ११

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, श्रपश्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल श्रादि प्राचीन भाषाश्रोंमें उपलब्ध श्रागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक श्रौर ऐतिहासिक श्रादि विविध-विषयक जैन साहित्यका श्रनुसन्धानपूर्ण सम्पादन श्रौर उसका मूल और यथासंभव श्रनुवाद श्रादिके साथ प्रकाशन होगा । जैन भण्डारोंकी सूचियाँ शिलांतिख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके श्रध्ययन-ग्रन्थ श्रौर लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

मन्थमाला सम्पादक डॉ॰ हीरा**लाल जैन,** एम॰ ए०, डी॰ लिट्॰ डॉ॰ श्रादिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰

प्रकाशक—

त्र्ययोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस

स्थापनान्द फाल्गुन कृष्ण ह वीर नि० २४७०

़ सर्वाधिकार सुरज्ञित

विक्रम सं० २००० १८ फरवरी ११४४



स्वर्गीय मृर्तिदेवी, मातेश्वरी साहू शान्तिप्रसाद जैन

## JNANA-PITHA MURTIDEVI JAIN GRANTHAMALA SANSKRIT GRANTHA No. 11

# SVOPAJNA VIVRITI YUTA JINA SAHASRANAMA

OF

#### PANDIT ASHADHAR

WITH HINDI TRANSLATION AND INTRODUCTION
WITH THE COMMENTARY OF SRUTA SAGAR SURI



Translated and Edited

BY

#### PANDIT HIRALAL JAIN,

Siddhant - Shastri, Nyayatirtha

Published by

## BHARATIYA JNANAPITHA, KASHI

First Edition 1000 Copies.

PHALGUN VIR NIRVANA SAMVAT 2480 VIKRAMA SAMVAT 2010 FEBRUARY 1954.

Price
Rs. 41

#### FOUNDED BY

## SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRI MURTI DEVI

#### BHARATIYA JNANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

#### SANSKRIT GRANTHA NO. 11 <del>TOTOTT TAKE TO SOUT T</del>

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL, PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI, KANNADA AND TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN THLIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

#### AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

PUBLISHER

Dr. Hiralal Jain, M. A. D. Litt. AYODHYA PRASAD GOYALIYA Dr. A. N. Upadhye, M. A. D. Litt. Secy., BHARATIYA JNANAPITHA, DURGAKUND ROAD, BANARAS

T<del>ANGAN NANGAN N</del> Founded in Phaiguna Krishna 9, Vira Sam. 2470

All Rights Reserved.

Vikrama Samvat 2000

## समर्पण

## स्व० श्रद्धेय विद्वद्वर्य पं ० घनश्यामदासूजी न्यायतीर्थ

नी पवित्र स्मृतिमें सविनय स म पिंत

जिनके चरगोंके समीप चेठकर दो श्रद्धारीका ज्ञान प्राप्त किया श्रीर जिन्होंने सदा उन्नत एवं विशुद्ध भावनाश्रींसे प्रोत्साहन देकर ज्ञान-प्राप्तिके मार्ग पर श्रद्यसर किया

> प्रद्धावंनत— हीरालाल

# विषयानुक्रमणिका

| प्राथमिक वक्तव्य                       | . 0              | ब्रह्मश्रतिक १०८                      |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| सम्पादकीय वक्तव्य                      | 3                | बुद्धशतक ११६                          |
| त्रादर्श प्रतियोंका परिचय              | ११               | ग्रन्तकुच्छतक १३०                     |
| प्रस्तावना                             | १३               | श्रुतसागरी टीका १४१-२५७               |
| एक हजार श्राठ नाम ही क्यों             | १३               | जिनशतक १४१                            |
| सहस्रनामोंकी तुलना                     | १५               | सर्वज्ञशतक १४६                        |
| श्राशाधर-सहस्रनाम पर एक दृष्टि         | १६               | यशहरीतक १५४                           |
| जिनसहस्रनामका माहात्म्य                | २१               | 4246 1111                             |
| एक पुनर्वाक्त                          | २१               |                                       |
| <b>ग्रन्थकारका परिचय</b>               | २१               | नाथशतक रे७२<br>ऱ्योगिशतक १८१          |
| जन्मभूमि, वंश परिचय ऋौर समय            | २२               | निर्वाणशतक १६५                        |
| प्रन्थ-रचना                            | २३               | ब्रह्मशतक २०७                         |
| <b>ग्राशाधरके गु</b> ६ ग्रौर शिष्यवर्ग | २७               | बुद्धशतक २२१                          |
| श्रुतसागरका परिचय                      | २८               | त्र्यन्तकृच्छुतक २४३                  |
| समय-विचार                              | र∽               | टोकाकार प्रशस्ति २४५                  |
| ग्रन्थ-रचना                            | 38               | परिशिष्ट २५६–२८६                      |
| श्रुतसागरी टीकाके विषयमें              | 35               |                                       |
| श्रुतसागरका पाण्डित्य                  | ३०               | दर्शन परिचय . २५.६                    |
| श्रुतसागर पर एक आरोप                   | ३०               | जिनसहस्रनाम-त्रकाराद्यनुक्रमणिका २६१  |
| श्रुतसागरी टीका-गत कुछ विशेष बातें     |                  | स्वोपज्ञटीकागत पद्यसूची २७४           |
| त्राशाधरकृत जिनसहस्रनाम मूलपाठ         | <b>ર</b> ૧<br>૪૨ | गधाराद्वपा २०४                        |
| जिनसेन '' ेें                          | ४६               | '' व्याकरणस्त्रानुक्रमणिका २७४        |
| सकलकीर्ति '' ''                        | પુરુ             | स्वोपश्चिववृत्तिगत-धातुपाठः २७५       |
| हेमचन्द्र '' ''                        | પુર              | श्रुतसागरीटीकागत-स्त्रानुक्रमिषका २७५ |
|                                        | 7,               | '' '' संस्कृत पद्यानुक्रमणिका २७⊏     |
| मूलग्रन्थ स्वोपद्मविवृति और हिन्दी     |                  | '' '' प्राक्टत '' र⊏२                 |
| व्याख्या सहित                          | <b>২</b> ৩       | '' त्र्रनेकार्थंक पद्य-सूची २⊏३       |
| जिनशतक ५७                              |                  | '' सूत्रवाक्यांश-सूची २८३             |
| सर्वज्ञातक ६३                          |                  | श्रुतसागर विरचित पद्यानुक्रमिएका २८४  |
| यशार्हशतक ्, ७०                        |                  | श्रुतसागरी टीकागत पौराणिकनामसूची २८४  |
| तीर्थकुच्छतक .                         | ७८               | '' '' ग्रन्थनामसूची रू                |
| नाथशतक                                 | 58               | '' '' ग्रन्थकारनामस्ची रप्प           |
| योगिशतक                                | 0,3              | '' '' दार्शनिकनामसूची रूप्            |
| निर्वाग्रशतक                           | ६५               | ग्रन्थनाम-संकेतसूची २⊏६               |

## प्राथमिक वक्तव्य

शानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रंथमालाकी संस्कृत शाखाके अन्तर्गत प्रस्तुत ग्रंथको पाकर पाठक प्रसन्त होंगे। यह बड़े सन्तोपकी बात है कि यह ग्रंथमाला अविरत रूपसे अपने कर्तव्य-पालनमें उन्नित कर रही है। इसका परम श्रेय है शानपीठके संस्थापक धर्मधिच श्रीमान् सेठ शान्तिप्रसादजी और उनकी साहित्य-प्रिय पत्नी श्रीमती रमारानीजीको, जो शानपीठके संचालन, और विशेषतः धार्मिक साहित्यके प्रकाशनमें अत्यन्त उदार रहते हैं। प्रकाशन-कार्यको गतिशील बनाये रखनेमें शानपीठके मंत्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीय तथा संस्थाके भ्रन्य कार्य-कर्ताओंकी तत्परता और अध्यवसाय भी प्रशंसनीय है।

प्रस्तुत ग्रन्थ अपनी एक विशेषता रखता है, श्रीर वह यह है कि इसका विषय कोई कथानक. दार्शनिक विवेचन व श्राचारादि सम्बन्धी उपदेश न होकर जिनभगवान्की सहस्रनामात्मक स्तुति है। एक सहस्र नामोंके उल्लेख द्वारा भगवान्की वन्दना करनेकी परम्परा प्राचीन-कालसे हिन्दू तथा जैनधर्ममें समान रूपसे प्रचलित रही है। न केवल इतना ही, किन्तु सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमात्माके नाम-निर्देशमें वेदिक, बौद्ध ग्रौर जैनधर्मींके परस्पर भेद सब विलुप्त होकर उनके बीच एकी-करणको भावना पाई जाती है। उदाहरणार्थ, प्रस्तुत ग्राशाधर कृत जिनसहस्रनाममें 'ब्रह्मशतम्' ग्रीर 'बुद्धशतम' नामक परिच्छेदींको देखिये, जहाँ जिन भगवान्के ब्रह्मा, चतुर्मुख, विधाता, कमलासन, प्रजापित, हिरण्यगर्भ त्रादि स्पष्टतः वैदिक परम्पराके ईश्वराभिधानों तथा बुद्ध, दशवल, शाक्य, सुरात, मार्राजत्, वोधिसत्त्व आदि वौद्धधर्मके सुविख्यात बुद्धनामोंका भी संग्रह किया गया है। यह कोई चोरी या ग्रज्ञात ग्रनुकरणकी वात नहीं है, क्योंकि कवि स्पष्टतः जान-वूझकर ग्रौर सोच-समझ कर इन ग्रन्य धर्म-विख्यात नामोंको ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा करनेमें उनका श्रिमप्राय निस्सन्देह यही है कि भक्त जन भगवान्के विपयमें ऐक्यकी भावनाका अनुभव करें । हिन्दू , जिन्हें ब्रह्मा और विधाता कहते हैं, एवं बौद्ध बुद्ध व शाक्य श्रादि कहते हैं, उन्हीं परमेष्ठीको जैन, जिन व श्रयहन्त कहते हैं। हाँ, ईश्वरके सम्बन्धमें जैनियोंकी दार्शनिक मान्यता ग्रन्य धर्मोंसे भिन्न है। ग्रतएव उस विपयमें भ्रान्ति उत्पन्न न हो, इसीलिए संभवतः कविने स्वयं अपनी रचनाकी टीका लिखना भी आवश्यक समझा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभाके वलसे उक्त नामोंकी व्युत्पत्ति त्रपने धर्मकी मान्यतानुसार विठलाकर वतला दी है। यही तो भारतीय संस्कृतिकी, श्रीर विशेपतः जैन-श्रनेकान्तकी वह दिव्य सर्वतोमुखी दृष्टि है, जो भेदमें श्रभेद श्रीर ग्राभेदमें भेदकी स्थापना कर, इतर जनोंके मनमें एक उलझन व विस्मय उत्पन्न कर देती है। यही हमारे प्राचीन ऋषियोंकी वह प्रेरणा है जो ब्राज भी हमसे गान करा रही है-

> बुद्ध, वीर, जिन, हिर, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो।।

> > ऋथवा

ईश्वर श्रल्लाह तेरे नाम। सवको सन्मति दे भगवान्॥

त्र्याजकलके सम्प्रदायवादी, प्राचीन श्राचार्योंकी इस उदार श्रीर उदात्त भूमिकाको समभें श्रीर त्रपनावें, इसीमें स्विहत श्रीर लोककल्याण है।

## सम्पादकीय

त्राजिस ठीक ३५ वर्ष पूर्व जब मैं स्व० श्रद्धेय पं० धनश्यामदासजी न्यायतीर्थ (महरौनी) के चरण-सात्रिध्यमं वैठकर अपनी जन्मभूमिस्थ पाठशालामं अध्ययन कर रहा था, तब श्रुतपंचमीके दिन पंडितजीने हम लोगोंके साथ स्थानीय मन्दिरके शास्त्र-भंडारकी छान-बीन की और एक रही-पत्रोंके वस्तेको संभालते हुए वे सहसा आनन्दोलासके साथ दिस्मय और दुःख प्रकट करते हुए बोल उठे कि देखो, कितना सुन्दर अपूर्व प्रन्थ यह रहीके वरतेमें बंधा हुआ है। उन्होंने तभी एक पृथक् वेष्टनमें उस प्रतिको बांधा, उस पर अपने हाथसे 'सहस्रनामसटोक' लिखा और हम लोगोंको बताया कि यह पंडित आशाधरजीके सहस्रनामकी सुन्दर टीका है। उनके हाथसे नाम लिखे वेष्टनमें यह प्रति आज भी सुरिक्त है।

पंडितजीकी उक्त बात मेरे हृदयमें श्रांकित हो गई श्रीर श्रध्ययन-समाप्तिके बाद जबसे मैं प्रन्थोंके सम्पादनादि कार्यमें लगा, तमीसे सोच रहा था कि कब पं० श्राशाधरजीके सटीक सहस्रतामका सम्पादन करूं। में इस टीकाको पं० श्राशाधरजीकी स्वोपश्चृत्ति ही समझ रहा था ? किन्तु एक बार जब सुप्रसिद्ध साहित्यश पं० नाश्च्यमजी प्रेमीके साथ वम्बईमें श्राशाधरजीके सहस्रतामकी बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि उनकी लिखी टीका मेरे गांवके शास्त्र-मंडारमें है। श्री प्रेमीजी बोले, वह स्वोपश्चृत्ति न होकर श्रुत-सागरी टीका होगी, जाकर देखना। जब में देश श्राया श्रीर उसे देखा तो प्रेमीजीका कहना यथार्थ निकला। तमीसे में श्राशाधरजीकी लिखी सहस्रताम टीकाकी खोजमें रहने लगा। दो वर्ष पूर्व जब में वसुनिन्दिशावका-चारके सम्पादनमें व्यस्त था श्रीर उसकी प्राचीन प्रतिकी खोजमें लिलतपुरके बड़े मन्दिरजीके शास्त्र-मंडारके शास्त्रोंके वेष्टन खोल-खोलकर उनकी छान-बीन कर रहा था, तब श्रकस्मात् मुक्ते पंडितजीके सहस्रतामकी वह स्वोपश्चृत्ति प्राप्त हुई; जो कि श्राज तक श्रन्यत्र श्रप्राप्य थी श्रीर जिसे श्री प्रेमीजी श्राजसे लगभग ४५ वर्ष पूर्वते खोजनेका प्रयत्न कर रहे थे। में हर्वसे फूला न समाया, श्रीकारियोंसे श्राशा लेकर घर ले श्राया श्रीर उसकी प्रतिलिपि कर, उसके सम्पादनका समुचित श्रवसर देखने लगा।

हर्प है कि इन दो वर्षोमें श्रनेक श्रापत्तियोंके श्राने पर भी में श्री जिनेन्द्रके स्तवन-स्वरूप इस पवित्र ग्रन्थको उन्होंके प्रसादसे सम्पादित कर सका ।

प्रस्तुत ग्रन्थका सम्पादन अ ज द ग्रौर स प्रतियोंके ग्राधारसे किया गया है। प्रयत्न करने पर भी ग्रन्य मंडारोकी प्रतियोंको में प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी ग्राधिक चिन्ताकी कोई वात इसलिए नहीं है कि अ ग्रौर स ये दोनों ही प्रतियां ग्रत्यन्त शुद्ध थीं ग्रौर उनको ही ग्रादर्श मानकर उक्त दोनों टीकाग्रोंकी प्रेस-कापी तैयार की गई है।

प्रस्तुत संस्करणमें सबसे ऊपर मूल श्लोक, उसके नीचे स्वोपशवृत्ति ग्रौर उसके बाद हिन्दीमें मूल श्लोकका ग्रर्थ शब्दशः देकर उसके नीचे दोनों टीकाग्रोंके ग्राश्रयसे लिखी व्याख्या दी गई है ग्रौर यह प्रयत्न किया है कि मूल नामके ग्रर्थको व्यक्त करनेवाला दोनों टीकाग्रोंका ग्रिमिपाय उसमें व्यक्त कर दिया जाय।

प्रस्तावनामें यह दिखानेका प्रयत्न किया है कि सहस्रनामोंकी प्रथा कत्रसे वा कैसे चली । प्रस्तुत संस्करणमें पं॰ ग्राशाधरजीके सहस्रनामके ग्रातिरिक्त ग्रा॰ जिनसेन, ग्रा॰ हेमचन्द्र ग्रीर भट्टारक सकलकी चिके जिनसहस्रनामोंका भी संकलन किया है । पाठकगण इन चारं सहस्रनामोंके पाठ करनेके ग्रानन्तर यह जान सकेंगे कि साहित्यके भीतर परस्परमें कितना ग्रादान-प्रदान होता रहा है ।

प्रस्तावनामें ग्राशाघर सहस्रनामकी विशेषताको व्यक्त करनेका प्रयास किया गया है, उसमें मैं कितना सफल हो सका हूं, यह पाठकोंको उसका ग्रध्ययन करने पर ज्ञात हो सकेगा । प्रारंभमें श्रुतसागरी टीकागत कुछ ज्ञातव्य विशेषतात्रोंका भी उल्लेख किया गया है । परिशिष्टमें मूल श्लोकोंकी, सहस्र नामोंकी, टीकामें इत प्रयक्ते वन्नादनमें गं॰ हीचलाल दी शास्त्रीने दो परिश्रन किया है वह प्रन्यावलोक नते पाठकोंको त्या हो दावेगा। अपनी प्रत्यावनामें उन्होंने प्रत्यके विषय और प्रत्यकार चन्वभी वनी शतत्र्य वालेपर प्रयांत प्रकाश हालनेका प्रयत्न किया है। दीकांके वंशोधनमें खूब टावधानी एती गई है, और अनुवाद भी नानिक इंग्डे किया गया है जिस्ते शब्द-खुत्तींच देवी शुष्क चर्चा भी टरच और रोचक हो उठी है और उनके हान अनेक देन नान्यताओंका तारोकरण भी हो गया है। शब्दानुक्रमणींके द्वारा यह प्रत्य एक कोश-विश्वोत्त्य मी कान दे वहेगा। इस गरिवनके लिए हम स्व पंडितवींके कृतक हैं।

इने श्राशा श्रोर नरोटा है कि प्रत्यनाताके श्रन्य प्रकाशनोंके दनान इव प्रत्यका मी टनुचित चन्नान श्रोर उपयोग होगा ।

> हीरालाल जैन आदिनाथ उपाध्ये [ प्रन्यनाला - चनादक ]

### प्रकाशन-व्यय

म्ह्हा∽) ऋगृव २२ × २६=२८ पोंड ४० राम १० दिला

५५८) सनादन पारित्रनिक 🕆

**७६८) छुत्रई ३) प्रति ३**८

१५०) त्रयोज्ञय-त्र्यतस्या युक्त-वंशोधनादि

५५०) हिल्द वँघाई

२२५) मेंट ब्राचोचना ७५ प्रति

४०) इदर हागुझ

७५) पोलेब प्रंय नेंट नेइनेका

२०) क्वर डिवाइन तथा ब्लाझ

१७०) विद्यपन

४०) इत्र ह्याई

६२५) कनीयन २५ प्रतियत

इल लागत ४४९६।=)

१००० प्रति इसी । लागत एक प्रति था।)

मृल्य ४ रुपये

उद्धृत व्याकरण-सूत्रोंकी श्रौर पद्योंकी श्रकाराद्यनुक्रमिणका दी गई है। टीकामें उद्धृत पद्य किस ग्रन्थके हैं, यह जहांतक मेरेसे वन सका, कोष्ठक ( ) में निर्देश कर दिया है श्रौर श्रज्ञात स्थलोंके श्रागे कोष्ठकको रिक्त छोड़ दिया गया है। पाठक गण उन्हें श्रपने श्रुताध्ययनके साथ स्थल परिज्ञात होने पर पूरा कर सकते हैं।

मैंने श्रीमान् पं॰ नाथ्रामजी प्रेमीके द्वारा लिखे गये पं॰ त्राशाधर त्रीर श्रुतसागरसूरि सम्बन्धी दोनों लेखोंका उनकी 'जैनसाहित्य त्रीर इतिहास' नामक पुस्तकसे लेकर त्रपनी प्रस्तावनामें भर-पूर उपयोग किया है, त्रातः मैं उनका त्रात्यन्त त्राभारी हूं।

पं० त्राशाधरजीकी स्वोपञ्चित त्रौर श्रुतलागरी टीका ये दोनों ही विद्यार्थियोंके संस्कृत-ज्ञानके लिए वहुत ही उपयोगी हैं। प्रत्येक नामकी निर्मक्तिले उन्हें संस्कृतका परिष्कृत ज्ञान हो सकेगा। जैन परीज्ञालयोंको चाहिए कि ये इसे विशारद परीज्ञाके पठनकममें पाठ्य-पुस्तकके रूपमें स्वीकार करें। इसके प्रारम्भिक तीन शतक विशारद प्रथम खंडमें, मध्यवर्त्ता तीन शतक विशारद द्वितीय खंडमें त्रौर त्र्यन्तिम चार शतक विशारद तृतीय खंडमें पढ़ानेके योग्य हैं। इनसे छात्रोंका व्युत्पत्ति-ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही वे जैन सिद्धान्तके उन अनेक महत्त्वपूर्ण विपर्योसे भी परिचित हो सकेंग, जिनका कि परिज्ञान उन्हें अनेकों शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी नहीं हो सकता है। मैं तो अपने जैन विद्वानोंसे आग्रह करूंगा कि वे ऐसे व्याकरण, धर्म और न्याय-विपयक व्युत्पत्ति करानेवाले ग्रन्थोंको राजकीय-संस्कृत महाविद्यालय बनारस और हिन्दू विश्वविद्यालय काशीकी मध्यमा परीज्ञाके पाठ्यक्रममें स्वीकार करानेका प्रयत्न करें।

प्रत्तुत प्रन्यके सुन्दर सम्पादनके लिए मैंने यथाशक्ति समुचित प्रयत्न किया है, फिर भी पाठकगण् रह गई त्रुटियोंसे मुक्ते अवगत करावेंगे, जिससे उनका आगामी संस्करणमें यथास्थान संशोधन किया जा सके।

वृर्याव निवास साबूमल, पो॰ मड़ावरा (झांसी) १५।१२।५३

विनम्र— हीरालाल

## आदर्श प्रतियोंका परिचय

अ प्रति—-आशाधर-सहस्रनामको स्वोपश्वृत्ति सहित यह प्रति लिलतपुरके श्री बड़े मिन्द्रिजीके मंडारकी है । इसका त्राकार १०ई × ६ इंच है । पत्र-संख्या ५४ है । प्रति पत्र पंक्ति-संख्या ११ त्रीर प्रति पंक्ति त्राच्या-संख्या ११ न्हें । वि० सं० १६५४ के श्रावण शुक्का १० की लिखी हुई है । किसी प्राचीन प्रति परसे इसकी प्रतिलिपि की गई है । वह संभवतः त्र्रातिजीर्ण-शीर्ण रही होगी, त्रातप्व जहां पर पत्र टूट जानेसे वह पढ़ी 'नहीं जा सकी वहां लेखकने इस प्रकार विन्दुत्र्योंको खकर स्थान छोड़ दिया है । मध्यमें संभवतः उस प्राचीन प्रतिके २-३ पत्र भी गायव रहे हैं, जिससे 'इस प्रतिमें मूल सहसनामके श्लोकाङ्क ६३ ते ६८ तककी टीका नहीं लिखी हुई है । प्रस्तुत प्रतिके मध्यमें श्लोकाङ्क १०३ की टीकाके त्र्यनत्तर लिखा है—

"मुनिश्रोचिनयचन्द्रेश कर्मच्यार्थं लिखितम्"। तथा श्रन्तिम पुष्पिकामें लिखा है—"इत्याशाधर-स्रिकृतं जिनसहस्रनामस्तवनं समाप्तम् । मुनिश्रीचिनयचन्द्रेश लिखितम् ॥ × × × पंचाचारादि-व्रत्तपोद्यापनयमनियमेत्यादिसमस्तपापदोष प्रायश्चित्तनिः समस्तकर्मच्यविनाशनिःशुद्धचिद्रूप-प्राप्तिनिमित्तवेपधरेश मुनिचिनयचन्द्रेश भावना भाविता"॥

इस प्रकार तीन वार मुनिविनयचन्द्रका नामोल्लेख होनेसे विदित होता है कि ये वही विनयचन्द्र मुनि हैं, जिनका उल्लेख स्वयं पंडितजीने 'मव्यचकोरचन्द्रः' कह कर किया और जिनकी प्रेरणासे इष्टो-पदेशकी टीका लिखी है। यदि यह सत्य है, तो निःसन्देह वह प्रति अति प्राचीन और प्रामाणिक रही होगी। लिलतपुरके शास्त्र मंडारके जीर्था-शीर्था पत्रोंका कई बार अनुसन्धान करने पर भी उस प्राचीन प्रतिके पत्रोंका कुछ भी पता नहीं लग सका। अभी तक आशाधरजीकी स्वोपश टीकाकी यही एक मात्र प्रति उपलब्ध हुई है, जो कि अभीकी लिखी होने पर भी बहुत शुद्ध है। इसीके आधार पर स्वोपशवृत्तिकी प्रेसकापी तैयारकी गई है।

ज प्रति—यह जयपुरके तेरा-पंथी वह मिन्द्रकी प्रति है। इसका आकार ११ × ६ इंच है। पत्र संख्या ११७ है। प्रति पत्र पंक्ति-संख्या १३ है और प्रति पंक्ति-अन्तर-संख्या ४०-४२ है। प्रति लेखन-काल १८५८ है। इस प्रतिमें प्रारंभसे ६ अं अध्याय तक सहस्रनामके मूल श्लोक नहीं है; किन्तु ७ अं अध्यायसे टीकाके साथ मूल श्लोक भी लिखे गये हैं। इसमें प्रायः 'व' के स्थान पर 'व' लिखा गया है। प्रति प्रायः अशुद्ध है। कई स्थलोपर दो दो पंक्तियां छूट गई हैं, फिर भी इससे अनेक स्थलों पर पाठ-संशोधनमें सहा-यता मिली है। प्रति हमें श्लीमान् पं० करत्रचन्द्रजी शास्त्री एम. ए. जयपुरकी कृपासे प्राप्त हुई। इसके लिए हम उनके आमारी हैं।

द प्रति—यह देहलीके पंचायती मन्दिर (खजूर मस्जिद) की है। इसका त्राकार ५॥ × १०॥। इंच है। पत्र संख्या २१२ है। प्रति पृष्ठ पंक्ति-संख्या ११ त्रीर प्रति पंक्ति श्रज्ञर-संख्या २५–२६ है। कागज मोटा वदामी रंगका है। इसकी श्रान्तिम पुष्पिका इस प्रकार है:—

सं० १८११ वर्षं भाद्रपदमासे कृष्णपत्ते ६ चन्द्रवासरे लिखितं मिश्र हरिश्चन्द्रस्य इदं पुस्तकं । लिखा-इतं सिंघई लालमिन तत्पुत्र लाला भगवानदासस्य पंडितदयारामस्य पठनार्थं दत्तं । सिरोजमध्ये चन्द्रप्रमु चैत्यालये जिनसहस्रनामटीका संपूर्ने ॥ श्रीः ॥

स प्रति—यह मेरी जन्मभूमि साढ्मल ( झांसी ) के जैनमन्दिरकी श्रुतसागरी टीकाकी प्रति है जो श्रात्यन्त शुद्ध श्रीर प्राचीन है। इसका उद्धार श्राजसे ३५ वर्ष पूर्व स्व० पं० घनश्यामदासजीने रही पत्रोंके साथ वंघे वस्तेमेंसे किया था। इसका श्रान्तिम पत्र न होनेसे प्रति लिखनेका समय तो ज्ञात नहीं हो सका, पर ग्राकार-प्रकार, कागज, स्याही ग्रादिको देखते हुए यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि यह कमसे कम ३०० वर्ष पुरानी तो ग्रवश्य है । इसका ग्राकार ५ × ११ इंच है । पत्र संख्या १४६ है । प्रति पृष्ठ पंक्ति संख्या १९ ग्रीर प्रतिपंक्ति ग्राचर संख्या २८-४० है । प्रति ग्राच्यन्त शुद्ध है । सहस्रनामका प्रत्येक नाम लाल रंगसे चिन्हित है, जिससे उसकी व्याख्याका प्रारम्भ सहजमें शांत हो जाता है । प्रतिके सबसे अपरी पत्रके अपर लिखा हु श्रा है:—

"भ० श्रीधर्मकीर्त्तिपटे भ० श्रीपद्मकीर्त्तिने पुस्तक ग्रापच्यो" सिरोजनगर वास्तव्य ॥ शुभं भवतु ॥ ब्रह्मश्रीसुमतिसागरेग प्रेषिता । श्रीसूरतनगरात् ॥ श्रीरस्तु ॥

इस लेखसे विदित होता है कि यह प्रति सूरत (गुज़रात) से ब्रह्म श्रीसुमितसागरने सिरोज (मध्य भारत) नगरवासी महारक श्रीपद्मकीर्त्तिके पास भेजी थी। वहांसे यह हमारे ग्राममें कब कैसे ग्राई, इसका कुछ पता नहीं चलता। इतना ज्ञात ग्रवश्य हुन्ना कि ग्राजसे लगभग १०० वर्ष पूर्वतक हमारे ग्रामके मिन्दरमें सोनागिर-महारककी गद्दी थी, संभव है, वहांके महारकजीके साथ वह यहां न्याई हो।

स और द इन दोनों प्रतियोंमें कई वातोंमें समानताएं पाई जाती हैं। एक ग्रन्तिम वातकी समानता तो यह माननेके लिए विवश करती है कि द प्रतिकी प्रतिलिपि स प्रतिके ग्राधारसे ही हुई है। वह समता यह है कि स प्रतिमें भी श्रुतसागरकी प्रशस्तिको दूसरे श्लोकके दूसरे चरणका 'देवेन्द्रकीर्त्ति' तकका पाठ स प्रतिमें पाया जाता है ग्रौर इतना ही द प्रतिमें भी। इसके ग्रातिरिक्त स प्रति सूरतसे सिरोंज भेजी गई ग्रौर यह द प्रति भी सिरोंजमें ही लिखी गई। इश्लीए बहुत संभव यही है कि यतः स प्रतिमें ग्रान्तिम पत्र नहीं होनेसे श्रुतसागरकी प्रशस्ति ग्रधूरी थी, ग्रतः उससे प्रतिलिपि की जानेवाली द प्रतिमें भी वह ग्रधूरी ही लिखी गई। दूसरे इससे एक बात ग्रौर सिद्ध होती है कि जब द प्रति पूरे २०० वर्ष प्राचीन है, तो जिसके ग्राधार पर यह लिखी गई है, वह ग्रवश्य इससे ग्राधिक प्राचीन होगी। साथ ही यह भी पता चलता है कि ग्राजसे २०० वर्ष पूर्व ही स प्रतिका ग्रान्तिम पत्र गायव हो चुका था।

द प्रति यद्यपि अपेचाञ्चत अशुद्ध लिखी गयी है, तथापि उससे उन कई स्थलोंपर पाठ-संशोधनमें मुभ्ते पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है, जो कि स प्रतिकी प्राचीन लिखावट होनेसे मुझसे ठीक-ठीक पढ़े नहीं जा सके थे।

श्रुतसागरकी प्रशस्तिकी पूर्ति श्री॰ प्रेमीजीको पुस्तक ''जैनसाहित्य श्रौर इतिहास'' के श्रुतसागरके लेखसे की गई है, जिसमें कि उनकी प्रशस्ति सेठ माणिकचंद्रंजी वम्बईके ग्रन्थ-संग्रहकी प्रति जिनसहस्रनाम-टीकासे उद्धृतकी गई है।

स प्रे॰—यह सोलापुरके श्री ब्र॰ जीवराज गौतमचन्दजी दोशीके निजी मंडारकी प्रेस कापी है, जो कि ईडर मंडारकी प्रति परसे कराई गई है इस प्रतिमें भी अनेक स्थलोंपर पाठ छूटे हुए हैं, फिर भी अनेक पाठोंके शुद्ध करनेमें हमें इससे साहाय्य प्राप्त हुआ है। यह प्रेस कापी ३१-१-५१ को लिखकर तैयारकी गई है। इस प्रेस कापीमें टीकाके पूर्व सर्वत्र मूल श्लोक दिये हुए हैं। और अन्तमें श्रुतसागरी टीकाका प्रमाण श्लो०३०७५ दिया हुआ है। यह प्रेस कापी जीवराज अन्यमालाके संस्थापक श्लीमान् व्र० जीवराजजी गौतम-चन्द्रजी दोशी सोलापुरकी छुपासे प्राप्त हुई है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं।

#### प्रस्तावना

श्री मूलाचारमें स्तव या स्तवनके छह भेद वतलाये गये हैं—नामस्तवन, स्थापनास्तवन, हर्व्यस्तवन, क्षेत्रस्तवन, कालस्तवन श्रौर भावस्तवन । नामस्तवनकी व्याख्या टीकाकार वसुनिन्द श्राचार्यने इस प्रकारकी है:—

'चतुर्विशतितीर्थंकर।ण्। यथार्थानुगतैर्योत्तरसहस्रसंख्यैर्नामभिः रतवनं चतुर्विशतिनामरतवः'। (मूलाचार, ७, ४१ टीका)

श्रर्थात् चौबीस तीर्थंकरेंके वास्तविक श्रर्थवाले एक हजार श्राठ नामोंसे स्तवन करनेको नामस्तव कहते हैं ।

मूलाचारके ही ग्राधार पर पं० ग्राशाधरजीने भी ग्रपने ग्रनगारधर्मामृतके ग्राठवें ग्रथ्यायमें स्तवनके ये ही उपर्युक्त छह भेद वताये हैं ग्रौर नामस्तवका स्वरूप इस प्रकार कहा है:—

श्रष्टोत्तरसहस्रस्य नाम्नामन्वर्थमहैताम् । वीरान्तानां निरुक्तं यत्सोऽत्र नामस्तवो मतः ॥ ३६ ॥

श्चर्यात् वृपभादि वीरान्त तीर्थंकर परमदेवका एक हजार ग्राठ सार्थक नामोंसे स्तवन करना सो नाम-स्तवन है।

जैनवाड्ययका परिशीलन करनेसे विदित होता है कि यह एक अनादिकालीन परम्या चली आती है कि प्रत्येक तीयकरके केवल ज्ञान होने पर इन्द्रके आदेशसे कुवेर आकर भगवान्के समवसरण (समामंडप) की रचना करता है और देव, मनुष्य तथा पशु-पद्धी आदि तिर्यंच तीर्थंकर भगवान्का उपदेश सुननेके लिए पहुँचते हैं। उस समय सदाके नियमानुसार इन्द्र भी आकर भगवान्की वन्दना करता है और एक हजार आठ नामोंसे उनकी स्तुति करता है। आचार्य जिनसेनने अपने महापुराणमें इन्द्रके द्वारा भगवान् ऋषभनायकी इसी प्रकारसे स्तुति कराई है।

#### एक हजार आठ नाम ही क्यों ?

तीर्थंकरोंकी श्रष्टोत्तर सहस्रनामसे ही स्तृति क्यों की जाती है, इससे कम या श्रिधिक नामोंसे क्यों नहीं की जाती, यह एक जटिल प्रश्न है श्रीर इसका उत्तर देना श्रासान नहीं है। शास्त्रोंके श्रालोड़न करने पर भी इसका सीधा कोई समुचित उत्तर नहीं मिलता है। फिर भी जो कुछ श्राधार मिलता है उसके ऊपरसे यह अवश्य कहा जा सकता है कि तीर्थंकरोंके शरीरमें जो १००८ लक्त् श्रीर व्यक्तन होते हैं, जो कि सामु- दिक शास्त्रके अनुसार शरीरके श्रुभ चिन्ह या सुलक्ष माने गये हैं, वे ही सम्भवतः एक हजार श्राठ नामोंसे स्तृति करने श्राधार प्रतीत होते हैं। (देखो श्राचार्य जिनसेनके सहस्रनामका प्रथम श्रीक )।

श्रन्य मतावलिम्बयोंने भी श्रपने-श्रपने इप्टदेवकी स्तृति एक हजार नामोंसे की है श्रौर इसके सास्त्री विष्णुसहस्रनाम, शिवसहस्रनाम, गणेशसहस्रनाम श्रम्बिकासहस्रनाम, गोपालसहस्रनाम श्रादि श्रनेक सहस्र-नाम हैं। शिवसहस्रनामकार शिवजीसे प्रश्न करते हैं:—

तव नामान्यनन्तानि सन्ति यद्यपि इद्धर । तथापि तानि दिव्यानि न ज्ञायन्ते मयाऽधुना ॥ १६ ॥ प्रियाणि तव नामानि सर्वाणि झिव यद्यपि । तथापि कानि रम्याणि तेपु प्रियतमानि वै ॥ १७ ॥ [ शिवसहस्रनाम ] श्रर्थात्—हे शंकर, यद्यपि वुन्हारे नान श्रनन्त हैं श्रीर वे सभी दिव्य हैं, तथापि में उन्हें नहीं जानता हूं । श्रीर यद्यपि वे सभी नाम वुन्हें प्रिय हैं, तथापि उनमें कौन-कौन नाम श्रिधक प्रिय या प्रियतम हैं, सो सुने बताओं ?

इत प्रश्नके उत्तरमें शिवजी कहते हैं :--

दिन्यान्यनन्तनासानि सन्तिवदं मध्यगं परम् । अष्टोत्तरसहस्रं तु नाङ्गां प्रियतरं सम ॥३४॥ [शिवसहस्रनास]

ग्रर्थात्—यद्यपि मेरे ग्रनन्त दिन्य नाम हैं, तथापि नुम्ते उनमेंसे ये मध्यवर्त्ता एक हजार ग्राठ नाम त्रित प्रिय हैं।

इत भूमिकाके पश्चात् शिवनहस्त्रनाम प्रारम्भ होता है। स्रव क्य विष्णुसहस्त्रनामकी मूमिका देखिए। युधिप्टिरने मीष्मसे पूछा—

किमेकं दैवतं लोके कि वाऽप्येकं परायणम् । स्तुवन्तः कं कमर्वन्तः प्राप्तुयुर्मानवाः ग्रुभम् ॥ २ ॥ [ विप्लुसहस्रनाम ]

श्रथात्—वह कौनवा एक श्रतिपरायण देव हैं कि जिसकी खिति श्रौर श्रची करते हुए मनुष्य कल्यासको प्राप्त होवें ? इस प्रश्नपर भीष्मने उत्तर दिया:—

अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् । लोकाध्यकं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःस्तातिगो भवेत् ॥ ६ ॥

तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाधस्य भूपते । विप्णोर्नामसहस्तं मे श्रुणु पापभयापहम् ॥ १२ ॥ यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः । ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ १२ ॥ [ विष्णुसंहस्रनाम ]

त्रर्थात्—श्रनादि निधन, लोकाध्यक्त श्रौर चर्चलोकके महेरवर विष्णु हैं, श्रौर उनकी खित करनेचे मनुष्य चर्च दु:खोंने विनुक्त हो जाता है । उन लोक-प्रधान विष्णुके हजार नामोंको में कहता हूं, सो दुनो, जिन्हें कि महर्षियोंने नाया है श्रौर जो सार्थक एवं जगत्-विख्यात हैं ।

इत न्मिकाके वाय विष्णुत्त्वताम प्रारम्भ होता है।

गणेश वहस्रनामकी भूमिका इन सबसे भिन्न हैं। उनमें कहा गया है कि गणेशजीके 'पिता स्वयं शंकरमगवान् गणेशजीकी विना पूजा किये ही त्रिपुरासुरके जीतनेके लिए चले, तो उनके अनेक विष्न आ उपस्थित हुए। तब शंकरजीने मनोबलसे इसका कारण जाना और गणेशजीसे विष्न-निवारणका कारण पूछा। तब गणेशजीने प्रसन्न होकर अपने सहस्रनामको ही सर्वविष्न-निवारक और सर्व अभीष्ट-पूरक बताया।

देव एवं पुरारातिपुरत्रयजयोद्यमे । सनर्चनाद् गणेशस्य जातो विश्वाकुतः किल ॥ २ ॥ मनसा स विनिर्धार्थ ततस्तिद्विश्वकारणम् । महागणपतिं भक्त्या समभ्यर्च्य यथाविधि ॥ ३ ॥ विश्वप्रश्नमनोपायमपुरकृदपराजितः । संतुष्टः पूज्या शम्भोर्महागणपतिः स्वयम् ॥ ४ ॥ सर्वविश्वेकहरणं सर्वकामफलपदम् । ततस्तस्मै स्वकं नाम्ना सहस्रमिद्मप्रवीत् ॥ ४ ॥ [ गणेशसहस्रनाम ]

इत उत्यानिकाके पश्चात् गणेशतहस्रनाम प्रारम्भ होता है। इन तीनों ही तहस्रनामोंकी यह विशे-पता है कि उन्हें स्वयंशियकी, विष्णुको या गणेशकीके हुखने कहलाया गया है स्त्रीर तीनोंमें ही यह कतलाया गया है कि जो तहस्रनामने मेरी खित करते हैं स्त्रीर भक्तिने पूक्ते हैं, उनके सर्व दु:ख दूर हो जाते हैं।

कैन शास्त्रोंने चर्चप्रथम हमें त्राचार्य जिनसेन-प्राणीत महापुराणमें ही जिनसहस्रनामके दर्शन होते हैं । उसमें समवस्त्रात्थित ऋषमदेवकी स्त्रति करता हुआ इन्द्र कहता है कि:—

सलमास्तां गुण्स्तोत्रमनन्तास्तावकाः गुणाः । त्वन्नामस्मृतिमागेण परमं शं प्रशास्महे ॥ ६८ ॥ प्रतिदाष्टसहस्रेद्दलस्ण्स्वं गिरांपतिः । नाम्नामष्टसहस्रेण त्वां स्तुमोऽभीष्टतिद्वये ॥ ६६ ॥

[ महापुराण पर्व २४ ]

त्रर्थात्—हे भगवन् , हम श्रापके गुणोंकी क्या स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि श्रापके गुण श्रनन्त हैं । हम तो तुम्हारे नामके स्मरण मात्रसे ही परम शान्तिको प्राप्त करते हैं । भगवन् , यतः श्राप १००⊏लच्चण्-युक्त हैं, श्रतः एक हजार श्राठ नामोंसे ही श्रापकी स्तुति करता हूं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां हमें शिवसहस्रनाम, विष्णुसहस्रनाम, या गणेशसहस्रनाम त्रादिमेंसे किसीमें भी इस शंकाका समाधान नहीं मिलता है कि उनकी सहस्रनामसे ही स्तुति क्यों की जाती है, वहां हमें जिनसेनके सहस्रनाममें उक्त श्लोकके द्वारा इसका स्युक्तिक उत्तर मिल जाता है।

## सहस्रनामोंकी तुलना

मूलाचारके उपर्यु क्त उल्लेखसे इतना तो स्पष्ट है कि सहस्रनामकी प्रथा प्राचीन है। पर वर्तमानमें उपलब्ध वाड्ययके मीतर हमें सर्वप्रथम सहस्रनामोंका पता हिन्दू पुराणोंसे ही लगता है। उपरि लिखित तीनों सहस्रनामोंमेंसे मेरे ख्यालसे विष्णुसहस्रनामं सबसे प्राचीन है; क्योंकि, वह महाभारतके अनुशासन-पर्वके अन्तर्गत है।

जैनवाङ्मयमें इस समय चार सहस्रनाम उपलब्ध है, जिनमें जिनसेनका सहस्रनाम ही सबसे प्राचीन है। जिनसेनाचार्य कान्य, अलंकार, धर्मशास्त्र, न्याय आदिके प्रौढ़ विद्वान् और महाकवि थे, और इसका साची स्वयं उनका महापुराण है।

श्रा० जिनसेनके पश्चात् दूसरे जिनसहस्रनामके रचियता श्रा० हेमचन्द्र हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें हेमचन्द्र एक महान् श्राचार्य हो गये हैं श्रोर इन्होंने प्रत्येक विषय पर श्रपनी लेखनी चलाई है। श्रापको परवर्ती श्राचार्योंने 'कलिकालसर्वश्न' नामसे सम्बोधित किया है। हेमचन्द्रने श्रपने सहस्रनामका नाम 'श्रई-स्टइस्रनाम' रखा है। इस श्रईत्सहस्रनामका मिलान जब हम श्रा० जिनसेनके सहस्रनामके साथ करते हैं, तो इस वातमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता कि कुछ श्रोकों श्रोर नामोंके हेर-फेरसे ही श्रईत्सहस्रनामकी रचना की गई है। नवम शतककी रचना श्रवश्य स्वतंत्र हैं। श्रेप शतकोंमें तो प्रायः जिनसेन-सहस्रनामके श्रोक साधारणसे शब्द-परिवर्तनके साथ ज्योंके त्यों रख दिये गये हैं। पाठक प्रस्तुत संस्करणमें दिये गये हेमचन्द्रके सहस्रनामके साथ मिलान कर स्वयं इसका निर्णय कर लेंगे।

उक्त दोनों जिनसहस्रनामोंके पश्चात् पिण्डत श्राशाधरके प्रस्तुत सहस्रनामका नम्बर श्राता है। श्राशाधरके सहस्रनामका गंभीरता-पूर्वक श्रन्थयन करनेसे पता चलता है कि उन्होंने श्रपने समय तक रचे गये समस्त जैन या जैनेतर सहस्रनामोंका श्रवगाहन करनेके पश्चात् ही श्रपने सहस्रनामकी रचना की है। यही कारण है कि उनमें जो बृटि या श्रसंगति उन्हें प्रतीत हुई, उसे उन्होंने श्रपने सहस्रनाममें बिल्कुल दूर कर दिया। यही नहीं, बल्कि श्रपने सहस्रनाममें कुछ ऐसे तत्वोंका समावेश किया, जिससे उसका महत्त्व श्रपने पूर्ववर्ती समस्त सहस्रनामोंसे कई सहस्रगुणा श्रिषक हो गया है। पं० श्राशाधरजीने संभवतः श्रपनी इस विशेषताको स्वयं ही भली-भांति श्रनुभव किया है श्रीर यही कारण है कि उसके श्रन्तमें स्वयं ही उन्हें लिखना पड़ा कि "यही परम मंगल है, लोकोत्तम है, उल्वर्ण शरण है, परम तीर्थ है, इप्ट साधन है श्रीर समस्त क्लेश तथा संक्लेशके च्यका कारण है।" श्रन्तमें उन्होंने यहां तक लिखा है कि इस सहस्रनामके श्रर्थका जाननेवाला तो जिनके समान है। इससे श्रीधक श्रीर क्या महत्व बताया जा सकता था।

भद्वारक सकत्तकीतिने एक संनिध ग्रादिपुराणकी रचना की है, चौथा जिनसहस्रनाम उसीसे ही उद्धृत किया गया है। यह कवका रचा है, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, तथापि यह ग्राशाधर-सहस्र-नामसे पीछेका ही है, इतना सुनिश्चित है। यह कई जगह ग्रागुद्ध है, दूसरी प्रति न मिलनेसे सर्वत्र ग्राद्ध नहीं किया जा सका। इसकी रचनाका ग्राधार ग्रा० जिनसेन ग्रीर ग्राशाधरका सहस्रनाम हैं, ऐसा इसके पाठ से ज्ञात होता है।

## श्राशाधर-सहस्रनाम पर एक दृष्टिः---

पं० त्राशाधरजीके प्रस्तुत जिनसहस्रनामका त्राचोपांत गम्भीर पर्यवेच्च्या करने पर निम्न बातें हृदय पर स्वयमेव श्रंकित होती है:—

१—म्राशाधरजीने शिवसहस्रनाम म्रादिके समान भगवानके सहस्रनामोंको न तो उनके मुखसे ही कंहलाया है ग्रोर न जिनसेनके सहस्रनामके समान उसे इन्ह्रके मुखसे ही कहलाया है। किन्तु स्वयं ही संसारके दु:खोंसे संतत होकर वे कहणासागर वीतराग भगवानके सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं:—

'हि प्रमो, मैं संसार, देह और मोगोंसे विरक्त एवं दुःखोंसे सन्तप्त होकर आप जैसे करुणा-सागरको पाकर यह विनती करता हूं कि अनादिकालसे लेकर आज तक मैं सुखकी लालसासे मोहका मारा इधर-उधर ठोकरें खाता हुआ मारा-मारा फिरा, मगर कहीं सुखका लेश भी नहीं पाया और सुखका देनेवाला आपका नाम तक भी मैने इसके पूर्व नहीं सुना । आज मेरे मोहअहका आवेश कुछ शिथिल हुआ है और गुरुजनों से आपका नाम सुना है, अतः आपके सामने आकर स्तुति करनेको उद्यत हुआ हूं । मेरी भक्ति सुक्ते प्रेरित कर रही है कि रात-दिन आपकी स्तुति करता रहूं, पर शक्ति उसमें वाधक होकर मुक्ते हतोत्साह कर रही है; क्योंकि मैं अल्प शक्ति और अल्प शानका धारक हूँ, अतएव केवल अष्टोत्तर सहस्रनामसे स्तुतिकर अपनेको पवित्र करता हूं । (देखो आशाधर-सहस्रनाम स्ठोक १ से ४)

इसके पश्चात् वे दश शतकों में सहस्रनामों के कहनेकी प्रतिश भी विधिवत् करते हैं और प्रतिशानुसार ही स्तवन प्रारम्भ करते हैं। यतः वे जिन भगवान्का स्तवन करनेके लिए उद्यत हुए हैं, अतः उन्होंने सर्व-प्रथम जिनशतक रचा है और तद्नुसार इस शतकमें जिन, जिनेन्द्र, जिनराट् आदि नामों का उसमें समावेश किया है। 'जिन' यह पद जिन नामों है, या जिनके आगे प्रयुक्त हैं, ऐसे लगभग ७० नाम इस शतकमें सिन्नविष्ट हैं। 'जिन' पदका अर्थ 'जीतनेवाला' होता है। उक्त विविध जिनपद विभूषित नामों के द्वारा अंथ-कार मानों जिन भगवानसे कह रहे हैं कि हे भगवन्, आपने अपने राग, द्वेप, मोह, काम, कोघ, लोभादि शत्रुआंको जीत लिया है, अतएव आप निर्वन्न हैं, नीरज हैं, शुद्ध हैं, निर्मोह हैं, वीतराग हैं, वितृष्ण हैं, निर्मय हैं, और निर्विषद हें, अतएव अजर, अमर हैं, और निश्चिन्त हैं।

दितीय शतकका नाम सर्वेश्शतक है; क्योंकि, यह सर्वश्र नामसे प्रारम्भ होता है। इस शतकमें प्रयुक्त नामोंके प्यंवेत्त्रणसे विदित होता है कि मानों स्तोता अपने इष्ट देवतासे कह रहा है कि यतः आप सर्वश्र, सर्वदर्शी, अनन्तिकिमी और अनन्तसुखी हैं, अतः आप परंतेजः हैं, परंधाम हैं, परंज्योति हैं, परमिष्ठी है, अष्ठात्मा हैं, अनन्त शक्ति हैं। और इसी कारण आप जगत्के दुःख-संतप्त प्राणियोंकों शरणके देनेवाले हैं।

इसके पश्चात् प्रन्थकार जिनभगवान्की स्तुति करनेके लिए एक कमबद्ध शैलीका आश्रय लेते हैं। उनकी दृष्टि सबसे पहले तीर्थकर भगवान्के पंच कल्याग्यकों पर जाती है और वे उनको आधार बना करके ही भगवान्का स्तवन प्रारम्भ करते हैं।

प्रन्थकारने पंचकल्याणकों में इन्द्रादिके द्वारा की जानेवाली महती पूजाको ही यह माना है और इसीलिए वे तीक्षरे शतकको प्रारम्भ करते हुए भगनानसे कहते हैं कि आप ही यंहाई हैं, अर्थात् पूजनके योग्य
हैं, पूज्य हैं, इन्द्र-पूजित हैं, आराध्य हैं । और इसके अनन्तर ही वे कहते हैं कि आप गर्भ, जन्म, तप,
ज्ञान और निर्वाण, इन पंचकल्याणकोंसे पूजित हैं । इसके पश्चात् वे कमशः पांचों कल्याणकोंकी खासखास बातोंको लच्य करके उनके आअयसे भगवानके विभिन्न नामोंकी रचना करते हैं । पाठकगण, जरा इन
नामों पर ध्यान देंगे, तो ज्ञात होगा कि उन नामोंसे भगवानका स्तवन करते हुए ग्रंथकारने किसी भी
कल्याणककी कोई भी बातको छोड़ा नहीं है । पाठकोंकी जानकारीके लिए इस शतकके नामोंका क्रमशः
पांचों कल्याणकोंमें वर्गीकरण किया जाता है:—

प्रस्तावना १७

१ गर्भकल्या एक - इस कल्या एक के विभिन्न कार्योंको प्रगट करनेके लिए प्रन्थकारने १ वसुधाराचि-तारपद, २ सुस्वप्रदर्शी, ३ दिव्योजा, ४ राचीसेवितमातृक, ५ रत्नगर्म, ६ श्रीपृतगर्म, ७ गर्भोत्सवोच्छ्त, ८ दिव्योपचारोपचित, ६ पद्मभू श्रौर १० निष्कल ये दश नाम कहे हैं । इन नामोंके कहनेके पूर्व एक सबसे वडी महत्त्वकी वातको प्रगट करनेके लिए एक नाम श्रौर दिया है—हिम्बशुद्धिगर्णोदम । इस नामके द्वारा ग्रन्थ-कारने यह सूचित किया है कि जिस व्यक्तिने पूर्वभवमें दर्शनविशुद्ध्यादि सोलह कारण भावनायोंको भली-भांति भाकरके तीर्थद्वर नामकर्मका संचय किया है, वही व्यक्ति तीर्थद्वर होनेका अधिकारी है, और वही .गर्भकल्याग्एकादिका पात्र हैं; अन्य नहीं । इसके पश्चात् गर्भकल्याग्एकके समय सर्व प्रथम जो खास अति-शय चमत्कारी कार्य होता ह, वह है ग्राकाश से माताके ग्रहांगण में रत्न-स्वर्णादिककी वर्षा। तीर्थकरोंके गर्भावतरराके छह मास पूर्वते ही यह त्रातिशय-पूर्ण कार्ये प्रारम्भ हो जाता है, इस वातको प्रकट करनेके लिए प्रन्थकारने सबसे पहले 'बसुधार्यार्चितास्पद' नाम दिया है । इस नामकी स्वीपशवृत्तिमें प्रन्थकारने जो व्याख्या की हैं, उससे सर्व-साधारएका एक भारी भ्रम दूर हो जाता है । अभी तक हम लोग समभे हुए थे कि यह सुवर्ण-रत वर्पा ठारी नगरीमें होती है । किन्तु इस नामकी व्याख्या वतलाती है कि वह सुवर्ण-रता-वृष्टि सारी नगरीमं न होकर जिनमाताके रहनेके मकानके केवल आंगणमें ही होती हैं, अन्यत्र नहीं । इसके ्रश्रनन्तर माताको सुन्दर सोलह स्त्रप्त दिखाई देते हैं, इसं वातको व्यक्त करनेके लिए 'सुस्वप्रदर्शी' नाम दिया गया है । इसी उमय शन्वीकी ग्राशांसे श्री, ही, ग्रादि छप्पन कुमारिका देवियां माताकी सेवा करनेके लिए उपस्थित होती हैं श्रीर माताकी सर्व प्रकारसे सेना करती हैं, यह बात 'शाचीसेवितमातृकः' नामसे सूचित की गई हैं। इन -कुमारिका-देदियोंके अन्य विविध कार्योमें से एक सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है माताके गर्भका शोधना । वे देवियां सोचती हैं कि जिस कूंखमें तीन लोकका नाथ जन्म लेनेवाला है, यदि उसमें कोई रोग रहेगा, तो उत्पन्न होनेवाले वालक पर उसका ग्रासर ग्रावश्य पड़ेगा । इसलिए श्री देवी एक कुशल लेडी-्डॉक्टर ( स्त्री-चिकित्सिका ) के एमान माताके गर्मका शोधन करती है ग्रौर उसे सर्वप्रकारके विकारोंसे रहित कर देती हैं; यह बात 'श्रीपतगर्भ' नामसे प्रकट की गई है। गर्भगत तीर्थंकर भगवान इस दिव्य या अलौकिक विशेषताके साथ वृद्धिको प्राप्त होते हैं कि माताको कप्टका जरा सा भी अनुभव नहीं होता । यहां तक कि ंडनके उदरकी त्रिवलीका मंग तक भी नहीं होता । गर्मकी इस श्रतुपम एवं दिख्य विशेपताको वतलानेके लिए ही ग्रंथकारने 'दिव्यीजा: 'ग्रीर 'रत्नगर्भः' ये दो नाम दिये हैं । देदग्रण भारी ठाठ-वाठसे गर्भांत्वव मनाते हैं श्रीर विविध दिव्य उपचारींसे माता-पिताकी सेवा करते हुए गर्मकी रच्चा करते हैं, यह वात 'गर्मी-त्सवोच्छतः श्रीर दिन्योपचारोपचितः' इन दोनीं नामींसे यक्त की गई है। भगवान् गर्भकालमें माताके उद्रमं निज पुण्यजनित ग्रप्टदल-कमल पर विराजमान रहते हुए ही वृद्धिको प्राप्त होते हैं ग्रौर २क्त मल-मृत्रादि सर्व ग्रापित हव्योंसे निर्लित रहते हैं, यह बात 'पद्ममू ग्रौर निष्कल' इन दो नामोंसे सूचित की गई हैं। इसप्रकार हम देखते हैं कि इन दश नामोंके द्वारा गर्भकल्याणक-सम्बन्धी सभी वार्त प्रगट कर दी गई हैं ग्रीर कोई भी खास वात कहनेसे नहीं छुटने पाई है।

२ जनमकत्याग्यक्त—उक्त दश नामीं श्रागे सत्ताईस नामीं द्वारा जनमकल्याग्यक्की सारी वार्ते प्रकट की गई हैं । भगवान्का जन्म माताको विना किसी कप्टके ग्रौर विना किसी धाय ग्रादिकी एहायताके स्वयं ही हो जाता है, यह वात 'स्वजः' नामसे प्रकट की गई है । भगवान्का जन्म 'होते ही तीनों लोकों में ग्रानन्द छा जाता है, यहां तक कि नारिकर्योंको भी एक च्याके लिए सुख नसीय हो जाता है । इसप्रकार उनका जन्म सर्वको हितकारक है, यह वात 'सर्वीयजन्मा' नामसे सूचित की गई है । भगवानका शरीर जरा ग्रादि ग्रापित्र ग्रावर्य यावरयसे रहित होता है, जन्मसे ही भगवान्के शरीरमें मल-मूत्रादि नहीं होते, यह वात 'पुण्यांग' नामसे प्रकट की गई है । भगवान्के जन्म लेते ही उनके शरीरकी प्रभासे सौरि-यहके रजदीपक भी फीके पड़ जाते हैं, यह वात 'भास्वान' नामसे व्यक्त की गई है । भगवान्के जन्म लेते हो उनके उदयागत प्रवल पुण्यसे पिताके सर्व शत्रु वैरमाय भूलकर ग्रौर विनयसे ग्रवनत होकर भेंट ग्रादि ले-लेकर उनके समीप उपस्थित होते हैं, यह 'उद्भृतदैवत' नामसे सूचित किया गया है । भगवान्का जन्म होते ही अर्ब्यलोकमें

रहनेवाले कल्पवासी देवोंके घरोंमें घंटा विना वजाये ही वजने लगते हैं, मध्यलोकवासी ज्योतिपी देवोंके घरोंमें सिंहनाद होने लगता है, पाताल लोकवासी भवनवासी देवींके यहां शंख ध्वनि होने लगती है त्र्यौर सर्वत्र रहनेवाले व्यन्तरोंके आदासोंमें नगाड़े गरजने लगते है, इन्द्रका आसन कंपने लगता हैं। इसप्रकार विविध चिन्होंसे तोनों लोकोंमें मगवान्का जन्म स्वयं ज्ञात हो जाता है, यह बात 'विश्वविज्ञातसंमृति' नामके द्वारा व्यक्त की गई है। तदनन्तर चारों प्रकारके देदगण भगवानकी जन्मभूमि पर त्राते हैं त्रौर नगरीकी प्रद-चिंगा देते हैं । इन्हागी प्रसृति-गृहमें जाकर मायामयी वालक रचकर श्रीर उसे माताके पास सुलाकर तथा भगवान्को उठाकर इन्ह्रको सौंपती है। इन्ह्र भगवान्का रूप देखता हुआ तृप्त नहीं होता है और इसीलिए ग्रपने एक हजार नेत्र बनाकर भगवानको देखता है । इन सब बातोंको क्रमशः वतलानेके लिए 'विश्वदेवाग-माद्भुतः, शचीस्टष्टप्रतिच्छन्दः श्रौर सहस्राच्रहगुत्सवः' ये तीन नाम दिये गये हैं । तदनन्तर नाचते हुए ऐरा-दतके ऊपर भगवान्को वैठाकर इन्द्र सुमेरुपर्वत पर उन्हें ले जाता है। भगवान्को देखकर सर्व इन्द्र उन्हें नमस्कार करते हैं। चारों निकायके देव हर्पके मारे उछलते-कृदते ग्रीर जय जयकार करते हुए सुमेर पर जाते हैं । इन सर्व कार्योंको वतलानेके लिए कमशः 'नृत्यदेशवतासीनः, सर्वशकनमस्कृतः, श्रौर हर्षाकुलामरखगः' ये तीन नाम दिये गये हैं । इसके ग्रागे 'चारणिमतोत्सवः' यह नाम भगवान् महावीरको लच्यमें रखकर दिया गया है, जिसके विषयमें यह प्रसिद्धि है कि किसी चारण-युगल ऋषिको कोई तत्त्व-गत शंका थी, उन्हें सुमेरुपर जाते हुए भगवान्के ऊपर फहराती हुई ध्वजाके दर्शन हो जानेसे उनकी शंकाका समाधान हो गया श्रौर इसलिए उन्होंने खूब हर्ष मनाया था।

देवगण जीरसागरसे जल लाकर १००८ कलशोंसे भगवानका अभिपेक करते हैं, उस समय एक लाख योजनका सुमेरपर्वत भी स्नान करनेकी चौकीके समान प्रतिभासित होता है और ज्ञीरसागर अपने-श्रापको धन्य मानकर निजमें तीर्थराजत्वकी कल्पना करता है। इस बातको वतलानेके लिए 'स्नानपीठायि-ताहिराट' श्रौर 'तीर्थेशम्मन्यदुग्धाविधः' नाम दिये गये हैं । भगवानके श्रिभिषक्त जलमें स्नान कर इंद्रादि-गण अपने-आपको कृतकृत्य मानते हैं । ईशानेन्द्र उस अभिषेकके जलको सर्व ओर स्नेपण करता है, मानों उसके द्वारा वह त्रैलोक्यको पवित्र करता है । इन दोनों कार्योंको वतलानेके लिए क्रमशः 'स्नानाम्बस्नात-वासवः' श्रौर 'गन्धाम्बुपूतत्रैलोक्यः' ये दो नाम दिये हैं । श्रामिपेकके श्रनन्तर इन्द्राणी भगवान्के शरीर-स्थित जलकगोंको पोंछकर श्रीर उन्हें वस्त्राभूषण पहना कर श्रपने हाथोंको छतार्थ मानती है। इन्द्र वज्र-सूची हाथमें लेकर भगवान्का कर्ण वेधन संस्कार करता है । पुनः वह खड़े होकर भगवान्का नाम-संस्कार करके उपस्थित देव-समृहको उसको घोपणा करता है और उसके पश्चात ही इन्द्र ग्रानन्दसे विमोर होकर नृत्य करता है। इन सब कार्योंको वतलानेके लिए प्रन्थकारने क्रमशः 'वज्रस्चीशुचिश्रवाः, कृतार्थितशचोहस्तः, शकोदधप्टेष्टनामकः ऋौर शकारव्धानन्दनृत्यः' ये चार नाम दिये हैं। इन्द्र ऋपने परिवारके साथ समेरसे त्राकर भगवान्के जन्म-स्थल पर जाता है, इन्हार्गी प्रसूति-यहमें जाकर भगवान् माताको सौंपती है; माता श्रपने पत्रके ऐसे वैभव श्रीर रूपको देखकर भारी विस्मित होती है। उसी समय इन्द्र जाकर भगवानके पिताको पुत्र-जन्मके समाचार देता है श्रीर ताण्डव नृत्य श्रारम्भ करता है। कुवेर याचक जनोंको मंहमांगा दान देता है ऋौर सर्व याचकोंके मनोरथोंको पूर्ण करता है। इन सब कार्योंको प्रगट करनेके लिए ग्रन्थकारने क्रमशः 'शचीविस्मापिताम्बिकः, इन्द्रचत्यन्तपितृकः श्रौर रैदपूर्णमनोरथः' ये तीन नाम दिये हैं । इसप्रकार जन्माभिषेकके कार्यको भली-भांति सम्पादन करके, तथा भगवान्की सेवामें ग्रानेक देवोंको नियक्त करके इन्द्र स्वर्गलोक चला जाता है श्रौर भगवान्के दीचा लेनेके समय तक समय समय पर श्राकर भगवान्की श्राज्ञाका इच्छुक होकर उनकी सेवामें सदा तत्पर रहता है। इस बातको व्यक्त करनेके लिए 'श्राज्ञार्थीन्द्रकतासेवः' नाम दिया गया है।

३ दीन्ताकल्याराक — जन तीर्थंकर भगनान् िकसी कारणसे संसार, देह श्रौर भोगोंसे निरक्तिका अनु-भन करते हैं, तन लौकान्तिक देन, जिन्हें कि देनींमें ऋषिके तुल्य होनेसे देनिष्कें कहा जाता है — आकर भग-नान्के निरक्त होने श्रौर शिन प्राप्तिके उद्यमकी प्रशंसा करते हैं, यह नात 'देनिष्कें शिनोद्यमः' नामके द्वारा व्यक्त की गई हैं। जब लोगोंको पता चलता है कि भगवान् संधारसे विरक्त होकर वनवासके लिए जा रहे हैं, तो सारा जगत् चोमित हो उठता है श्रौर एकत्रित होकर उनके पीछे-पीछे दीचा-स्थल तक जाता है। सभी राजे-महाराजे श्रौर इन्द्रादिक श्राकर उनकी पूजन करते हैं, इस शतकी सूचना 'दीचाच्याचुव्धजगत्' श्रौर 'भूमु'वःस्वःपतीडितः' इन दो नामोंसे दी गई है।

४ ज्ञानकल्याग्रक—तपश्चरग्रके प्रभाव श्रीर श्रात्म-साधनाके वलसे जत्र भगवान्को कैवल्यकी प्राप्ति होती है, तत्र इन्द्रके श्रादेशसे कुवेर श्रास्थान-मण्डप (समवसरण्) की रचना करता है, उसे पूरे वेभवके साथ सजाता है श्रीर समवसरग्रकी वारह सभाश्रोंके द्वारों पर दीनजनोंको दान देनेके लिए नौ निधियोंको स्थापित करता है, इस वातको प्रगट करनेके लिए 'कुवेरनिर्मितास्थानः' श्रीर 'श्रीयुक्' थे दो नाम दिये गये हैं । समवसरग्रमं सभी योगिजन श्राकर भगवानकी श्रचां करते हैं श्रीर उनका धर्मापदेश सुनकर स्वतकृत्य होते हैं । इन्द्र भी सपरिवार श्राकर भगवानकी प्रचां करता है, यह वात 'योगिश्वराचितः' नामसे लेकर 'संहूतदेवसंघाच्यः' तकके नामोंसे प्रकट की गई है । समवसरग्रमें भगवान्के श्राठ प्रातिहार्य होते हैं, यह वात कमशः १ मामण्डली, १ चतुःपष्टिचामरंः, ३ देवदुन्दुनिः, ४ वागस्पृष्टासनः (दिव्यष्विः) ५ छत्रत्रययाट्, ६ पुष्पवृष्टिभाक्, ७ दिव्याशोक श्रीर ≒ पद्मयान (कमलासन) इन श्राठ नामोंसे प्रकट की गई है । समवसरग्रमें देवगण् जय-जयकार करते ही श्रीर सदा संगीत-पूर्वक भगवान्का गुण्-गान करते रहते ही, यह वात 'जयध्वजी' श्रीर 'संगीताई' नामोंसे सूचित की गई है । समवसरग्रके चारों दिशाश्रोंमें चार मानस्तम्म होते ही, श्रीर उन्हें देखेंकर बड़ेसे बड़े श्रिममानियोंके मानका भी मर्दन हो जाता है, यह वात 'मानमर्दी' नामसे व्यक्त की गई है । समवसरग्रमें गन्धकुटीकी मध्य कटनी पर श्राठ मंगल द्वय विद्यमान रहते हैं, यह वात 'श्रष्टमंगलः' नामसे सूचित की गई है ।

इस प्रकार हम देखते हं कि इस यशशतकमें भगवान्के गर्भसे लेकर कैवल्यप्राप्ति तकके चार कल्या-

गुकोंका श्रच्छी तरह वर्णन किया गया है। चौथे तीर्थकच्छतकमें भगवानके

चौथे तीर्थक्ठ च्छुतकमें भगवान्के तीर्थ-प्रवर्त नको श्राश्रय करके उनके विविध नामोंका निर्देश किया गया है। जिसके द्वारा टंसार-सागरसे पार उत्तरते हैं, ऐसे द्वादशांगवाणी रूप उपदेशको तीर्थ कहते हैं। इस प्रकारके तीर्थके प्रवर्तन करनेसे भगवान्के तीर्थकर, तीर्थकर, तीर्थकर, तीर्थकर, तीर्थस्टट् श्रादि नाम कहे गये हैं। यह तीर्थ-प्रवर्तन भगवान्की सल्य, श्रमोध एवं दिव्यवाणीका ही फल है, श्रतएव दिव्यध्वनिका श्रासम्बन्त लेकर विविध श्रथोंके प्रकट करनेवाले पूरे ७५ नाम कहे गये हैं। इन नामों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करनेसे श्रमेक नई शातव्य वातों पर प्रकाश पड़ता है, साथ ही दिव्यध्वनिसे सम्बन्ध रखनेवाली श्रमेकों शंकाश्रोंका उनसे सहजमें ही समाधान हो जाता है। पाठक-गण, इस शतकका स्वाध्याय करते समय स्वयं ही इसका निर्णय करेंगे। यहां पर उनमेंसे केवल २—३ वातोंका हो दिग्दर्शन करायां जाता है:—

१—भव्येकश्रव्यगुः—भगवान्के इस नामसे यह ध्वनि निकलती है कि यद्यपि सभी भव्य-ग्रमव्य जीव समवसरएमें जाते हैं, किन्तु भगवान्का उपदेश केवल भव्य जीवोंको ही सुनाई देता है। (४, ५६)

२—प्राश्निकगुः—इस नामसे ज्ञात होता हैं कि जब गण्धरादि कोई भगवान्से प्रश्न करता है, तभी भगवान् बोलते हैं, अन्यथा नहीं। (४, ६१)

३—नियतकालगुः—इस नामसे प्रकट है कि भगवान् प्रातः, मध्याह्न, सायं ग्रौर रात्रिके मध्य-भाग इन चार नियत कालोंमे ही धर्मांपदेश देते हैं, ग्रन्य कालमें नहीं। (४ ६१)

पांचवां नाथशतक है। यतः भगनान् प्राणिमात्रके हितैपी हैं श्रौर उन्हें संसारके दुःखोंसे पार उता-रना चाहते हैं; श्रतः वे सर्वके स्थामी भी हैं। इस दृष्टिसे स्थामी-वाचक विविध नामोंकी रचना कर उनके स्थामित्वका गुर्ण-गान इस शतकके पूरे सौ नामोंके द्वारा किया गया है।

छुठा योगिशतक है। यतः भगवान् योगके यम, नियम, ग्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ग्रौर समाधिरूप ग्राठों ग्रंगोके धारक हैं, ग्रतः सत्यार्थ योगी हैं, इस निरुक्तिका ग्राश्रय लेकर किसी

महायोगी या सच्चे साधुके जितने भी नामोंकी कल्पना उनके विविध गुर्णोंका त्रालम्बन करके की जा सकती है, वह ग्रन्थकारने की है,श्रौर उन सभी नामोसे भगवान्का गुर्ण-गान किया है। इन नामों पर गहरी दृष्टि डालनेसे साधुके क्या-क्या कर्तव्य होते है, उनमे कौन-कौनसे गुर्ण होना चाहिए, यह श्रच्छी तरह विदित हो जाता है।

केवलशान-सम्बन्धी दश त्र्यतिशयोंको चौथे, पांचवें श्रौर छठवें शतकमें 'निर्निमेप' श्रादि विभिन्न नामोंके द्वारा सूचित कर दिया गया है ।

सातवां निर्वाण्यातक है। इस शतकमें भरतचेत्र-सम्बन्धी भूत, वर्तमान ग्रौर भविष्यत्कालीन चौबीस तोर्थकरोके नामोका निर्देश किया गया है, साथ ही भगवान महाधीरके सन्मति, वर्धमान, ग्रादि नामोके साथ कुछ ग्रन्य में। गुण-प्रधान नाम इस शतकमें सम्मिलित किये गये हैं। चूंकि, यह सहस्रनाम-रतवन सामान्य है, किसी व्यक्ति विशेषके नाम पर नहीं रचा गया है, ग्रतः जो भी कर्म-शत्रुग्रोको जीतकर 'जिन' संशाको धारण करता है, उसीका यह स्तवन है, इस ग्रामिप्रायसे ग्रन्थकारने तीनो काल-सम्बन्धी चौबीसो तीर्थकरोके नामोका संग्रह इस शतकमें किया है।

त्राठवें ब्रह्मशतकमें 'त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरि-हर्रादिधिया प्रपन्नाः' को दृष्टिमें रखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सूर्य, चन्द्र श्रीर श्रिमिके विविध नामोंका संकलन कर श्रीर उनके गुणपरक श्रियंको लेकर जिन भगवान्का स्तवन किया गया है।

नवे बुद्धशतकमें बुद्ध, यौग, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक, चार्नाक ग्रादिके विविध नामोको लेकर भगवान्के गुणोका स्तवन किया गया है।

त्राठवें त्रौर नवे शतकके नामोंको देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि त्राशाधरजीके सहस्रनामकी यही सबसे बड़ी विशेषता है। यद्यपि पात्रकेसरी, त्राक्लंक त्रादि पूर्वदर्ती त्राचार्योंने भी ब्रह्मा, विष्णु त्रादि नामोंसे जिनेन्द्र देदका स्तवन किया है, पर उनके प्रायः सर्व नामोंका इस प्रकार संब्रह करके स्तवन करनेका महान् साहस करना त्राशाधर जैसे प्रखर तार्किक एवं प्रवर विद्वान्का ही कार्य है ऐसा प्रतीत होता है कि उनके इन नामोंसे प्रभावित एवं विस्मत हुए लोगोंके त्राब्रहसे ही पण्डितजीने सहस्रनाम पर स्वोपज्ञवृत्ति लिखी है त्रौर उन सब नामोंका त्रर्थ बदलकर जिन भगवान्में संभवित त्रर्थ व्यक्त कर सबका संदेह दूर कर दिया है। शाब्दिक दृष्टि त्राठवां त्रौर दार्शनिक दृष्टिसे नवां शतक त्रात्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

दशवां अन्तकृच्छुतक है। इसके मीतर तेरह्वें गुण्स्थानके अन्तमें और चौदहवें गुण्स्थानमें होने वाले कार्योंका अन्थकारने वड़ी ही परिष्कृत एवं व्यविध्यत शैलीसे निरूपण किया है और अन्तमे मोच्को गमन करते हुए किस प्रकार चौदहवें गुण्स्थानके अन्त्य और उपान्त्य समयमें कितनी प्रकृतियोंका च्य होता है, शरीरसे विभुक्त होने पर आत्माका क्या और कैसा स्वरूप रहता है, इत्यादि वातोंका चित्रण करनेवाले वहुत सुन्दर और अर्थपूर्ण नामोका सर्जन करके अन्थकारने अपने कान-गौरदको व्यक्त किया है। संचेपमें दशमें शतकको निर्वाणकल्याणकका परिचायक कह सकते हैं।

## उपसंहार श्रीर समीक्षा

इस प्रकार हम देखते हैं कि पं० आशाधरजीने श्रपने इस सहस्रनाममें एक क्रमबद्ध शैलीको अपनाया है और अपने इष्टदेवकी गर्भसे लेकर निर्वाण प्राप्त करने तककी समस्त घटनाओंको एक व्यवस्थित क्रमसे विभिन्न नामोंके द्वारा व्यक्त किया है।

प्रस्तुत सहस्रनाममें जहां पण्डितजीने श्रपने पूर्ववर्ती समस्त सहस्रनामोंकी विशेषताश्रोंको श्रपना कर श्रपने बहुश्रुतत्वका परिचय दिया है, वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवोके, बुद्ध, सांख्य, श्रौर यौगादि . दार्शीनकोके विभिन्न नामो श्रौर तत्तन्मत-सम्मत तत्त्वोंका नामरूपसे संब्रहकर श्रपनी सर्व-तत्त्व-समन्वयकारिणी विशाल बुद्धि, श्रनुपम प्रतिमा श्रौर महान् साहसका भी परिचय दिया है। जिससे श्रात होता है कि वे

स्याद्वाद-विद्याके यथार्थ रहस्यके ग्राच्छे ज्ञाता थे। उनके इस सहस्रनामको देखते हुए यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि यह स्तवन द्वादशांगवाणीके ग्राधारमूत चारों ग्रानुयोगरूप वेदोंके मन्थनसे समुत्पन्न पीयूप-निष्यन्द है ग्रीर प्रत्येक व्यक्ति इसे भक्ति-पूर्वक पान करके ग्राजर-ग्रामर हो सकता है।

इदमष्टोत्तरं नाम्ना सहस्रं भक्तितोऽर्हताम् । योऽनन्तानामधीतेऽसौ मुक्त्यन्तां भक्तिमरनुते ॥१४०॥ - प्रस्तुत सहस्रनाम ]

#### जिनसहस्रनामका माहात्म्य

पंडित श्राशाधरजीने जिनसहस्रनामका माहात्म्य बतलाते हुए उसके श्रन्तमं लिखा है कि यह जिन-सहस्रनामरूप स्तदन ही लोकमं उत्तम है, जीथोंको परम शरण देनेवाला है, उत्कृष्ट मंगल है, परम पावन है श्रेष्ठ तीर्थ है, इप्ट-साधक हे श्रीर स्वंक्लेश श्रीर संक्लेशका ज्ञ्य करनेवाला है। जो कोई इन नामोंमेंसे एक भी नामका उच्चारण करता है, वह पापोसे कित्त हो जाता है। फिर जो सर्वका उच्चारण करेगा, उसका तो कहना ही क्या है, श्रादि। दारतदमें जिननामकी ऐसी ही महिमा है, जो उसे स्मरण करता है, वह सर्व दु:खोंसे छूट जाता है श्रीर श्रजर-श्रमर वन जाता है।

श्रुतसागरने नाथरातकके प्रारम्भमं सहस्रनामका माहात्म्य वतलाते हुए लिखा है कि— नामसहस्रज्ञानं तीर्थकृतामल्पकोऽभ्युपायोऽयम् । तीर्थकरनामकृते श्रुतसागरसूरभिः प्रविज्ञातः ॥

ग्रर्थात्—शास्त्रपारगामी ग्राचार्योने तीर्थंकरोंके सहस्र नामोंके शानको तीर्थंकर नामकर्मके उपार्जन करनेका एक छोटा सा सरल उपाय बताया है।

इससे अधिक सहस्रनामका और क्या माहात्म्य वताया जा सकता है ?

### एक पुनरुक्ति

पं० श्राशाधरजीने जिन भगनान्के जो नाम दिये हैं, वे सभी श्रपुनरक्त या नवीन हैं। केवल एक 'श्रमृत' नाम ही इसका श्रपवाद है, क्योंकि वह दो नाम हुन हुशा है। पहली वार तीसरे शतकमें ७१ वें नामके रूपमें श्रोर दूसरी वार दशवें शतकके ३१ वें नामके रूपमें। मूल श्रोर टीकाको देखने पर पता चलता है कि प्रथम वार वह नपु सकलिंगमें प्रयुक्त हुशा है श्रोर दूसरी वार पुल्लिंगके रूपमें। संभवतः प्रन्थकारने इसी विशेपताके कारण यह नाम दो वार कहा है।

#### ग्रन्थकारका परिचय

प्रस्तुत जिनसहस्रनामके रचियता पं० श्राशाधरजी एक बहुत वड़े विद्वान् हो गये हैं। शायद दिग-म्वर सम्प्रदायमें उनके बाद उन जेसा बहुश्रुत, प्रतिमाशाली, प्रौढ़ ग्रन्थकर्ता श्रौर जैनधर्मका उद्योतक दूसस् नहीं हुश्रा। न्याय, व्याकरण, काव्य, श्रलंकार, शब्दकोश, धर्मशास्त्र योगशास्त्र, वैद्यक श्रादि विविध विपयों पर उनका पूर्ण श्रिधकार था। इन सभी विपयों पर उनकी श्रस्त्रलित लेखनी चली है श्रौर श्रनेक विद्वानोंने चिरकाल तक उनके निकट श्रध्ययन किया है।

उनकी प्रतिभा ग्रौर पांडित्य केवल जैन शास्त्रों तक ही चीमित नहीं था, जैनेतर शास्त्रोंमें भी उनकी ग्रवाध गित थी। यही कारण है कि उनकी रचनाग्रोंमें यथास्थान सभी शास्त्रोंके प्रचुर उद्धरण दृष्टिगोचर होते हैं ग्रौर इसी कारण वे ग्रप्टांगद्धदय, काव्यालंकार, श्रमरकोश, जैसे ग्रन्थों पर टीका लिखनेके लिए प्रवृत्त हुए। यदि वे केवल जैनधर्मके ही विद्वान होते, तो मालव-नरेश ग्रर्जुनवर्माके ग्रुर वालस्रस्वती महाकवि मदन उनके निकट काव्यशास्त्रका ग्रध्ययन न करते ग्रौर विन्ध्यवर्माके चन्धिविग्रह-मंत्री कवीश विल्हण उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा न करते।

१-यह परिचय श्रीमान् पिरडत नाथूरामजी प्रेमी-लिखित ''जैनसाहित्य श्रीर इतिहास'' नामक पुस्तकसे साभार उद्धत किया जाता है।—सम्पादक

पं॰ ग्राशाधरजीका ग्रध्ययन बहुत विशाल था। उनके प्रन्थोंसे पता चलता है कि उन्होंने ग्रपने समयमें उपलब्ध समरत जैनवाडमयका गहन ग्रवगाहन किया था। विविध ग्राचायों ग्रौर विद्वानोंके मत-भेदोंका सानंजस्य स्थापित करनेके लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया है, वह ग्रपूर्व है। वे 'ग्रापें संद्धीत, न तु विध्ययेत' के नाननेदाले थे; इठलिए उन्होंने ग्रपना कोई स्वतन्त्र मत तो कहीं प्रतिपादित नहीं किया है; परन्तु तमाम मत-भेदोंको उपरिथत करके उनकी दिशद चर्चा की है ग्रौर फिर उनके बीच किस प्रकार एकता स्थापित हो सकती है, यह बतलाया है।

पंडितनी ग्रहस्य थे, मुनि नहीं । पिछले जीवनमें वे संसारसे विस्त अवस्य हो गये थे, परन्तु उसे छोड़ा नहीं था, फिर भी पीछेके अन्धकर्ताओंने उन्हें सूरि और आचार्य-कल्प कहकर स्मरण किया है, तथा तत्कालीन भट्टारकों और मुनियोने उनके निकट दिचाध्ययन करनेमें भी कोई संकोच नहीं किया है । इतना ही नहीं, मुनि उद्यसेनने उन्हें 'नयविश्वचत्तु' तथा 'कलि-कालिदास' और मदनकीर्त्ते य्रितप्तिने 'प्रज्ञापुक्त' कहकर अभिनिन्दत किया था । वादीन्द्र दिशालकीर्तिको उन्होने न्यायशास्त्र और मद्दारकदेव दिनयचन्द्रको धर्मशास्त्र पढ़ाया था । इन सब बातोसे स्पष्ट है कि वे अपने समयके अदितीय विद्वान् थे ।

## जन्मभूमि, वंश-परिचय श्रोर समय

पंडितजां मूलमं मांडलगढ़ ( मेनाड़ ) के रहनेवाले थे । शहाबुद्दान गोरीके आक्रमणों से त्रस्त होकर चारित्रक्ती रज्ञांके लिए वि० तं० १२४६ से लगभग वे मालवाकी राजधानी धारामें बहुतते लोगोंके साथ आकर वस गये थे । पीछे वे जैनधमंके प्रचारके लिए धाराको छोड़कर नलकच्छपुर ( नालछा ) में रहने लगे । उत समय धारानगरी विद्याका केन्द्र वनी हुई थी । दहाँ मोलदेव, विन्ध्यवर्मा, अर्जुनवर्मा जैसे विद्यान् और विद्यानंका स्नान करनेवाले राजा एकके वाद एक हो रहे थे । महाकवि मदनकी 'पारिजातमङ्करी' के अनुसार उस समय दिशाल धारा नगरीमें चौरासी चौराहे थे और वहां नाना दिशाओं खे आये हुए विविध विद्याओं के वेत्ताओं खार कला-कोदिवोंकी भीड़ लगी रहती थी । दहां 'शारदा सदन' नामका दूर-दूर तक स्थाति पाया हुआ विद्यापीठ था । त्यं आशाधरजीने मी धारामें ही आकर व्याकरण और न्यायशासका अध्ययन किया था । ऐसी धाराको मी जिसपर हरएक विद्यान्को मोह होना चाहिए, पंडितजीने जैनधर्मके शानको लुप्त होते हुए देखकर उसके प्रचारके लिए छोड़ दिया और अपना सारा जीवन इसी कार्यमें लगा दिया । वे लगभग पैतीस वर्षके लम्बे समय तक नालछोमें ही रहे और वहांके नेमि-चैत्यालयमें एक-निध होकर जैनसाहित्वकी तेना और शानकी उपासना करते रहे । उन्होंने अपने प्राय: सभी प्रन्योंकी रचना यहीं की और यहां पर ही वे अध्यदन-अध्यापनका कार्य करते रहे । वहुत संमव है कि धाराके 'शारदा-सदन' के समान ही उन्हें 'आवक-संकुल' नालछेमें जैनधर्मके प्रचारके लिए कोई विद्यापीठ बनानेकी मावना उत्पन्न हुई है। १ क्वेंकि, जैनधर्मके उद्धारकी मावना उत्पन्न हुई है। १ क्वेंकि, जैनधर्मके उद्धारकी मावना उत्पन्न हुई है। १ क्वेंकि, जैनधर्मके उद्धारकी मावना उत्पन्न हुई

पंडितजी व्यावेरवाल ( वघेरवाल ) जातिमें उत्पन्न हुए थे, जो कि राजस्थानकी एक प्रसिद्ध वैश्य-जाति है। उनके पिताका नाम उल्लच्च, माताका श्रीरकी, पत्नीका उत्स्वती श्रीर पुत्रका छाहड़ था। इन चारके सिवाय उनके परिवारमें श्रीर कौन-कोन थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता।

मालव-नरेश अर्जुनवर्मदेवका माद्रपद सुदी (५ वुधवार सं० १२७२ का लिखा एक दानपत्र मिला है, जिसके अन्तम लिखा है—''एचितानिदं महासान्धि० एका सलखणसम्मतेन राजगुरुणा मदनेन।'' अर्थात् यह दानपत्र महासान्धि-विश्रहिक-मन्त्री राजा सलखणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने रचा। इन्हीं अर्जुनवनिक राज्यमें पंडितजी नालस्त्रेमें आकर रहे थे और ये राजगुरु मदन भी वही हैं, जिन्हें कि पं० आशाधरजीने काव्य शास्त्र पढ़ाया था। इससे अनुमान होता है कि उक्त राजा सलखण ही संमर्व है कि आशाधरजीके पिता सल्लाण हों। पंडितजीन प्रशस्तिवोंमें सांमरको आक्रम्मरी, नालस्त्राकों नलकन्छपुर और वधरवालको स्थान्नरेखाल आदि संस्कृत नामोंसे जिसप्रकार उल्लिखित किया है, संमत्र है कि उसीप्रकार अपने पिताके

सलखन नामकों सक्षच् नामसे निर्दिष्टं किया हो । पर उक्त दानपत्रमें राजगुर मदनने उन्हें सर्वजन प्रसिद्ध सलखण नामसे ही उल्लिखित करना समुचित समझा हो ।

जिस समय पंडितजीका परिवार घारामें आया था, उस समय विन्ध्यवर्माके सिन्ध-विग्रहिक-मन्त्री (परराष्ट्र-सिचव) विल्हण कवीश थे। उनके बाद कोई आश्चर्य नहीं, जो अपनी योग्यताके कारण पंडितजीके पिता सल्लद्मणने भी वह पद प्राप्त कर लियां हो और सम्मान-स्चक राजाको उपाधि भी उन्हें मिली हो। पं० आशाधरजीने 'अव्यात्म-रहत्य' नामका अन्य अपने पिताको आशासे रचा था। यह अन्य वि० सं० १२६६ के बाद किसी समय रचा गया होगा; क्योंकि इसका उल्लेख वि० सं० १३०० में बनी हुई अनगार-धर्मामृत टीकाकी प्रशस्तिमें तो है, परन्तु १२६३ में बने हुए जिनयक्षकल्पमें नहीं है। यदि यह सही है, तो मानना होगा कि पंडितजीके पिता १२६६ के बाद मां कुछ समय तक जीवित रहे, और उस समय वे बहुत ही वृद्ध थे। सम्मव है कि उस समय उन्होंने राजकार्य भी छोड़ दिया हो।

पंडितजीने अपनी प्रशस्तियों में अपने पुत्र छाहड़कों एक विशेषण दिया है—'रंजितार्जुनभूपितम्'। अर्थात् जिसने राजा अर्जुनवर्मको प्रसन्न किया। इससे अतुमान होता है कि राजा सलखण्के समान उनके पोते छाहड़कों भी अर्जुनवर्मदेवने कोई राज्यपद दिया होगा। प्रायः राज्य-कर्मचारियोंके वंशाजोंको एकके वाद एक राज्य-कार्य मिलते रहे हैं। पण्डित आशाधरजी भी कोई राज्यपद पा सकते थे, मगर उन्होंने उसकी अपेक्षा जिनशासन और जैन-साहित्यको सवाको अधिक अयरकर समझा और आजीवन उसीमें लगे रहे। उनके पिता और पुत्रके उक्त सम्मानसे स्पष्ट है कि एक सुसंस्कृत और राजमान्य कुलमें उनका जन्म हुआ था।

वि० सं० १२४६ के लगभग जब शहाबुद्दीन गोरीने पृथ्वीराजको केंद्र करके दिल्लीको अपनी राज-धानी वनाया था और अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था, तमी सम्भवतः पण्डितकी मांडलगढ़ छोड़कर धारामें आये होंगे। उस समय वे किशोर ही होंगे, क्योंकि उन्होंने व्याकरण और न्यायशास्त्र वहीं आकर पढ़ा था। यदि उस समय उनको उम्र १५-१६ वर्षकी रही हो, तो उनका जन्म वि० सं० १२३५ के आसपास हुआ होगा। पण्डितजीको अन्तिम उपलब्ध कृति अनगारधर्मामृतदीकाका रचनाकाल वि० सं० १३०० है। उसके बाद वे कब तक जीवित रहे, यह पता नहीं! फिर भी ६५ वर्षकी उम्र तो उन्होंने अवश्य पाई, हतना तो कमसे कम सुनिश्चित है।

#### ग्रन्थ-रचना

पं० त्राशाधरजीने वि० सं० १३०० तक जितने ग्रन्थोंको रचना की, उनका विवरण इस प्रकार है:-१-प्रमेयरताकर—इसे पण्डितजीने स्वयं स्याद्वाद विद्याका विशद प्रसाद त्रीर निरवद्य गद्य पीयूप पूर वाला तर्क-प्रवन्ध कहा है। यह अभीतक अप्राप्य है ।

१-ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमेयरलाकर पंडितजीकी सर्वोत्तम कृति है। यद्यपि यह अद्यावधि श्रिप्राप्य है, तथापि इसके नाम पर श्रीर उसकी प्रशंसामें लिखे गये पद्य पर गंमीरता पूर्वक विचार करनेसे विदित होता है कि यह रवेतांवराचार्य वादिदेवसूरि-रचित स्याद्वादरलाकरको लक्ष्यमें रखकर रचा गया है। वादिदेवसूरि पंडितजीसे लगभग १४० वर्ष पुर्व हुए हैं। उन्होंने परीक्षामुखका अनुकरण कर प्रमाणनयतत्त्व-लीक रचा और उस पर स्वयं ही स्याद्वादरलाकर नामक विशाल भाष्य लिखा। इसमें उन्होंने प्रभाचन्द्रा-चार्यके प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुद्रचन्द्रमें किये गये स्त्रीमुक्तिलण्डनके खंडनका प्रयास किया है। यतः स्याद्वादरलाकर, सरस, अनुप्रासच्छटायुक्त लम्बे समासवाली गद्यमें रचा गया था, अतः संभव है कि पंडितजीने भी उसी ही शैलीमें अपने प्रस्तुत ग्रन्थकी रचना करना समुचित समक्ता हो।

पंडितजीने प्रमेयरताकरके परिचयमें जो पद्य अपनी प्रशस्तियोंमें लिखा है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 'त्याद्वादरताकर' से प्रमावित होकर ही पंडितजीने अपने अन्यका नाम 'प्रमेयरताकर' रखा है। वह पद्य इस प्रकार है:—

> स्याद्वाद्विद्याविशद्प्रसादः प्रमेयरत्नाकरनामधेयः। तर्कप्रयन्ध्रो निरवद्यपद्यपीयृपप्रो वहति स्म यस्मात् ॥१०॥ अनगा० प्रशस्ति

ग्रर्थात् प्रमेयरताकर नामका यह तर्क प्रवन्ध स्याद्वाद विद्याका विश्वद प्रसाद है, ग्रीर उससे निरवद्य विद्यास्य ग्रमृतका पूर प्रवाहित होता है।

इस प्रामें प्रयुक्त 'स्याद्वाद' पद ख़ास तीरसे विचारणीय है। पंडित ग्राशाधरजीके समयमें रवेतांवर जैनोंका प्रभाव दिन पर दिन वह रहा था, श्रीर वे उससे दुखी थे, यह उनके ग्रानगार धर्मामृतके दूसरे ग्राध्यायमें दिये गये एक पद्यसे प्रकट है। वह पद्य इस प्रकार है:—

अन्तस्वलच्छ्रत्यमिव प्रविष्टं रूपं स्वमेव स्ववधाय येपाम । तेपां हि भाग्येः कलिरेप 'नूनं तपत्यलं लोकविवेकमश्चन् ॥' २, ८॥

ग्रर्थात् जिनके ग्रन्तः करणमें स्त्री मुक्ति होती है, या नहीं; केवली कवलाहार कहते हैं या नहीं; इत्यादि रूपने मंशर्यामय्यात्व शल्यके समान प्रवृष्ट होकर उन्हें पीड़ित कर रहा है; दुःख है कि उनके भाग्यसे यह कलिकाल भी लोगोंके विवेकका भन्नण करता हुग्रा तदनकूल ही ख़ृत्र तप रहा है।

इसकी टीकामें पण्डितजी लिखते हैं:--

"नृनं निश्चितमहमेषं मन्ये—तपित निरंकुशं विज्ञम्भते । कोऽसौ १ एप प्रतीयमानः किलर्दुःपम-कालः । किं कुर्वन् १ अरनन् भन्नयन् संहरन् । कम् १ लोकविवेकं व्यवहर्तृजनानां युक्तायुक्तविचारम् । कथम् १ अलं पर्याप्तम् । कैः १ भाग्यैः पुण्यैः । केपाम् १ तेपां हि तेपामेव सितपदानाम् । येपां किम् १ येपां भवति । किं तत् १ स्वमेव रूपं । किं केवली कवलाहार्रा उत्तरिवदन्यथेत्यादि दोलायितप्रतीतिलक्त्यमा-तमस्वरूपन् । । केलिरित्यनेन किलकाले श्वेतपदमतमुदम्दिति आययित ।

श्रतः सम्मव हं कि पंडितर्जाने स्याद्वादरताकरमें श्री मुक्ति-मंडन श्रीर कवलाहार-सिद्धिके लिए दी गई शुक्तियोंका उत्तर दिया हो ।

२-भरतेश्वराभ्भुद्य काव्य -यह संमदतः महाकाव्य है श्रौर स्वोपन्न टीका सहित है इसके नामसे विदित होता है कि इसमें प्रथम तीर्थेकर ऋपमदेवके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्तीके श्रम्युद्यका दर्णन होगा। इसे पंडित जीने 'सिद्धयञ्क' कहा है, श्रर्थात् इसके प्रत्येक सर्गके श्रान्तिम छन्दमें 'सिद्धि' शब्दका प्रयोग किया गया है'। यह श्रप्राप्य है।

३-धर्मामृत - यह जैन आगमके मन्थनसे समुत्यन धर्मशास्त्रका धर्मरूप अमृत है। इस प्रन्यके दो भाग हैं: —प्रथम भागका नाम अत्रगारधर्मामृत है, इसमें मुनिधर्मका दर्शन किया गया है। द्वितीय भागका नाम सागारधर्मामृत है और इसमें आदकवर्मका विशद वर्शन किया गया है?। ये दोनों प्रन्थ मृदित हो चुके हैं।

४-ज्ञानदीपिका—यह धर्मामृतकी स्वोपज्ञ पंजिका है। प्रत्येक पदके ग्रार्थको जो निकक्तिपूर्वक व्यक्त करे, उसे पंजिका टीका कहते हैं । यह धर्मामृतकी मुद्रित मध्य कुमुदचन्द्रिका टीकासे बहुत विस्तृत रही है, इसका साज़ी स्वयं पंडितजीका एक उल्लेख है। सागारधर्मामृतकी टीकाके प्रारम्भमें पंडितजी लिखते हैं कि—

१ सिद्धश्वक्षं भरतेरवराम्युद्यसत्कान्यं निवन्योज्ज्वनं यस्त्रै विद्यकवीन्द्रमोहनमयं स्वश्रेयसेऽर्गरचत् ।

२ योऽईद्दाक्यरसं निवन्धस्चिरं ज्ञास्त्रं च धर्मामृतं निर्माय न्यद्धान्युमुक्षविदुपामानन्दसान्द्रे हृदि ॥११॥

३ निवन्घरुचिरं-स्वयंकृतज्ञानदीपिकाख्यपंजिकया रमणीयम् । अनगार० प्रशस्ति

समर्थनादि यन्नात्र बुवे न्यासभयात्क्वचित् । तज्ज्ञानदीपिकाख्यैतत्पिक्षकार्या विलोक्यताम् ॥ सागार०५०९

ग्रर्थात् विस्तारके भयसे जो समर्थन ग्रादि यहाँ नहीं कह रहा हूं, उसे ज्ञानदीपिका नामकी पंजिकामें देखना चाहिए। कहते हैं कि कोल्हापुरके जैन मठमें इसकी एक कनड़ी प्रति थी, जिसका उपयोग स्व॰ पं॰ कल्लाप्पा भरमाप्पा निटवेने सागारधर्मामृतकी मराठी टीकामें किया था ग्रीर उसमें टिप्पण्णिके तौरपर बहुत कुछ ग्रंश उद्धृत भी किया था। दुःख है कि वह कनड़ी प्रति जलकर नए हो गई। ग्रन्थत्र किसी भंडारमें ग्रामी तक इस पंजिकाका पता नहीं लगा।

५.-श्र**ए**।ङ्गहृद्योद्योतिनी टोका--यह त्रायुर्वेदाचार्य वाग्मटके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ वाग्मट त्रपरनाम त्राटाङ्गहृदयकी टीका है ' जो त्राप्राप्य है ।

६-मूलाराधना टीका\*—यह सुप्रसिद्ध भगवती-ग्राराधना नामक प्राकृत प्रनथकी टीका है, जो कि उक्त प्रनथकी ग्रान्य टीकाग्रोंके साथ शोलापुरसे मुद्रित हो चुकी है।

७-इप्रोपदेश टीका\*-यह श्राचार्य पूज्यपादके इप्रोपदेशकी संस्कृत टीका है। इसे पंडितजीने मुनि विनयचन्द्रकी प्रेरणासे बनाया था। यह टीका माणिकचन्द्र जैन प्रन्थमालाके तत्त्वानुशासनादिसंग्रहमें प्रकाशित हो चुकी है।

५-आराधनासार टोकां —यह ग्राचार्य देवसेनके ग्राराधनासार नामक प्राकृत प्रन्थकी संस्कृत टीका है, जो ग्राज ग्रप्राप्य है।

E-भूपालचतुर्विशतिका टीका - भूपाल कविके सुप्रसिद्ध ग्रीर उपलब्ध स्तोत्रकी यह टीका भी ग्रव तक नहीं मिली।

१०-ग्र**मरकोप टीका\***—ग्रमरसिंहके सुप्रसिद्ध ग्रमरकोपकी यह संस्कृत टीका भी ग्रग्नाविष ग्राप्य है।

११-क्रिया-कलाप\*—पंडितजीने यह प्रन्थ प्रभाचन्द्राचार्यके क्रियाकलापके ढंगपर स्वतंत्र रचा है। इसकी एक प्रति वम्बईके ऐलक सरस्तती भवनमें है। जिसमें ५२ पत्र हैं श्रौर जो १६७६ श्लोक-प्रमाग है।

१२-काट्यालंकार टीका ( - ग्रालंकार शास्त्रके सुप्रसिद्ध ग्राचार्य क्द्रटके काव्यालंकार पर लिखी गई यह टीका भो ग्राप्य है।

१३-सहस्रनामस्तवन सटीक र् वह प्रस्तुत स्वोपश सहस्रनाम है, जिसका विस्तृत परिचय प्रस्तावनामें दिया जा चुका है। ग्राजके पहले यह ग्रप्राप्य था। लिलतपुरके वह मिन्दरमें इसकी एक प्रति मिली है, जिसके ग्राधार पर यह मृद्रित किया गया है। इसकी ग्रन्तिम पुष्पिकासे विदित होता है कि इस ग्रन्थकी टीकाकी रचना भी मुनि विनयचन्द्रकी ग्रेरणासे हुई है ग्रीर संभवतः उन्होंने इसको सर्वप्रथम ग्रपने हाथसे लिखा है ।

- १ आयुर्वेदविदामिष्टां व्यक्तं वाग्भटसंहिताम् । अष्टाङ्गहृदयोद्योतं निवन्धमस्जच यः ॥ १२ ॥
- क्ष यो मृलाराधनेष्टोपदेशादिषु निवन्धनम् । व्यधत्तामरकोपे च क्रियाकलापमुज्जगौ ॥ १३ ॥
- 🕂 आदिः आराधनासार-भूपालचतुर्विशतिस्तवनाद्यर्थः । उज्जगौ उत्कृष्टं कृतवान् ॥
- § रोद्रटस्य व्यथात्काव्यालङ्कारस्य निवन्धनम् । सहस्रनामस्तवनं सनिवन्धं च योऽर्हताम् ॥ १४ ॥ सागार० प्रशस्ति ।

\* × × × मुनिश्री विनयचन्द्रेगु कर्मन्त्यार्थं लिखितम् ।

( सहस्रनाम रलोक १०३ की टीकाके अन्तमें )

इत्याशाधरस्रिकृतं जिनसहस्रनामस्तवनं समाप्तम् । मुनिश्री विनयचन्द्रे ए लिखितम् । श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे XXX तिष्छप्य मुनिश्रीविनयचन्द्र पठनार्थं । यन्थाय ११४५ । शुभं भवतु ॥ (अ प्रतिका अन्तिम पत्र) १४-जिनयज्ञकरुप सटीक — जिनयज्ञकरूपका दूसरा नाम प्रतिष्टासारोद्धार है। यह मूल ग्रन्थ तो मुद्रित हो चुका है, पर टीका ग्रमी तक ग्रप्राप्य है। इस ग्रन्थमें प्रतिष्टासम्बन्धी सभी कियाग्रोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है। पापा साधुकी प्रेरणासे इस ग्रन्थकी रचना हुई है। इसकी ग्राद्य पुस्तक केल्हणने जिखी ग्रीर उन्होंने ही जिनयज्ञकरूपका प्रचार किया था। मूलग्रन्थकी रचना वि० सं० १२८५ में हुई है श्रीर टीकाकी रचना वि० सं० १२८५ ग्रीर १२६६ के मध्य हुई है।

१५-त्रिपछिरसृतिशास्त्र सटीक—इसमें तिरेसठशलाका पुरुपोंका चरित जिनसेनके महापुराखके आधार पर ग्रत्यन्त संत्तेपसे लिखा गया है पंडितजीने इसे नित्य स्वाध्यायके लिए जाजाक पण्डितकी प्रेरखासे रचा था। इसकी ग्राद्य पुस्तक खण्डेलवाल कुलोत्पन्न धीनाक नामक आवकने लिखी थी। इस ग्रन्थकी रचना वि० सं० १२६२ में हुई है।

१६-नित्यमहोद्योत—यह जिनाभिषेक-सम्बन्धी स्नानशास्त्र है, जो कि श्रुतसागरस्रिकी संस्कृत टीका महित प्रकाशित हो चुका है। १

१७- रत्न त्रयविधान— इसमें रत्नत्रयविधानके पूजन-माहात्म्यका दर्शन किया गया है। वह प्रनथ वम्बईके ऐलक सरस्वतीभवनमें है, जिसकी पत्र संख्या त्राठ है।

१८—सागारधर्मामृतकी भव्यकुमुदचिन्द्रका टीका—पण्डितजीने महीचन्द्र साहुकी प्रेरणासे इसे रचा ग्रौर महीचन्द्र साहुने इसकी प्रथम पुस्तक लिखकर तैयार की । इस टीकाकी रचना वि० सं० १२६६ पौप बदी ७ शुक्रवारको हुई है । इसका परिमाण ४५०० स्ठोक प्रमाण ई ।

- १ खाँडिल्यान्वयभूपणाल्हण्सुतः सागारधर्मे रतो वास्तव्यो नलकच्छ्रचारुनगरे कर्त्ता परोपिक्रयाम् । सर्वज्ञार्चनपात्रदानसमयोद्योतप्रतिष्टाप्रणीः पापासाधुरकारयत्पुनरिमं कृत्वोपरोधं सुद्धः ॥ ११ ॥ जिनयज्ञ० प्रज्ञस्ति
- २ नंद्यात्लाण्डिल्यवंशोत्थः केल्ह्गो न्यासवित्तरः । लिखितो येन पाठार्थमस्य प्रथमपुस्तकम् ॥ २३ ॥ जिनयज्ञ० प्रशस्ति
- ३ संज्ञिप्यतां पुराणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये । इति पण्डितजाजाकाद्विज्ञितः प्रेरिकात्र मे ॥ १ ॥ त्रिपष्ठि० प्रशस्ति ।
- ४ खाँडिल्यवंशे महरणकमलशीसुतः सुदृक्। धीनाको वर्धतां येन लिखितास्याद्यपुस्तिका ॥ १४ ॥ त्रिपष्टि० प्रहास्ति ।
- ४ योऽर्हन्महाभिषेकार्चाविधि मोहतमोरविम् । चक्रे नित्यमहोद्योतं स्नानशास्त्रं जिनेशिनाम् ॥ १७ ॥ अनगार० प्रशस्ति ।
- ६ रत्नत्रयविधानस्य पूजामाहात्म्यवर्णंकम् । रत्नत्रयविधानाख्यं ज्ञास्त्रं वितनुते स्म यः ॥ १८ ॥ अनगार० प्रज्ञस्ति ।
- पण्णवद्वयं कसंख्यानविक्रमाद्धसमात्ययं ।
   सप्तम्यामिति पौषे सिद्धं यं नन्दतािच्चरम् ॥ २१ ॥ अनगार० प्रशस्ति ।
   श्रीमान् श्रे ष्टिसमुद्धरस्य तनयः श्रीपौरपाटान्वय व्योमेन्दुः सुकृतेन नन्दतु महीचन्द्रो यदभ्यर्थनात् ।
   चक्रे श्रावकधर्मद्रीपक्रमिमं ग्रन्थं बुधाशाधरो
   ग्रन्थस्यास्य च लेखतोऽपि विद्धे येनादिमः पुस्तकः ॥ २२ ॥ अनगार० प्रशस्ति ।

१६-राजीमती विमलम्भ-यह एक खण्ड काव्य है, जिसमें नेमिनाथके विवाह ग्रौर राजुलके परित्यागका वर्णन किया गया है। वह भी ग्राप्य है।

२०-अध्यातमरहस्य-पण्डितजीने ग्रपने पिताके ग्रादेशसे इसकी रचना की थी। इसमें योगके विविध ग्रंगोंका विशद वर्णन किया गया है। इसमें योगके

२१-अनगारधर्मामृतकी भव्यकुमुदचिन्द्रका टोका—पण्डितजीने धराचन्द्र ग्रौर हरदेवकी प्रेरणासे इस टीकाकी रचना वि० सं० १३०० कार्तिकसुदी ५ सोमवारको की है। इस टीकाका परिमाण १२२०० क्षोकके लगभग है।

प्रमेयरताकरसे लेकर जिनसहस्रनाम स्तवन तकके १३ प्रन्थोंकी रचना वि० सं० १८८५ से पूर्व श्रौर नालछा पहुँचनेके पश्चात् मध्यवर्ती समयमें हुई है। इनमेसे श्रिधकांश ग्रन्थ श्रप्राप्य हैं, श्रतः उनकी प्रशस्ति श्रादिके न मिलनेसे उनके रचना-कालका ठोक निर्णय नहीं किया जा सकता। वि० सं० १२८५ में रचे गये जिनयककल्पमें उनका उत्तेख होनेसे उसके पूर्व ही उनका रचा जाना सिद्ध है। शेप ग्रन्थोंकी रचना वि० सं० १६८५ श्रौर १३०० के बोच हुई है। पण्डितजोके रचनाश्रोंमें श्रमगारधर्मामृत टीका सबसे श्रन्तिम रचना है। इसके पश्चात् रचे गये किसी श्रन्य ग्रन्थका न तो पता लगता है श्रौर न यही विदित होता है कि पण्डितजी कव तक जीवित रहे।

## पं० अशाधरके गुरु और शिष्यवर्ग

१--पं महावीर----ं ग्राशाधरजीने धारामें ग्राकर इनसे जैनेन्द्र व्याकरण ग्रौर न्यायशास्त्र पढ़ा था।

२-मुनि उद्यसेन-इन्होंने पं० ग्राशाधरजीको 'कलिकालिदास' कहकर ग्रिमनिन्दित किया था।

३-यतिपति मदनकीित्त-इन्होंने पंडितजोको 'प्रशापुख' कह कर ग्रिमनिन्दित किया था।
पं० जीने ग्रपनी सहस्रनाम टीकाके प्रारम्भमें इन तीनोंको गुरुभावसे स्मरण किया है।

४-विएह गुकवीश-इन्होंने पंडितजीको 'सरस्वती पुत्र' कह कर स्रिमिनन्दित किया था।

प्-चादीन्द्र विशालकीर्त्ति-इन्होंने पं०जीरे न्यायशास्त्र पढा था।

६-एं० देवचन्द--इन्होंने पं० जोसे व्याकरणशास्त्र पढ़ा था।

७-मुनि चिनयचन्द्र-इन्होंने पं० जीसे धर्मशास्त्र पढ़ा था ।

प-महाकवि मदनोपा व्याय-इन्होंने पं० जीसे काव्यशास्त्र पढ़ा था।

१-राजोमतीविप्रलम्भं नाम नेमीश्वरानुगम् । व्यथन्त खण्डकाव्यं यः स्वयंकृतनिवन्धनम् ॥ १२ ॥

२-आदेशात्पिहरध्यात्मरहस्यं नाम यो व्यधात् । शास्त्रं प्रसन्नगम्भीरं प्रियमारव्धयोगिनाम् ॥ १३ ॥

३-हरदेवेन विज्ञसो धगाचन्द्रोपरोधतः । पंडिताज्ञाधरश्चक्रे टीकां चोदचमामिमाम् ॥ २८ ॥ नलकच्छुपुरे श्रीमन्नेमिचैत्यालयेऽसिधत् । विक्रमान्द्रशतेष्वेपा त्रयोदशसु कार्त्तिके ॥ ३१ ॥ अनगार प्रशस्ति ।

## सहस्रनामके टीकाकार श्रुतसागरका परिचय<sup>१</sup>

श्री श्रुतसागरस्रि मृलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण्में हुए हैं श्रीर इनके गुरुका नाम विद्यानिद् था। विद्यानिद देवेन्द्रकीत्तिके, श्रीर देवेन्द्रकीर्ति पद्मनिद्के शिष्य श्रीर उत्तराधिकारी थे। विद्यानिद्के बाद मिल्लिभूषण श्रीर उनके बाद लद्मिचन्द्र भट्टारक पद पर श्रासीन हुए थे। श्रुतसागर शायद गद्दी पर नहीं वैठे। मिल्लिभूपण्को उन्होंने श्रपना गुरुभाई लिखा है।

विद्यानिन्द सम्भवतः गुजरातमं ही किसी भट्टारक-गद्दी पर श्रासीन थे, किन्तु कहां पर, इसका कुछ पता नहीं चलता । वैराग्यमिश्मालाकार श्रीचन्द्रने श्रुतसागरको गुरुभावसे स्मरण किया है । श्राराधना-कथाकोश, नेमिपुराण श्रादि ग्रन्थोंके कर्ता ब्रह्मनेमिदत्तने भी, जो मिल्लिभूपणके शिष्य थे—श्रुतसागरको गुरुभावसे स्मरण किया है श्रीर मिलिभूषणकी वही गुरुपरम्परा दी है जो कि श्रुतसागरके ग्रन्थोंमें मिलती है । उन्होंने सिंहनिन्दका भी उल्लेख किया है जो मालवाकी गद्दीके भट्टारक थे श्रीर जिनकी प्रार्थनासे श्रुत-सागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी ।

श्रुतसागरने श्रपनेको कलिकालसर्वज्ञ, कलिकालगौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्त्ती, व्याकरण्कमलमार्तेड, तार्किकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहामहावादिविजेता, श्रादि विशेषणोंसे श्रलंकृत किया है।

### समय-विचार

श्रुतसागरने श्रपने किसी भी ग्रन्थमें रचनाका समय नहीं दिया है, परन्तु यह प्राय: निश्चित है कि ये विक्रमकी १६ वीं शताब्दिमें हुए हैं । क्योंकि—

१—महाभिषेक टीकाकी प्रशस्ति वि॰ खं॰ १५८२ में लिखी गई है और वह भद्वारक मिल्लिमूष्युके उत्तराधिकारी लद्मीचन्द्रके शिष्य ब्र॰ ज्ञानसागरके पढ़नेके लिए दान की गई है और इन लद्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपने टीका-प्रन्थोंमें कई जगह किया है।

२—व्र० नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी रचना वि० सं० १५८५ में की थी श्रीर वे मिल्लिभूपर्णके शिष्य थे । श्राराधना-कथाकोशकी प्रशस्तिमें उन्होंने मिल्लिभूषर्णका गुरुरूपमें र उल्लेख किया है श्रीर साथ ही श्रुत-सागरका भी जयकार किया है , श्रर्थात् कथाकोशकी रचनाके समय श्रुतसागर मौजूद थे ।

३ स्व॰ वावा दुलीचन्द्रजीकी सं॰ १६५४ में लिखी गई ग्रन्थसूचीमें श्रुतसागरका समय वि॰ सं॰ १५५० लिखा हुन्ना है।

४—पट्प्रामृतटीकामें लोंकागच्छ पर तीव त्राक्रमण किये गये हैं। कहा जाता है कि यह वि० सं० १५३० के लगभग स्थापित हुत्रा था। त्रतएव उससे ये कुछ समय पीछे ही हुए होगे। सम्भव है, ये लोंकाशाहके समकालीन ही हों।

१ यह परिचय भी श्रीमान् पं॰ नाथूरामजी प्रेमी-लिखित "जैनसाहित्य और इतिहास" नामक पुस्तकसे साभार उद्भृत किया गया है।
—सम्पादक

२ श्रीभद्दारकम् विल्भूपण्युक्भू यात्सर्ता शर्मणे ॥ ६६ ॥

३ जीयान्मे सुरिवयों व्रतनिचयलसत्युण्यपण्यः श्रुताव्धिः॥ ७१ ॥

#### ग्रन्थ-रचना

श्रुतसागरके उपलब्ध प्रन्थोंके देखनेसे विदित होता है कि उन्होंने श्रधिकतर टीकाश्रोंकी ही रचना की है । श्रव तक जो उनकी रचनाएं सामने श्राई हैं, उनका परिचय इस प्रकार है:—

१-यशस्तिलकचिन्द्रका — श्राचार्य सोमदेवके प्रसिद्ध ग्रन्थ यशस्तिलकचम्पूकी यह टीका है, जो कि मूल ग्रन्थके साथ मुद्रित हो चुकी है। यद्यपि इसकी प्रतियां ग्रन्थ ग्रनेक भंडारोंमें पाई जाती हैं, तथापि वह सर्वत्र श्रपूर्ण ही है। प्रारम्भसे लेकर पांचवें श्राश्वासके लगभग दो तिहाई भाग तककी ही टीका मिलती है। जान पड़ता है, यह उनकी श्रन्तिम रचना है।

२-तत्त्वार्थवृत्ति — ग्रा॰ उमास्वातिके तत्वार्थस्त्र पर पूज्यपादने जो सर्वार्थसिद्ध नामक वृत्ति लिखी है, उसे ग्राधार वनाकर श्रुतसागरने नौ हजार श्लोक प्रमाण यह टीका वनाई है। यह भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे मुद्रित हो चुकी है।

२-तत्त्वत्रयप्रकाशिका—ग्रा० शुभचन्द्रके श्रानार्णवमें जो गद्य भाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्र पानाचन्द्र वम्बईके ग्रन्थ-संग्रहमें मौजूद्र है।

४-औदार्यचिन्तामणि—यह प्राष्ट्रत व्याकरण है, जो हेमचन्द्र ग्रौर त्रिविकमके व्याकरणों से वड़ा है। इसकी एक प्रति वम्बईके ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवनमें है, जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्वोपन्न वृत्तियुक्त है।

५-महाभिषेकटीका—पं० ग्राशाधरके नित्यमहोद्योतकी टीका है। यह उस समय वनाई गई है, जब कि श्रुतसागर देशवती या ब्रह्मचारी थे।

६-वतकथाकोश-इसमें त्राकाशपञ्चमी, मुकुटसममी, चन्दनपष्टी, त्रवाहिका त्रादि नतोंकी कथाएं हैं। इसकी भी एक प्रति त्रम्बईके ऐलक सरस्वतीमवनमें है त्रीर वह भी उनकी प्रारम्भिक-रचना है।

७-श्रतस्कन्धपूजा-यह छोटो सी नौ पत्रोंकी रचना है, इसकी भी एक प्रति उक्त सरस्त्रती-भवनमें है।

५-जिनसहस्नामटीका—पं० ग्राशाघर-रचित जिनसहस्रनामकी यह प्रस्तुत टोका है। इसे श्रुतसागरने पं० ग्राशाघरजीकी स्वोपशृत्तिको ग्राधार बनाकर, या उसे ग्रात्मसात् करके रचा है। पं०जीकी स्वोपशृत्तिका परिमाण केवल ११४५ स्रोक-प्रमाण है, जब कि श्रुतसागरस्रिने उसे पहावित कर लगभग छह हजार स्रोक प्रमाण रचा है।

इनके श्रतिरिक्त श्रुतसागरके नामसे ग्रन्य श्रनेकों ग्रन्थोंके नाम ग्रन्थ-सूचियोंमें मिलते हैं, परन्तु उनके विषयमें जब तक वे देख न लिए जायं, निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

## प्रस्तुत श्रुतसागरी टीकाके विषयमें

१-पिप्रपेपण-जिनसहस्रनामकी प्रस्तुत श्रुतसागरी टीकाके आद्योपांत अवलोकन करने पर जहां एक ओर उनके विशाल पाण्डित्यका परिचय मिलता है, वहां दूसरी ओर अनेक स्थलोंपर कई वातोंकी पुनरिक्त देखकर आश्चर्य भी होता है। उदाहरणके तौरपर श्रुतसागरने ८४०००० चौरासी लाख उत्तर गुणोंका निरूपण तीन स्थलों पर किया है। सर्व प्रथम छुटे शतकमें 'महाशील' नामकी व्याख्या करते हुए शीलके अद्वारह हजार भेद बतानेके अनन्तर विना ही प्रकरणके 'अथ गुणाः कथ्यन्ते ८४००००' कहकर उनका वर्णन किया है, जो कि विलक्षत ही अप्रकृत हैं। दूसरी बार इसी शतकके 'गुणाम्मोधिः' नामकी व्याख्यामें 'वा गुणानां चतुरशीतिलद्याणां अम्मोधिः' कहकर चौरासी लाख गुणोंको दुवारा गिनाना प्रारम्भ कर दिया है। यहां भी यह वर्णन कुछ असङ्गतसा ही लगता है। तीसरी वार दशवें शतकमें 'चतुरशीतिलद्यगुणः' की व्याख्यामें चौरासी लाख उत्तरगुण गिनाये गये हैं, जो कि प्रकरण-संगत हैं। वास्तवमें यहां पर ही इन गुणोंका वर्णन होना चाहिए था, इसके पूर्व दोनों वारका निरूपण अप्रकृत है।

इसीप्रकार शीलके ग्रहान्ह हजार भेदोंको भी दो वार गिनाया गया है, पहली दार 'छुटे शतकमें 'महाशील' नामको व्याख्या करते हुए ग्रोन दूसरी वार दशकें शतकमें 'ग्रहादशस्त्रकशीलाश्वः' नामकी व्याख्या करते हुए। यद्यपि शीलके उक्तभेद गिनानेके लिए दोनों स्थल उपयुक्त हैं, फिर भी प्रथनकी श्रोपेक्ता दितीय स्थल ही श्राधिक प्रकरण-चक्कत है।

२-असम्बद्ध - दश्वें शतकनें 'मृतार्थदूरं नामको व्याख्या करते हुए 'श्राचार्य तमन्तमहकी श्रेतिम कारिका 'इतीयमादनीनांता' उद्धृत करके उतकी भी व्याख्या प्राम्पम कर दो है, दो कि विलक्षण ही श्रम्म इत प्रतीत होती है। इतीप्रकार चौराती लाख उत्तरपुरण गिनाते हुए श्रमगरधर्मामृतके श्लोकोंको उद्धृत करके उनकी भी व्याख्या करना श्रदंगत वंचतो है। दितीय शतकके श्लोनिम 'महावल' नामकी व्याख्या करते हुए पं० श्लाशाधरतीके नामका निर्देश कर श्लोर 'नार्यत्यान्ं श्लादिश्लोक उद्धृत कर उसकी भी व्याख्या को गई है, जो कि श्लम्बद्ध प्रतीत होती है। जिस कथानकके देनेके लिए इतना श्रम किया है, यह उक्त श्लोक श्लोर उतकी व्याख्याके विना भी तिखा जा सकता था। इसी प्रकार श्लोर मो र-४ स्थलों पर ऐसा ही किया गया है।

३—सास्प्रदाथिकता — श्रुतशगरने कहीं-कहीं खींच-तान करके भगवान्के नामले जन्प्रदायिकताका मी पन्चिय दिया है । (देखो—नर्वे शतकमें निर्दिकल्पदर्शन आदि को व्याख्या )

दशर्ते शतकके 'अत्यन्त' नानको व्याख्यामें चनन्तभदको आगामी उत्तर्पिणीकालमें तीर्येकर होनेका उल्लेख कर उनका एक श्लोक उद्युत किया है।

## श्रुतसागरका पाण्डित्य

श्रुतवागरने जिनवहस्त्वनानको प्रत्तुत वीकामें लगमग २१ त्राचार्योके नामोंका, श्रौर १२ प्रन्थोंका नाम उक्लेख कर उनके खोकीको उद्धृत किया है जिनसे उनके श्रागध श्रुतधरत्वका परिचय मिलता है।

कुछ स्थलों पर तो एक-एक नामके दशते मी अधिक अर्थ करके अपने व्याकरण और कोप विप-वक दिशाल शनका परिचय दिया है। विश्वशम्मुनिन-प्रणीत एकान् र नाममाला तो आपको मानों कंठस्य ही थी। इनके लगनग ५० पर्वोको श्रुतलागरने अपनी टीकामें उद्धृत किया है। इसी प्रकार नामोंके निर-क्त्यर्थको प्रमारित करनेके लिए कातंत्र आदि व्याकरणके दें। हीने भी ऊपर चुत्रोंको उद्धृत किया गया है। नवें बुद्धशतकमें पद्दार्शनिकोंके नामोंको व्याख्यामें उनके मतीका उन तत्वन्मत तत्त्व एवं पदार्थोंका जो पांडिल्पपूर्ण दाशनिक विवेचन किया है, उसने श्रुतलागरके न्यायशास्त्रकी अगाध विद्वलाका परिचय निलता है। दश्वें शतककी व्याख्यामें श्रुतलागरने अपने नेद्वान्तिक-विद्वलाका यथेष्ट परिचय दिया है।

वंत्रेपने विनवहत्वनानका र्यकाको देखते हुए यह निःसंकोच कहा वा सकता है कि उन्होंने अपने विए वो व्याकरणकनवानार्चन्ड, तार्किकशिरानिण, परमागनप्रवीण और 'शब्दरलेपप्रभेदने निपुणः' आदि पद-विभूतित कहा है, वह सर्वया उचित और उनके नानके अनुरूप ही है।

## श्रुतसागर पर एक आरोप

प्रत्त चहलानको पाँउत आशावरकृत कोपश्चित्तको ही आधार बनाकर श्रुतसागरस्तिने अपनी र्यकाका निर्माण किया है, फिर मी उन्होंने कहीं मी इसका लग सा भी संकेत नहीं किया है। दोनों टीका-श्रोंको तानने एककर देखने पर यह बात हृदय पर स्ततः ही अद्भित हो जाती है कि उन्होंने आशाघरजीकी स्वोपश्चित्तको उर्धाप्रकार पूर्णक्षेण आत्नसात् कर लिया है, जिस प्रकार पूज्यपादकी सर्वार्थितिको अपनी तत्वार्थच्चिने । यदि आज पूज्यपादकी सर्वार्थितिक और पण्डित आशाधरकी कोपश्चित्त प्रथक् उपलब्ध न होना, तो इस बातकी कल्पना भी नहीं की जा सकतो थी कि श्रुतसागर अपनी टीकाओं में अन्य आचार्योंकी र्यकाओं को भी आत्नसात् कर गये हैं। उनपर यह एक आरोप है, जितसे वे इनकार नहीं कर सकते और जो इन दोनों अन्थोंके अन्यादिवोंसे अपकट नहीं रह सकता है।

## श्रुतसागरी टीकागत कुछ विशेष वातें

१-धर्मचक्र—जब तीर्थंकर भगवान् भव्यजीवोंको धर्मोपदेश देनेके लिए भूतल पर विहार करते हैं, तब यह भगवान्के संघके आगे-आगे आकाशमें निराधार घूमता हुआ चलता है। श्रीदेवनन्दी आचार्यने इसके विषयमें लिखा है कि इसके एक हजार आरे होते हैं, नाना प्रकारके महारत्नोंसे यह जड़ा हुआ होता है और इसकी कान्ति सूर्यकी प्रभाको भी लिजत करनेवाली होती है। (२,७१)

२-महावल — जिनभगवान्का यह भी एक नाम है। इसके विपयमें श्राशाधरजीने लिखा है कि एक वार जब भगवान् महावीर कुमार थे श्रीर श्रन्य राजकुमारोंके साथ कुंडग्रामके उद्यानमे एक वृक्त ऊपर कीड़ा कर रहे थे, तब सौधर्म-इन्द्रकी समामें चर्चा चली कि इस समय भूतल पर श्रीवीरप्रभु सबसे श्रिधक वलवान् हैं। संगमक नामक एक देवको उस पर विश्वास नहीं हुश्रा श्रीर वह भगवान् की परीक्षाके लिए एक श्रजगरका रूप बनाकर उस वृक्त पर लिपट गया, जिसपर कि राजकुमारोंके साथ भगवान् कीड़ा कर रहे थे। सांपको वृक्तमें लिपटता श्रीर ऊपर चढ़ता हुश्रा देखकर सब राजकुमार भयसे विह्वल हो वृक्तमें कृदकर भाग गये, पर श्रीवीरकुमार उसके लपलपाती हुई सैकड़ों जीम दाले फर्णामंडल पर पैर रखते हुए वृक्तमें नीचे उतरे श्रीर उसके साथ बहुत देर तक कीड़ा करते रहे। संगमकदेव यह देखकर श्रीत विस्मित हुश्रा श्रीर श्राप महाबलशाली हैं, ऐसा कहकर श्रीर भगवान्कों नमस्कार करके श्रपने स्थानको चला गया। (२,१००)

३-द्दिशद्धि-पचीस दोप-रहित, श्रष्टगुण-सहित श्रौर चर्मजल, घृत, तैल श्रादि श्रमच्य-भक्षण-वर्जित सम्यग्दर्शनके धारण करनेको द्दिश्युद्धि कहते हैं । (३,२०)

४-द्वादश गण्-तीर्थंकर भगवान्की व्याख्यान-सभाको समवसरण या ग्रास्थानमंडप कहते हैं। उसमें श्रोताग्रांके वैठनेके वारह कत् या प्रकोष्ठ होते हैं। उनमें प्रदित्त्रणारूपसे क्रमशः निर्प्रन्थ मुनि, सोलह स्वर्गोंकी देवियां, ग्रार्थिका एवं ग्रन्य मनुष्य स्त्रियां, च्योतिष्क देवियां, व्यन्तरदेवियां, भवनवासिनी देवियां, भवनवासिनी देवियां, भवनवासिनी देवियां, भवनवासी देव, व्यन्तरदेव, ज्योतिष्कदेव, कल्पवासीदेव, मनुष्य ग्रीर पशु गण् वैठकर भगवान्का धर्मोपदेश मुनते हैं। ये वारह सभावर्तां जीव ही भगवान्के द्वादश गण् कहलाते है। (३,२०)

५-दिट्य अतिशय---भगवान्के पवित्र-सानिध्यका यह दिव्य ग्रतिशय वतलाया गया है कि जन्मान्ध लोग भी देखने लगते हैं, वहरे मनुष्य सुनने लगते हैं, गूंग बोलने लगते हैं ग्रौर पंगुजन भले प्रकारसे गमन करने लगते हैं। (३, २०)

६—सुस्यप्तर्शी—जब तीर्थंकर भगवान् माताके गर्भमें त्राते हैं, तब उसके पूर्व ही माताको १६ स्वप्त दिखाई देते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं:—१ ऐरावत गज, २ वैल, ३ सिंह, ४ लच्मी, ५ दो मालाएं, ६ चन्द्रमा, ७ सूर्य, ८ मीन-युगल, ६ पूर्णघट, १० कमलयुक्त सरोवर, ११ समुद्र, १२ सिंहासन, १३ देव-विमान, १४ नागभवन, १५ रत्नराशि स्त्रोर १६ निर्धूम स्त्रिन । इन सोलह स्वप्नोंको देखनेके स्त्रनत्तर माताको ऐरावत हाथी मुखमें प्रवेश करता हुस्रा दिखाई देता है। उपर्युक्त सुन्दर स्वप्नोंको दिखानेके कारण लोग भगवान्को सुस्वप्रदर्शी कहते हैं। (३,२२)

७-पद्मभू—गर्भकालमं माताके गर्भाशयमं भगवान्के पुण्य-प्रमावसे एक दिव्य कमलकी रचना होती है। उस कमलकी कर्णिका पर एक सिंहासनकी सृष्टि होती है, उसपर विराजमान गर्भ गत भगवान् वृद्धिको प्राप्त होते हैं, इसलिए लोग उन्हें पद्मभू, अञ्जभू आदि नामोंसे पुकारते हैं। (३,२६)

प्त-चारणि किया विषयक ऋदि दो प्रकारकी होती है:—चारणऋदि ग्रौर ग्राकाशगामित्व ऋदि । ग्राप्तिकी शिखा, जलका उपरितल, वृक्तेंक पत्र, पुष्प ग्रौर फल ग्रादिका ग्रालम्बनकर उनके संस्पर्शके विना ही ग्राधर-गमन करनेको चारणऋदि कहते हैं । बैठे-बैठे ही ग्राथवा खड़े-खड़े ही निराधार ग्राकाशमें गमन करनेको ग्राकाशगामित्वऋदि कहते हैं । इस ऋदिवाले साधु विना पैरोंके चलाये हुए ही पित्रयोके

समान त्राकाशमें उड़ते चले जाते हैं, त्रौर पृथ्वीपर पैरोंके उठाने-रखनेके समान त्राकाशमें पाद-निच्चेप करते हुए भी गमन करते हुए जाते हैं। जिन साधुत्रोंको ये दोनों प्रकारकी त्रथवा एक प्रकारकी ऋदि प्राप्त होती है, उन्हें चारणिंप कहते हैं। (३,४३) (८,६)

६-शकारव्धानन्द नृत्य और इन्द्रनृत्यन्तिपितक—इन दो नामोंके द्वारा यह सूचित किया गया है कि सौधर्म-इन्द्र दो वार स्वयं नृत्यं करता है। एक धार तो मेर्सशाखर पर जन्माभिषेकके पश्चात् भगवानके ग्रागे ग्रीर दूसरी भगवान् माताको सौंपकर तदनन्तर भगवान्के पिताके सामने। इससे यह निष्कर्प निकलता है कि ग्रन्य ग्रवसरोंपर इन्द्र स्वयं नृत्य नहीं करता है, किन्तु उसके ग्रादेशसे ग्रन्य देव या देवियां नृत्य करती हैं।

१०-देविष — देवोके समान त्राकाशमें गमन करनेवाले ऋषियोंको देविष कहते हैं। (६, २०) तथा देवोंमे जो ऋषियोंके समान ब्रह्मचारी रहते हैं, सदा तत्व-चिन्तन करते हुए परम उदासीन जीवन-यापन करते हैं और तीर्थंकरोंके निष्क्रमण कल्याणकके अवसर पर उन्हें सम्बोधनके लिए आते हैं, ऐसे लौकान्तिक देवोंको भी देविष कहते हैं। (३, ५८)

११-कुचेरनिर्मितास्थान—समवसरणमें मानस्तम्म, सरोवर, प्राकार, कोट, खाई, वापी, वाटिका, नाट्यशाला, कल्पवृत्त, स्तूप, ग्रादिकी रचना होती है। इन्द्रके ग्रादेशसे कुचेर पूर्ण वैभवसे उसे सिनत करता है, इसलिए समवसरण कुचेर-निर्मित-ग्रास्थान कहलाता है। (३,६१)

१२—सत्यशासन—भगवान्का शासन ग्रर्थात् धर्मोपदेश पूर्वापर विरोधसे रहित होता है, ग्रतएव वह सत्यशासन कहलाता है। पर-मतावलिन्बयोंका शासन पूर्वापर-विरुद्ध होता है। वे एक स्थलपर जो बात कहते हैं, दूसरे स्थलपर उससे विलकुल विपरीत कहते हैं। जैसे—ब्राह्मण्को नहीं मारना चाहिए, शराव नहीं पीना चाहिए, ब्रह्मचर्यसे रहना चाहिए, इत्यादि कहकर भी ग्रन्यत्र कहते हैं कि ब्रह्म-प्राप्तिके लिए ब्राह्मण्को मारे, सौत्रामणि यश्नमें शराबके पीनेमें कोई पाप नहीं, गोसव यश्नके ग्रन्तमें माता श्रीर वहिनके साथ भी भोग कर सकता है, इत्यादि। एक वार कहते हैं कि जो तिलभर भी मांस खाता है, घह नरकमें जाता है, दूसरी बार कहते हैं कि श्रोत्रिय ब्राह्मण्के ग्रातिथ्यके लिए वैलका वध करे, ग्रादि। एक वार कहते हैं कि किसी भी प्राणीको नहीं मारना चाहिए, दूसरे स्थलपर कहते हैं कि ये पशु यश्नके लिए ही बनाये गये हैं, इत्यादि। श्रतएव उनके शासनको सत्य नहीं माना जा सकता है। (४, २०)

१३—ित्रभंगीश—इस नामकी व्याख्यामें वताया गया है संसारी जीवोंकी परभव-सम्बन्धी आयुका वन्ध तिमागमें होता है और ऐसे अवसर एक जीवके मुज्यमान आयुके भीतर आठ वार आते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी जीवकी वर्तमान भवकी आयु ६५६१ वर्षकी है। इसमें तीनका भाग देनेपर जब दो भाग व्यतीत हो जावें और एक भाग-प्रमाण २१८७ वर्ष शेष रहें तब प्रथम बार आगामी भवसम्बन्धी आयुके वन्धका अन्तर्मुहूर्त तक अवसर आता है। यदि किसी कारणसे उस समय आयु-बन्ध न हो सके, तो उक्त अविशय आयुके भी जब दो भाग बीत जावें और ७२६ वर्ष-प्रमाण एक त्रिभाग शेप रहे, तब आगामी आयुके बन्धका अवसर आवेगा। यदि इसमें भी आयुक्ता बन्ध न हो सके तो पुनः २४३ वर्ष वर्ष मान आयुके शेष रहने पर आगामी आयु-बँधनेका अवसर आवेगा। तदनन्तर ८१ वर्ष, २७ वर्ष, ६ वर्ष, ३ वर्ष और १ वर्ष शेप रहने पर आगामी आयु-बँधनेका अवसर आवेगा। तदनन्तर ८१ वर्ष, २७ वर्ष, ६ वर्प, ३ वर्ष और १ वर्ष शेप रहने पर आगामी आयुक्ते बँधनेके अवसर प्राप्त होंगे। यदि इन आठों ही अवसरोंमें परभवकी आयुका वन्ध न होवे, तो मरणके समय आसंत्तेपाद्धा काल शेप रहने पर नियमसे परमवकी आयुका बन्ध हो जाता है। इस प्रकारकी त्रिभंगीके उपदेश होनेसे मगवान त्रिभंगीश कहलाते हैं। (४, ८४)

१४-ऋदीश—तपोवलसे जो बौदिक, शारीरिक, वाचिक या मानसिक विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, उसे ऋदि कहते हैं। ये ऋदियाँ बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, श्रीपध, रस श्रीर च्रेत्रके भेदसे आठ प्रकारकी होती हैं। इनमेंसे बुद्धि ऋदिके श्रठारह भेद हैं—१ केवलशान, २ मनः पर्ययशान,

३ श्रवधिश्चान, ४ बीजबुद्धि, ५ कोष्ठबुद्धि, ६ पदानुसारित्व, ७ संभिन्न संश्रोतृत्व, ८ दूरास्वादनत्व, ६ दूर-स्पर्शनत्व, १० दूरदर्शनत्व, ११ दूराघाण्यत्व, १२ दूरश्रवण्यत्व, १३ दशपूर्वित्व, १४ चतुर्दशपूर्वत्व, १५ श्रष्टांगमहानिमित्तकुशलत्व, १६ प्रशाश्रमण्यत्व, १७ प्रत्येकबुद्धत्व श्रोर १८ वादित्व।

इनका संज्ञेपमें ग्रर्थ इस प्रकार जानना चाहिए:-

- १ केयलज्ञान—जैकाल्रिक सर्व पदार्थोंके ग्रानन्त गुण-पर्यायोंको युगपत् जानना ।
- २ मनःपर्ययज्ञान-पर-मनोगत पदार्थको स्पष्ट जानना ।
- ३ त्र्यविधशन—रूपी पटार्थोंको दृत्य, च्रेत्र, काल, भावकी त्र्रपेन्ना स्पष्ट जानना ।
- ४ बीजबुद्धि-एक बीज पद सुनकर समस्त ग्रन्थको जान लेना ।
- ५ कोष्टबुद्धि-विभिन्न प्रकारके तत्त्वोंका स्वबुद्धिमें व्यवस्थित रूपसे धारण करना ।
- ६ पदानुसारित्व-किसी भी ग्रन्थ त्रादिके त्रादि, मध्य या त्रान्तके जिस किसी भी पदको सुनकर समस्त ग्रन्थके त्रार्थका ग्रवधारण करना ।
- ७ संभिन्नसंश्रोतृत्व—नौ योजन चौड़े ग्रौर वारह योजन लम्बे चक्रवर्त्तांके कटकमें रहनेवाले हाथी, घोड़े, ऊंट, मनुष्य ग्रादिकी नाना प्रकारकी बोलियोंको स्पष्ट रूपसे पृथक् सुननेकी शक्तिका प्राप्त होना।
  - प्त दूरास्त्रादनत्व—सैकड़ों योजनकी दूरीपर स्थित रसके द्यांस्वाद लेनेकी शक्तिका प्राप्त होना।
  - ६ दूरस्पर्शनत्व--ग्रनेक सहस्र योजन दूरस्थ पदार्थके छूनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १० दूरदर्शनत्व-सहस्रों योजन दूरस्य पदार्थोंके देखनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - ११ द्राघाणत्व-सहस्रों योजन द्रवर्ता गन्धके स्वनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १२ दूरश्रवणत्व-सहस्रों योजन दूरके शब्दको सुननेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १३ दशपूर्वित्व--- श्राचारांगादि दश पूर्वोंका ज्ञान प्राप्त होना ।
  - १४ चतुर्दशपृर्वित्व-चौदह पूर्वींका ज्ञान प्राप्त होना ।
- १५ ग्राप्टांगमहानिमित्तकुशलत्व—ग्रान्तरित्त, भौम, ग्रांग, स्वर, व्यञ्जन, लत्त्र्ण, छिन्न ग्रीर स्वप्न; इन ग्राठके ग्राधार पर भविष्यत्कालमें होनेवाले हानि-लाभको जाननेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १६ प्रज्ञाश्रमणुत्व-परम प्रतिभाशालिनी बुद्धिका प्राप्त होना ।
  - १७ प्रत्येकबुद्धत्व-विना किसी ग्रान्यके उपदेशके स्वयं ही प्रवोधको प्राप्त होना ।
  - १८ वादित्व--महावादियोंको भी शास्त्रार्थमें हरानेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
- (२) क्रियाऋदिके दो भेद हैं:—जंघादिचारणत्व ग्रौर ग्राकाशगामित्व । इनमेंसे जंघादि-चारणत्वके नौ भेद हैं:—
  - १ जंबाचारणत्व-भूमिके चार श्रंगुल ऊपर श्राकाशमें गमन करना।
  - २ श्रेगि्चारग्त्व--ग्राकाश प्रदेशपंक्तिके ग्रनुसार ग्रधर गमन करना ।
  - ३ ग्रिमिशिखाचारणत्व—ग्रिमिकी शिखाके ऊपर गमन करना ।
  - ४ जलचारणत्य-जलके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
  - ५ पत्रचारगत्य—पत्तेके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
  - ६ फलचारणत्व-फलके ऊपर उसे धिना स्पर्श किये हो गमन करना ।
  - ७ पुण्यचारणत्व—पुष्पके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
  - ८ बीजचारणत्व—बीजके ऊपर उसे विना स्पर्श किये गमन करना ।
  - ६ तन्तुचारणत्व--तन्तुके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
- त्राकाशगामित्व—पैरोंके उठाने या रखनेके विना ही त्राकाशमें गमन करना, पग रखते हुए गमन . करना, पद्मासन या खड्गासनसे अवस्थित दशामें ही त्राकाशमें गमन करना ।

- (३) विक्रिया ऋदिके ऋणिमा ऋदि अनेक भेद हैं।
- ? श्रिणिमा—शर्रारको श्रत्यन्त छोटा बना लेना । कमलनालमें भी प्रवेश कर जाना, उसमें वैठकर चकदर्तीकी विभृतिको बना लेना ।
  - २ महिमा- मुनेदपर्वतंते भी बड़ा शरीर बना लेना ।
  - २ लियमा—शरीरको नायु या त्राककी दईसे भी हलका बना लेना ।
  - ४ गरिमा-शर्चरको वज्रहे भी भारी बना लेना।
- ५—प्रातिः—मूमि पर स्थित रहते हुए भो श्रंगुलिके श्रग्रमागले सुमेदकी शिखर, सूर्य, चन्द्र श्रादिके सर्श करनेकी शक्तिको प्राप्त करना ।
- ६ प्राकाम्य—जलमें मूर्निकी तरह चलना, मूमिपर जलके समान डूबना, उखरना ग्रौर ग्रानेक जातिके किया, गुण, हव्यादिका बनाना ।
  - ७ ईशल-तीन लोक पर शासन करनेकी शक्तिका पाना ।
  - वशित्व—सर्व जीवींको वशमें करनेकी शक्तिका पाना ।
  - ६ अप्रतीघात—विना किसी रकावटके पर्वत आदिके मध्यमें चले जाना ।
  - १० अन्तर्धान-श्रदृश्य रूपको बनानेकी शक्तिका पाना ।
  - ११ कामरुपित्व—इच्छानुसार नाना प्रकारके रूपोंको बनानेकी शक्तिका पाना ।
- (१) तप ऋदिके सात भेद हैं:—१ उप्रतप, २ दीसतप, ३ तसतप, ४ महातप, ५ घोरतप, ६ घोरपग्रकमत्व और ७ घोरगुण ब्रह्मचारित्व। इनमें उप्रतपके दो भेद हैं:—उप्रोप्यतप और अवस्थितोप्रतप।
- ? उप्रतय—जो एक उपवास करके पारणाके पश्चात् दो दिन उपवास करते हैं, पुनः पारणा करके तीन दिनका उपवास प्रहण करते हैं। पुनः पारणा करके चार दिनका उपवास प्रहण करते हैं। इसप्रकार जीवनपर्यन्त एक-एक दिनका उपवास बढ़ाते हुए विचरनेको उप्रोग्रतप कहते हैं। जो दीना दिवसके उपवासके पश्चात् पारणा करके एक उपवास ग्रीर एक पारणा करते हुए विचरते हैं, उन्हें यदि किसी कारणवश पारणाके दिन ग्राहारका लाम न हो, ग्रीर दो उपवास लगातार हो जायें, तो वे निरन्तर वेला यानी दो उपवासके पश्चात् पारणा करते हुए विचरते हैं। यदि किसी दिन पारणा न हो ग्रीर लगातार तीन उपवास हो जाय, तो वे पुनः तेलाके ग्रनन्तर ही पारणा करते हुए विचरते हैं, इसप्रकार ग्रागे मो ग्रवस्थित रूपने उपवास ग्रीर पारणाके ताथ तपश्चरण करनेको ग्रवस्थितिग्रतप कहते हैं। उक्त दोनों प्रकारके उप्रतप करनेवाले साधु ग्रपनी तरश्चर्याको बढ़ाते ही जाते हैं, पीछे कभी नहीं मुढ़ते।
- २ दोततय—नहोपवास करने पर मी जिनका शारोरिक, वाचिनक और मानिक बल प्रवर्धमान रहता है, सुखसे दुर्गन्य नहीं आती, प्रत्युत कमलके समान सुगन्यित निःस्वास निकलता है, ज्यों ज्यों तपश्चर्या बढ़ती जाती है, त्यों त्यों जिनका शरोर उत्तरोत्तर प्रमा और कान्तिसे युक्त होता जाता है, ऐसे महान तपको दीत तप कहते हैं।
- ३ तततप—तपे हुए तने पर गिरी हुई जलकी तिन्दु जैसे तत्काल सूख जाती है, इसी प्रकार उपवासके ग्रान्तर ग्राह्म ग्राह्म ग्रह्म करते ही उनका रस रुधिर ग्राद्यिक रूपसे परिमात हो जाना ग्रीर मल-मुत्रादिका न होना तततप कहलाता है।
- ४ महातप-पन्न, माम, चतुर्मान, छह मास और एक वर्षका उपवास करना महातप है। इस महातम्के अनुरायी अन्नीणिद्धि, नर्नीपपिद्धि आदि अनेक सृद्धियोंसे युक्त होते हैं।
- प् त्रोरतप—वात, पित्तादिके प्रकृपित हो जानेसे ह्यानेक प्रकारके रोग हो जानेपर भी ह्यानशनादि तर्नोके ह्यानुष्टानमें हुक रहना घोर तप कहलाता है। इस तपके करनेवाले तपस्वी वड़ीसे वड़ी वीमारी हो

जानेपर भी यदि ग्रनशन तप कर रहे हों, तो छह मास तकका उपवास कर डालते हें, ग्रवमोदर्य तप करते हुए एक ग्रास ग्राहार पर ही वर्षों वसर कर लेते हें, वृत्तिपरिसंख्यान तप करते हुए तीन-चार घरसे ग्राधिक नहीं जाते, रसपरित्याग तप करते हुए केवल उप्ण जल ग्रीर चावल पर जीवन निर्वाह कर लेते हें, विविक्त-शय्यासन तपकी ग्रापेचा भयानक स्मशानोंमें, पर्वतोंकी कन्दराग्रों ग्रीर ग्रुपाग्रोंमें, सिंह, चीता, व्यावादिसे भरे वनोंमें जीवन-पर्यन्त रहते हैं ग्रीर ग्रातप, वर्षा ग्रीर शीतका प्रवल कायक्षेश सहन करते हैं।

६ घोरपराक्रमत्व—जो घोर तपस्वी साधु ग्रहीत तपको उत्तरोत्तर बढ़ाते रहते हैं ग्रीर उसके द्वारा वे एसे पराक्रमको प्राप्त करते हैं कि जिसके द्वारा यदि वे चाहें, तो भूमंडलको उत्तर-पुत्तर कर दें, पर्वतोंको भी चला दें, सागरको भी सुखा दें ग्रीर ग्राप्त, जल तथा पापाणकी भी वर्षा कर देवें। ऐसे महान् तपको घोरपराक्रमतथ कहते हैं।

७ घोरगुग्वद्यचारित्र—चिरकाल तक तपश्चरण करते हुए ग्रस्त्रलित ब्रह्मचारी रहना, दुःस्वप्नें का नहीं त्राना, जिनके तपोमाहात्म्यसे भूत, प्रेत, डाकिनी-शाकिनी ग्रादि तुरन्त भाग जायँ, वड़ी-बड़ी बीमारियाँ शान्त हो जायँ ग्रीर वैर, कलह तथा दुर्भिचादि भी मिट जायँ, ऐसे महान् तपको घोर गुग्वहा-चारित्व कहते हैं।

५ वल ऋद्भिके तीन भेद हैं —मनोवल, वचनवल, ग्रौर कायवल । मनोवल—ग्रन्तर्भुहूर्तमें सम्पूर्ण द्वादशांग श्रुतके ग्रर्थ-चिन्तनकी सामर्थ्यका पाना ।' वचनवल—ग्रन्तर्भुहूर्तमें सकल शुतके पाठ करनेकी शक्तिका प्राप्त करना ।

कायवल—एक मास, चार मास, छह मास और एक वर्ष तक कायोत्सर्ग करके प्रतिमा योगको धारण करनेपर मी होरा-पहित रहना और कनीयसी ( छोटी ) श्रॅंगुलीके द्वारा तीनों लोकोंको उठाकर श्रन्यत्र रखनेकी सामर्थ्यका होना ।

- (६) औषधि ऋदिको ग्राठ भेद हैं—१ ग्रामर्श, २ व्वेल, ३ जल्ल, ४ मल, ५ विट्, ६ सर्वींपधिप्राप्त, ७ ग्रास्याविष, ८ दृष्ट्याविष ।
  - १ त्रामर्श-हस्त, पाद त्रादिके स्पर्शसे रोगियोंके रोगोंका दूर हो जाना ।
  - २ च्वेल-निष्ठीवन ( थूक ) कफ, लार श्रादिके संयोगसे रोगियोके रोगींका नष्ट हो जाना ।
- ३ जल्ल-प्रस्वेद (पसेव या पसीना) के त्राश्रयसे संचित रजोमलके द्वारा रोगियोंके रोगोंका नष्ट हो जाना ।
  - ४ मल-कान, नाक, दाँत और आँखके मलसे गेगियोंके रोगोंका दूर हो जाना ।
  - ५ विट्-विष्टा, मूत्र, शुक्र ग्रादिके संयोगसे रोगियोके रोगोंका दूर हो जाना ।
- ६ सर्वींपिधप्रात—शरीरके ग्रंग-प्रत्यंग ग्रादि किसी भी ग्रवयवके संस्पर्शसे, ग्रथवा ग्रवयव-संस्पृष्ट वायुके संस्पर्शसे रोगियोंके रोगोंका दूर हो जाना ।
- ७ आस्याविप--- उप्र विपसे मिश्रित भी ग्राहार जिनके मुखमें जाते ही निर्विप हो जाय, ग्रयवा जिनके वचनेंको सुनकर महान् विपसे व्याप्त भी पुरुप विप-रहित हो जायँ।
- इप्रयाविप—जिनके ग्रवलोकन मात्रसे ही जीवोंके शरीरमें व्याप्त मयंकरसे भी भयंकर विप दूर हो
   जाय । ग्रथवा दृष्टिविप सर्पादिकोंका विप जिनकी दृष्टिसे दृष्टि मिलाते ही दूर हो जाय ।
- . (७) रसः ऋ द्धिके छह भेद हैं—१ ग्रास्यविष, २ दृष्टिविष, ३ चीरास्रावी, ४ मध्यास्रावी, ५ सिंपरास्रावी ग्रांर ६ ग्रमृतास्रावी।
- १ त्रास्यिवप—कोघावेशमं किसी प्राग्णीसे 'मर जात्रो' ऐसा कहनेपर तत्काल उसका मरण हो जाय, ऐसी सामर्थ्यका प्राप्त होना ।

२ द्दिविय-कोवावेशमें विक्की स्रोर देखें उक्का तत्क्ण मरण हो जाय।

३ क्रीवहार्वी—दिनके द्यप्तें रखा हुन्ना नीरत भी नोचन दूथके तनान त्यादयुक्त हो जाय। श्रथवा दिनके वचन श्रोतात्रोंको दूधके तमान स्तोप श्रौर पोप्तणको देवें।

४ नव्याखार्थ—जिनके हायने एवा हुन्ना नीएत भी मोजन नष्टके छनान निट हो जाय । ऋयश जिनके बचन श्रोतात्रोंको नखके छनान निट प्रतीत हों ।

५ टर्पिराह्यर्वा—दिनके हाधने रखा हुन्ना नीरत नी मोदन वीके समान स्वाद्धक हो दाय। त्रयदा दिनके वचन श्रोतात्रोको वीके टनान नद्धर प्रतीत हों।

६ अनुतास्तावी—दिनके हाथमें एवा हुआ रूवा भी मोजन अमृतके स्वाद-स्नान परिण्त हो साय । अथवा दिनके वचन श्रोताओंको अमृत-तुल्य प्रतीत हो ।

( = ) क्षेत्रऋदिके दो भेद हैं -- ग्रज़ीण नहानत ऋदि ग्रौर ग्रज़ीणमहातव ऋदि ।

१ ग्रर्ज्ञाण्नहानत ऋदि—इत ऋदिके घारक चाबु दिन रहोई घरने मोजन कर ग्रावें, उस दिन उन्तके यहाँ चकवत्तिके परिवारके मोजन कर लेनेपर भी भोजनको कर्नाका न होना ।

२ श्रक्तं जनहात् श्रुद्धि—इन श्रुद्धिके घारक साधु निम नठ, वसितका श्रादि स्थानपर वैठे होँ, वहाँ पर ननत्त, देव, ननुष्य, तियंच श्रादिके निवास करने पर मो स्थानको कनीका न होना ।

इस प्रकार बुद्धिसृद्धिके ६८, क्रियासृद्धिके १०, विक्रियासृद्धिके ११, तपोसृद्धिके ८, व्लसृद्धिके १, ब्रीपिसृद्धिके ८ और रस्त्रमृद्धिके ६ ये सब मेद मिलाने पर (१८+१०+११+८+६-८+६ = ६४) चींस्त मेद हो लाते हैं। लिनेन्द्र नगवान् इन सभी ऋदियोंके और ऋदिधारक साबुओंके स्वानी होते हैं, अतएव उन्हें ऋदिश कहते हैं। (५, ६६)

१५-योगी—िवन्ते योग पाया जाय, उसे योगी कहते हैं। ध्यानकी अष्टांग सामग्रीको योग कहते हैं। वे आठ अंग ये हैं:—यन, नियम, आतन, प्रास्तायान, प्रत्याहार, धारसा, ध्यान और समाधि। हिंसादि पंच पायोके यावज्ञीवन त्यागको यम कहते हैं। कालकी मर्याद्य सहित मोगोपमोग-सामग्रीके त्यागको नियम कहते हैं। चंचलता-पहित होकर स्थिरतापूर्वक वैठने या खड़े रहनेको आसन कहते हैं। श्वासी-छ्रवादके निरोधको प्रास्तायाम कहते हैं। मनको पाँची इत्तियोंके विपयीं हटाकर सताव्यह पर अर्ह अस्तके स्थर समानेको प्रत्याहार कहते हैं। आर्च-सेंद्र परिस्तामोंका परित्याग कर आत्मकत्यासके चिन्तमको ध्यान कहते हैं। आर्च-सेंद्र परिस्तामोंका परित्याग कर आत्मकत्यासके चिन्तमको ध्यान कहते हैं। आर्च-सेंद्र परिस्तामोंका परित्याग कर आत्मकत्यासके चिन्तमको ध्यान कहते हैं। आत्मत्वकर्मने स्थिर होनेको समाधि कहते हैं। इस प्रकारकी समाधिके प्राप्त करनेके लिए दो विशेष चिन्तकन किया साता है, उसे धारसा कहते हैं। उस धारसाके ५ भेद हैं:—पार्थिवी-धारसा, आस्येधारसा, नार्त्याधारसा, वार्क्याधारसा और तार्विकी धारसा।

- (१) पार्थिवीवारणाका रवलम—इत नध्यतीकको कीरउन्हरूके बनान निर्नत जलवे भर हुन्रा चिन्तवन करे। पुनः उनके वीचमें जन्बूद्दीपके बनान एक लाख योजन चौड़ा, एक हजार पत्तीवाला तराये हुए रवर्णके बनान चनकता हुन्रा एक कनल दिचारे। कमलके नध्यमें कर्णिकाके बनान बुवर्णनयी दुनेष पर्वत चिन्तवन करे। उनके जनर पांडुकवनमें पांडुक शिलापर स्कटिक निण्नियी विहासन विचारे। फिर यह सोचे कि उस विहासन पर में ब्रासन लगाकर इसलिए वैठा हूं कि अपने कर्नोको बलाकर ब्रातनाको पवित्र कर डाव्हूँ। इस प्रकारके चिन्तवन करनेको पार्थिकीधारणा कहते हैं।
- (२) त्राग्नेयी घारणाका त्वरूप:—उसी सुनेर पर्वतके सपर वैठा हुत्रा वह व्यानी अपनी नामि-के नीवर सगरको और उठा हुआ, एवं विक्ते हुए सेलह पर्चोका सकेद करता विचारे। उसके प्रत्येक पर्वेत्र पीतदर्शके सेलह त्वर (अ, आ, इ, ई, उ, स, ऋ, ऋ, ऋ, ॡ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आः) जिसे हुए विचारे। इस करलके मध्यमें श्वेतदर्शकी क्रीएका पर 'है' अक् लिखा हुआ सोचे। एनः

प्रस्तावना ३७

व्सर कमल ठीक इस कमलके ऊपर श्रींधा नीचेकी श्रोर मुख िय पैले हुए श्राठ पत्तींवाला सोचे। इसका धुंश्रा जैसा कुछ मेला रंग विचारे। इसके प्रत्येक पत्तेपर कमशः काले रंगसे लिखे हुए शानावरणीय दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोह्नीय, श्रायु, नाम, गोत्र श्रीर श्रन्तराय इन श्राठ कर्मोंको विचारे। पुनः नामिकमलके बीचमें जो 'हैं' लिखा है, उसके रेफसे धुँश्रा निकलता विचारे। पुनः धीरे-धीरे उससे श्रामिकी शिखाको निकलती हुई विचारे। यह श्रामिकी शिखा वहती हुई ऊपरको श्राकर श्राठ कर्म दलवाले कमलको जला रही है, ऐसा विचारे। फिर वह श्रामिकी शिखा कमलका मध्यमाग जलाकर ऊपर मस्तक पर श्रा जावे श्रीर उसकी एक लकीर दाहिनी श्रोर श्रा जावे। फिर नीचेकी श्रोर श्राकर दोनों कोनोंको मिलाकर एक श्रीममयी लकीर वन जावे श्रर्थात् श्रपने शरीरके बाहर तीन कोनका श्रीममंडल व्यात हो गया है, ऐसा विचारे। इस त्रिकोण् श्रीममंडलकी तीनों लकीरोंमें र र र र श्रीममय लिखा विचारे। फिर इस त्रिकोण्के बाहर तीनों कोनोंपर सांथियाको श्रीममयी सोचे। मीतरी तीनों कोनोंमें 'श्रहें' ऐसा श्रीमय लिखा हुश्रा विचारे। फिर यह सोचे कि मीतर तो श्राठ कर्मोंको श्रीर बाहर इस शरीरको यह श्रीममंडल जला रहा है, जलाते-जलाते सर्व कर्म पा शरीर राख हो गये हैं श्रीर श्राम धीरे-धीरे शान्त हो रही है श्रीर श्रातमा स्फटिक विम्यस्टश दिखाई दे रहा है। इस प्रकारके चिन्तवन करनेको श्राम धारणा कहते हैं।

- (३) मास्ती धारणाका स्वरूप:—फिर वही ध्यानी ऐसा चिन्तवन करे कि चारों श्रोर वड़े जोरसे निर्मल वायु वह रही है श्रीर मेरे चारों तरफ वायुने एक गोल मंडल वना लिया है । उस मंडलमें श्राठ जगह घेरेमें 'सायं सायं' सफेद रंगसे लिखा हुश्रा है । वह वायु कर्म व शरीरकी मस्मको उड़ा रही है श्रीर श्रातमाको स्वच्छ कर रही है । इस प्रकारके चिन्तवन करनेको मास्ती धारणा कहते हैं ।
- (४) वारणी धारणाका स्वरूप:—िफर वह ध्यानी ऐसा विचार करे कि ग्राकाशमें मेघोंके समूह ग्रा गये, विजली चमकने लगी, वादल गरजने लगे ग्रीर खूब जोरसे पानी वरसने लगा है। ग्रपनेको वीचमें वैठा हुग्रा विचारे ग्रार ग्रपने ऊपर ग्राधंचन्द्राकार पानोका मंडल विचारे। उसे 'प प प प' जलके बीजाच्चरसे लिखा हुग्रा चिन्तवन करे ग्रीर यह सोचे कि यह जज मेरे ग्रात्मापर लगी हुई राखको धोकर साफ कर रहा है ग्रीर मेरा ग्रात्मा स्वच्छ दर्पण्यत् निर्मल हो रहा है। ऐसा विचार करनेको वार्स्णो धारणा कहते हैं।
- (५) तात्विकी धारणाका स्वरूप—तदनन्तर वह ध्यानी चिन्तवन करे कि में समवसरणके मध्य-वर्ती सिंहासनपर वैठा हुन्ना हूं, मेरा न्नात्मा केवलज्ञानसे मंडित है, कोटि सूर्य चन्द्रकी कान्तिको तिरस्कृत कर रहा है त्रीर द्वादश समाके सर्व जीव मुक्ते नमस्कार कर रहे हैं। त्रव मैं शुद्ध, बुद्ध, कृतकृत्य, परम वीतराग सर्वश्च हो गया हूँ। मेरा त्रात्मा त्रखंड चैतन्य-पिंड स्वरूप है, त्रानन्त गुणोंका धाम है त्रीर में त्रव सर्वथा निर्लोप, त्राजर, त्रामर पदको प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकारके चिन्तवन करनेको तात्विकीधारणा कहते हैं। (६, १)

१६-करणनायक — ग्रात्माके जो परिणाम कर्मोंकी स्थिति ग्रौर ग्रनुमागका घात करनेमें सहायक होते हैं, उन्हें करण कहते हैं। उनके तीन भेद हैं: — ग्रधः प्रवृत्तकरण, ग्रपूर्वकरण ग्रौर ग्रानिवृत्तिकरण। जब जीव सम्यक्त्व, देश संयम, सकल संयम, उपशम श्रेणी या च्रपक श्रेणीको प्राप्त करनेके लिए उद्यत होता है, तब वह इन्हीं तीनों परिणामिवशेपोंके द्वारा ग्रपना ग्रमीष्ट सिद्ध करता है। जिस समय जीवके परिणाम प्रतिच्चण उत्तरोत्तर विशुद्धिको लिए हुए बढ़ते हैं ग्रौर ग्रागे-ग्रागेके समयोमें उनकी विशुद्धिता वरावर बढ़ती जाती है, परन्तु फिर भी जो उपरितन समयवत्तीं परिणाम ग्रधस्तन समयवत्तीं जीवोंके साथ समता लिए हुए पाये जाते हैं, उन्हें ग्रधः प्रवृत्तकरण कहते हैं। जिन परिणामोमें विशुद्धि उत्तरोत्तर ग्रमन्तगुणी ग्रपूर्वता लिए हुए पाई जाती है ग्रौर जिसके द्वारा प्रतिच्चण कर्मोंकी ग्रसंख्यातगुणी निर्जरा होने लगती है, तथा उनकी स्थिति ग्रौर ग्रनुभाग भी बड़ी तेजीसे वटने लगते हैं, ऐसे परिणामोको ग्रपूर्वकरण कहते हैं। इसके ग्रनन्तर वेही परिणाम जब ग्रौर भी ग्रधिक विशुद्धिको लेकर बढ़ते हैं ग्रौर

जिनके द्वारा कर्मोंकी रियति ग्रौर ग्रनुभागका घात होने लगता है, तथा जिनके द्वारा ही जीव सम्यक्त, देशसंयम, सकलसंयम त्रादिको प्राप्त करता है, ऐसे विशिष्ट परिणामोंको ग्रानिवृत्तिकरण कहते हैं। भगवान्ने ऐसे विशिष्ट जातिके करण-परिणामोंका प्रवर्त्तन किया है, इसलिए उन्हें करणनायक कहते हैं। (६, १६)

१७-निर्मन्थनाथ - सर्व बाह्य और आप्यन्तर परिग्रहसे रहित साधुर्ग्रोको निर्मन्थ कहते हैं। निर्मन्थ साधुर्ग्रोके चार भेद हैं—१ ऋषि, २ यति, ३ मुनि और ४ अनगार। ऋदि-सम्पन्न साधुत्रोंको ऋषि कहते हैं। अविध, मनः पर्यय और केवलज्ञानी साधुत्रोंको मुनि कहते हैं। कपायोंके उपशमन या च्रिप्ण कहनेवाले साधुत्रोंको यति कहते हैं और जो घर छोड़कर बनमें निवास करते हैं, तथा शुद्ध मूलगुण और उत्तरगुणोका पालन करते हैं, उ हें अनगार कहते हैं। भगवान इन चारों हो प्रकारके साधुत्रोंके नाथ हैं, अतः उन्हें निर्मन्थनाथ कहते हैं। (६, २०)

१५-महाशील शीलके अठारह हजार भेदोंके धारण करनेसे भगवान्को शीलेश या महाशील नामसे पुकारते हैं। शीलके अठारह हजार भेद इस प्रकार निष्पन्न होते हैं:--- अधुम मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको शुभ मन, वचन, कायके द्वारा रोकनेसे (३×३-६) नौ भेद होते हैं। इन नौ भेदोंको ब्राहार, भय, मैथुन ब्रौर परिब्रहरूप चारों संशाब्रोंके परित्यागसे गुणित करनेपर ( E × ४ = ३६ ) छत्तीस मेद हो जाते हैं। इन्हें पाँचों इन्द्रियोंके निरोधसे गुणित करनेपर ( ३६ x ५ = १८० ) एकसौ अस्सी मेद हो जाते हैं। इन्हें पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, वनस्पति, द्वीन्तिय, त्रीन्तिय, चतुरिन्तिय, असंशिपंचेन्तिय श्रौर संशिपंचे दिय इन दश प्रकारके जीवोंकी रचाके द्वारा गुणित करनेसे (१८० × १० = १८००) त्राठारहसौ भेद हो जाते हैं । उन्हें उत्तम स्नादि दश धर्मींसे गुणित करने पर ( १८०० × १० = १८००० ) त्रठारह हजार शीलके भेद हो जाते हैं । कुछ त्राचार्योंके मतसे ऋन्य प्रकार ग्रठारह हजार भेद उत्पन्न होते हैं—स्त्रियाँ तोन जातिकी होती हैं। दैवी, मानुषी ऋौर तिरश्री। इनका मन, वचन कायसे त्याग कहने पर  $(3 \times 3 = 6)$  नौ भेद होते हैं । इन्हें कृत, कारित अनुमोदनासे गुणा करने पर  $(6 \times 3 = 70)$ सत्ताईस भेद होते हैं। इन्हें पाँचों इन्द्रियोंके पाँचों विषयोंसे गुणित करने पर ( २७ x ५ = १३५ ) एकसौ पैंतीस भेद हो जाते हैं। इन्हें द्रव्य ऋौर भावसे गुिश्ति करने पर (१३५ × २ = २७०) दो सौ सत्तर भेद हो जाते हैं। इन्हें चार संशात्रोंके त्यागसे गुगा करने पर ( २७० x ४ = १०८० ) एक हजार त्रास्ती भेद हो जाते हैं। इन्हें अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कवायके त्यागसे गुिणत करने पर (१०८० × १६=१७२८०) सत्तरह हजार दो सौ ग्रस्सी भेद हो जाते हैं। ये चेतन स्त्री-सम्बन्धी भेद हुए। ग्रचेतन स्त्री काछ, पाषाण श्रौर लेपके भेदसे तीन प्रकारको होती हैं । इन तीनका मन श्रौर कायसे त्याग करने पर (३×२=६) छै भेद हो जाते हैं । उनका कृत, कारित, ऋनुमोदनासे त्याग करने पर (६ x ३ ≐ १८ ) ऋठारह भेद हो जाते हैं। उन्हें स्पर्श त्रादि पाँच विषयोंसे त्याग करने पर (१८×५ = ६०) भेद होते हैं। उन्हें द्रव्य-भावसे गुणा करने पर (  $\varepsilon \circ \times \varsigma = \varsigma \varsigma \circ$  ) एक सौ श्रस्सी भेद होते हैं । उन्हें क्रोघादि चार कषायोंसे त्याग करने पर (१८० x ४ = ७२०) सात सौ अस्सी भेद अचेतन स्त्रीके त्याग सम्बन्धी होते हैं। इस प्रकार चेतन स्त्री-त्याग सम्बन्धी १७२८० मेदोंमे इन ७२० मेदोंके मिला देनेपर कुल १८००० शीलके मेद हो जाते हैं। (६, ३५। १०, ७२)

६—शाचार्यपरमेष्ठीकं ३६ गुण — इस प्रकार बतलाये गये हैं—१ पंचाचारका धारण करना, २ संघ ग्रोर श्रुतका धारण करना, ३ मोजन-पान, स्थान-शय्या ग्रादिमें व्यवहारवान् होना, ४ शिब्योंके ग्रावगुणोंको दूसरोंके सामने प्रगट न करना, ५ साधुके लिजत होनेपर दोपका ढांकना, ६ ग्रन्य साधुके सामने दूसरे साधुके दोष न कहना, ७ दूसरों के ग्रामिमाषणमें सन्तुष्ट रहना, ⊏ किसी साधुके परीषहादिके न सह सकनेके कारण उद्दिम या चल-चित्त होनेपर नाना प्रकारके सुन्दर उपदेश देकर उसे स्वधर्ममें स्थापित करना । ६ स्थितिकल्पी होनेपर भी वस्त्रका त्यागी रहना, १० ग्रानुदिष्टाहारभोजी होना, ११ जिस ग्राममें निहा ले,

दूसरे दिन उस ग्राममें भोजन न करे, १२ विरक्तिचत्त हो, १३ दीन्ना-दिवससे लेकर नित्य ही समता-भाव-पूर्वक प्रतिक्रमण करना, १४ स्वयोग्य वर्तोका धारण करना, १५ संघमें सर्वसे ज्येष्ठ होना, १६ पान्तिक प्रत्याख्यान करने-करानेवाला होना, १७ पण्मासिक योगका धारण करनेवाला होना, १८ एक मास्म दो निपिद्याका ग्रयलोकन करना । वारह तपींको धारण करना ग्रौर छह ग्रावश्यकोंका पालना ये ग्राचार्य परमेष्ठीके ३६ गुण कहे गये हैं। (६, ८६)

२०-साधुपरमेष्टांके २= गुण- दस सम्यक्त्वगुण, मत्यादि पाँच ज्ञानगुण श्रीर तेरह प्रकारका चारित्र, ये साधुके २८ गुण माने गये हैं। इनमेंसे सम्यक्त्वके दस गुण इस प्रकार हैं:—१ श्राज्ञासम्यक्त्व, २ मार्गसम्यक्त्व, ३ उपदेशसम्यक्त्व, ४ स्त्रसम्यक्त्व, ५ बीजसम्यक्त्व, ६ संत्तेपसम्यक्त्व, ७ विस्तारसम्यक्त्व, ८ श्रवगाढसम्यक्त्व श्रीर १० परमावगाढसम्यक्त्व। इनका संत्तेपमें श्रर्थ इस प्रकार है:—

- १ त्राज्ञासम्यक्त्व-वीतराग भगवान्की त्राज्ञाका ही दृढ श्रद्धान करना ।
- २ मार्गसम्यक्त्य--- तिरेसठ शलाका पुरुपोंका चरित सुनकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ३ उपदेशसम्यक्व-धर्मका उपदेश सुनकर सम्यक्त्वकी प्राप्ति होना ।
- ४ स्त्रसम्यक्त्व---ग्राचार-स्त्रको सुनकर सम्यक्त्वको प्राप्ति होना ।
- ५ बीजसम्यक्त्व--द्वादशांगके बीज पदोंको सुनकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ६ संज्ञेपसम्यक्त्व-तत्त्वोंको संज्ञेपसे हो जानकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ७ विस्तारसम्यक्त्व-विस्तारसे द्वादशांगको सुनकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ८ ग्रार्थसम्बन्त-परमागमके किसी प्रवचनके ग्रार्थकी सुनकर सम्बन्त उत्पन्न होना ।
- ६ ग्रवगादसम्पक्त्व--ग्रंगवाह्य प्रवचनका ग्रवगाहन कर सम्पक्त्व उत्पन्न होना ।
- १० परमावगाद्धसम्यक्प्व-केवलज्ञानके साथ ग्रत्यन्त ग्रवगाद सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।

मतिशानादि पाँच शानगुण श्रोर पाँच महात्रत, पाँच सिमिति श्रोर तीन गुतिरूप तेरह प्रकारका चारित्र सर्वविदित ही हैं। (६, ८६)

र१-सागर - यद्यपि यह भूतकालकी चौनीसीमंसे दूसरे तीर्थंकरका नाम है, तथापि टीकाकारने निक्क्तिपूर्वंक एक नवीन अर्थंका उद्घावन किया है। वे कहते हैं कि गर नाम विपका है, जो गरके साथ रहे, उसे सगर कहते हैं। इस प्रकारको निक्क्तिसे तगर शब्द धरणेन्द्रका वाचक हो जाता है। भगवान् तीर्थंकर उसके अपत्यके समान हैं, अतः उन्हें सागर कहते हैं। भगवान्को धरणेन्द्रका पुत्र कहनेका अभिप्राय यह वतलाया गया है कि जब तीर्थंकर भगवान् वाल-अवस्थामें होते हैं तब धरणेन्द्र उन्हें अपनी गोदमं लेकर सिंहासन पर बैठता है और पुत्रवत् प्यार करता है। (७, २)

२२—ितर्भल—इस नामका ग्रर्थ करते हुए वतलाया गया है कि तीर्थंकर, उनके माता-िपता, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, वलमह, देव ग्रीर मोगम्भियोंके ग्राहार तो होता है, पर नीहार ग्रर्थात् मल मूत्र नहीं होता है। (७,६८)

23-रात्रिभोजनका फल-जो मनुष्य रात्रिको भोजन करता है, वह विरूप, विकलांग, अल्पायु, सदागेगी, दुर्भागो और नोच कुलमें उत्पन्न होता है। (८, ६३)

२४-रात्रिभोजनत्यागका फल-जो पुरुप रात्रिके भोजनका सर्वथा त्याग करता है, वह सुरूप, सकतांग, दीर्घायु, सदा नीरोगी, सौमाग्य-सम्पन्न, उच कुलीन होता है श्रीर जगत्पित या तीर्थंकरके वैभव को प्राप्त होता है। (८, ६३)

२४-पुरुपकी वहत्तर कलाएं—कज्ञानिधि नामकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागर स्रिने पुरुपकी वहत्तर कलाग्रोंके नाम इस प्रकार वत्ताये हैं:—१ गीतकला, २ वाद्यकला, ३ बुद्धिकला, ४ शौचकला, ५ वत्यकला, ६ वाद्यकला, ६ वाद्यकला, ११ नेपथ्यकला,

१२ विलासकता, १३ नीतिकला, १४ शकुनकला, १५ क्रीडनकला, १६ चित्रकत्ता, १७ संयोगकला, १८ इस्तल्लाघवकला, १६ कुसुमकला, २० इन्द्रजालकला, २१ स्चीकर्मकला, २२ स्नेहकला, २३ पानकला, १४ ग्राहारकला, २४ विहारकला, २६ सौमाग्यकला, २७ गन्यकला, २८ वस्त्रकला, २६ रत्नपरीचा, ३० पत्रकला, ३२ विद्याकला, ३२ देशमापितकला, ३३ विजयकला, ३४ वाणिज्यकला, ३५ ग्रायुघकला, ३६ युद्धकला, ३७ नियुद्धकला, ३८ समयकला, ३६ वर्चनकला, ४० गजपरीचा, ४१ तुरङ्गपरीचा, ४२ प्रकृपपरीचा, ४४ प्रिपरीचा, ४४ म्मिपरीचा, ४६ लेपकला, ४७ काष्टकला, ४८ शिल्पकला, ४६ वृत्तकला, ५० क्राकला, ५४ प्रश्नकला, ५२ उत्तरकला, ५३ शस्त्रकला, ५४ शास्त्रकला, ५५ गणितकला, ५६ प्रत्नकला, ५० क्थाकला, ५४ व्यानकला, ६२, व्याकरणकला, ५३ नाटककला, ६४ छन्दकला, ६५ ग्रावेकला, ६६ दर्शनकला, ६८ ग्रावेकला, ६८ धर्मकला, ६४ छन्दकला, ६५ ग्रावेकला, ६८ धर्मकला, ६८ धर्मकला, ७० ग्रावेकला, ७१ कामकला, ग्रोर ७२ शरीरकला। (८, ८३)

२६-पोडपार्थवादी—इ६ नामको व्याख्यामें नैयायिकों द्वारा माने गये सोलह पदार्थोंका और दर्शनविशुद्धि त्यादि सोलह कारण भावनात्रोंका नाम निर्देश किया गया है। (६, ३२)

२७ पंचार्थवर्णक इस नामकी व्याख्या करते हुए चौत्रीस तीर्थंकरांके शारीरिक वर्णींका वर्णन कर नैयायिक, बौद्ध, काणाद, जैमिनीय और सांख्य मत वालोंके द्वारा माने गये तस्व, देव, प्रमाण, वाद और मोक्तके स्वरूपकी विस्तारसे चर्चा की गई है। साथ द्वी वतलाया गया है कि नैयायिक-वैशेषिक नैगम नयानुतारी है, सभी मीमांसकविशेष संग्रहनयानुसारी हैं, चार्वाक व्यवहारनयानुसारी हैं, बौद्ध ऋजुरूत्रनयानुसारी हैं और वैयाकरणादि शब्दनयानुसारी हैं। (६, ३३)

२५-पंचिंदशतितत्त्वित्- इस नामकी व्याख्यामें सांख्य-सम्मत पचीस तत्वोंका निर्देश करके तथा ग्रहिंसिंदि पांचो व्रतोकी पचीस भावनाग्रोंका, स्त्रोल्तेख करके पचीस कियात्रोंका सर्वार्थसिंदि टीकाके ग्रनुसार विस्तारसे वर्णन किया गया है। (६, ४१)

२६-ज्ञानचेतन्यदक् – इस नामकी व्याख्या करते हुए भावश्रुतके वीस मेदोंका गो० जीवकांडकी संस्कृत टीकाके अनुसार विस्तारसे वर्णन किया गया है। साथ ही द्रव्यश्रुतके मेद वताकर उनके पद परिमाण आदिका भी विस्तृत विवेचन किया है। (६, ४३)

३२-चहुधानक-इस नामकी व्याख्यामें एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके तिर्येचों, मनुष्यों, देवों ग्रौर नारिक्योंकी उत्कृष्ट ग्रौर जवन्य ग्रायुका पृथक्-पृथक् वर्णन किया गया है। (६, ७१)

३४ नयौधयुक्—इम नामकी व्याख्यामें नयोंके स्वरूप, भेद ग्रादिका विस्तृत विवेचन कर वताया गया है कि नैगम, संग्रह ग्रादिक भेद ग्रागम-भाषाकी ग्रेपेचासे कहे गये हैं। किन्तु ग्रध्यात्म-भाषाकी ग्रेपेचा शुद्धनिश्चयनय, ग्रशुद्धनिश्चयनय, सन्दूतव्यवहारनय, ग्रासद्भूतव्यवहारनय ग्रादि भेद जानना चाहिए। (६, १००)

३५-परमनिर्जर—इस नामकी व्याख्यामें ऋसंख्यातगुणश्रेणीरूप निर्जयवाले दश स्थानींका विशद विवेचन किया गया है। (६, २३)

६६—चतुरशितिलक्तगुण—इस नामकी व्याख्यामें चौरासी लाख उत्तरगुणोंकी उत्यत्ति इसप्रकार वतलाई गई हैं:—१ हिंसा, २ झठ, ३ चोरी, ४ कुशील, ५ परिग्रह, ६ क्रोध, ७ मान, ⊏ माया, ६ लोम १० रित, ११ ग्ररित, १२ भय, १३ जुगुप्सा, १४ मन, बचन, कायकी दुष्टता १५, १६, १७ मिथ्यात्व, १८ प्रमाद, १६ पिशुनत्व, २० ग्रज्ञान ग्रौर २१ इन्द्रिय इनके निग्रहरूप २१ गुण होते हैं। इनका पालन ग्रातिकम, व्यतिकम, ग्रातीचार ग्रौर ग्रानाचार-रिहत करनेसे (२१ ×४-८४) चौरासी गुण हो जाते हैं। इन्हें ग्रालोचन, प्रतिकमण, तदुमय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना ग्रौर श्रद्धान इन दश

शुद्धियोंसे गुणा करनेपर (८४ × १०=८४०) स्राठ सो चालीस भेद हो जाते हैं। इन्हें पांचों इन्द्रियोंके निम्रह स्रोर एकेन्द्रियादि पांच प्रकारके जीवोंकी रचारूप दश प्रकारके संयमसे गुणित करनेपर (८४० × १०=८४००) चौरासी सौ भेद हो जाते हैं। इन्हें स्नाकियत स्नुमानित, दृष्ट, वादर, स्त्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, स्रव्यक्त स्रोर तत्सेवी इन स्नालोचना-संबंधी दश दोपोके परिहारसे गुणित करने पर (८४०० × १०-८४०००) चौरासी हजार गुण हो जाते हैं। इन्हें उत्तमच्चमा, मार्दव, स्नाजंव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, स्नाकिंचन्य स्रोर ब्रह्मचर्य इन दश धर्मोंसे गुणित करनेपर (८४००० × १०-८४००००) चौरासी लाख उत्तर गुण निष्पन्न होते हैं। (६,३५।६,६०।१०,३६)

२४-अविद्यासंस्कारनाशक — इस नामकी व्याख्यामं वताया गया है कि अविद्या या अज्ञानका अड़तालीस संस्कारोंके द्वारा नाश करे । उनके नाम इस प्रकार है: — १ सद्दर्शनसंस्कार, २ सम्यग्ज्ञानसंस्कार, ३ सम्वारित्रसंस्कार, ४ सत्तपःसंस्कार, ५ वीर्य वतुष्कसंस्कार, ६ अप्रमात्मप्रविश्वसंस्कार, ७ अप्रशुद्धिसंस्कार, ८ परीपह जयसंस्कार, ६ त्रियोगासंयमच्युतिशीलसंस्कार, १० त्रिकरणासंयमार्गतसंस्कार, ११ दशासंयमो-परमसंस्कार, १२ आत्तिर्ज्ञयसंस्कार, १३ संज्ञानिअइसंस्कार, १४ दशधमंधृतिसंस्कार, १५ अप्रमत्तसंयमो-परमसंस्कार, १६ आत्तिर्वार्यसंस्कार, १७ विशिष्टधर्मध्यानसंस्कार, १८ अतिश्वर्यसंस्कार, १६ अप्रमत्तसंयम-संस्कार, २० इदअततेजोऽकंप्रकरण्यश्रेण्यारोहणसंस्कार, २१ अनन्तगुण्णशुद्धिसंस्कार, २२ अप्रवृत्तिकृतिसंस्कार, २३ प्रयन्तवितर्कवीचारध्यानसंकार, २४ अपूर्वकरणसंस्कार, २५ अतिश्वर्यसंस्कार, २६ वादरकपाय-कृष्टिकरणसंस्कार, २७ सूत्तमकपायशृष्टिकरणसंस्कार, २८ आतृत्वित्तर्कार, २६ सूत्तमकपायशृष्टिनर्जे-पनसंस्कार, २० सूत्तमकपायशृष्टिकरणसंस्कार, ३१ प्रत्वीणमोहत्वसंस्कार, ३२ यथाख्यातचारित्रसंस्कार, ३३ एक-त्वित्वकृतिचारध्यानसंस्कार, ३४ घातिघातनसंस्कार, ३५ केवलज्ञान-दर्शनोद्गमसंस्कार, ३६ तीर्यप्रवर्तनसंस्कार, ३० सूत्तमित्रयासंस्कार, ३८ स्तृतिकृतिकृतिसंस्कार, ४४ योगकृष्टिनर्लेपसंस्कार, ४२ प्रमन्तिर्वरसंस्कार, ४४ योगकृष्टिनर्लेपसंस्कार, ४२ समुच्छिक्रत्रक्वार्यसंस्कार, ४४ योगकृष्टिनिर्लेपसंस्कार, ४६ स्त्रमन्तिद्धत्वार्त्तर्तिसंस्कार, ४४ अदेद्दसद्वज्ञानोपयोन्त्रयसंस्कार, अप्रेत्र याच्यसंस्कार, अप्रेत्तर्वन्ताच्यसंस्कार, अप्रेत्तर्वन्तराच्यसंस्कार, अप्रेत्तर्वन्तिसंस्कार, अप्ति

३५-इदमेच परं तीर्थम् — इस श्ठोककी व्याख्यामें इस जिनसहस्रनामस्तवनको परम तीर्थ बतलाते हुए तीर्थक्तेत्रोके नामोका उल्लेख किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं:-— १ अष्टापद (कैलाश) २ गिरनार, ३ चम्पापुरी, ४ पावापुरी, ५ अयोध्या, ६ शत्रुंजय, ७ तुंगीगिरि, ८ गजपंथ ६ चूलगिरि, १० सिद्धवरकूट, ११ मेढ़िगिरि, ( मुक्तागिरि ) १२ तारागिरि, ( तारंगा ) १३ पावागिरि, १४ गोमहस्वामि, १५ माणिक्यदेव १६ जीरावलि, १७ रेवातट, १८ रक्तपुर, १६ हस्तिनापुर, २० वाणारसी स्त्रोर २१ राजग्रह स्नादि । (श्लोक-नं० १४२ )

३६-स्वभ्यस्तपरमासन—इस नामकी जो दोनों टोकाकारोंने व्याख्या की है, उससे विदित होता है कि केवलज्ञान होनेके पश्चात् तीर्थंकर भगवान विहारके समय भी पद्मासनस्थित हो गगनविहारी रहते हैं। इसे देखते हुए जो लोग भक्तामरस्तोत्रके 'पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विद्युधाः परिकल्पयन्ति'' का ग्राश्रय लेकर ग्ररहंत ग्रवस्थामें भी तीर्थंकर भगवान्के पाद-निचेप मानते हैं, वह मान्यता विचारणीय हो जाती है। (६-१०)

## जिनसहस्रनामस्तवन

#### (पं० श्राशाधरविरचितम्)

प्रभो भवाङ्गभोनेषु निर्विष्णो दुःखभीरकः । एप विज्ञापयामि त्वां शरण्यं करुणार्णवम् ॥ १ ॥ सुखलालस्या मोहाद् भ्राम्यन् वहिरितस्ततः । सुखेकहेतोर्नामापि तव न ज्ञातवान् पुरा ॥ २ ॥ श्रय मोहप्रहावेशशैथिल्यात्किञ्चिद्वनुसुखः । श्रनन्तगुण्माप्तेम्यस्त्वां श्रुत्वा स्तोतुमुद्यतः ॥ ३ ॥ भक्ता प्रोन्सार्यमाणो १ऽपि दूरं शक्त्या तिरस्कृतः । त्वां नामाष्टसहस्तेण स्तुत्वाऽऽत्मानं पुनाम्यहम् ॥ ४ ॥ जिन-सर्वज्ञ-यज्ञाई-तीर्थकृक्षाथ-योगिनाम् । निर्वाण-त्रह्य-बुद्धांतकृतां चाष्टोत्तरेः शतैः ॥ ४ ॥

## १ अथ जिनशतम्

जिनो जिनेन्द्रो जिनराट् जिनपृष्ठो जिनोत्तमः । जिनाधिपो जिनाधिशो जिनस्वामी जिनेश्वरः ॥ ६ ॥ जिनमायो जिनपितिजनराजो जिनाधिराट् । जिनप्रभुर्जिनविभुर्जिनभर्ता जिनाधिभूः ॥ ७ ॥ जिनमेता जिनेशानी जिनेशो जिननाथकः । जिनेट् जिनपित्वढो जिनदेवो जिनेशिता ॥ म ॥ जिनाधिराजो जिनपो जिनेशी जिनशासिता । जिनाधिनाथोऽपि जिनाधिपतिजिनपालकः ॥ ६ ॥ जिनवन्द्रो जिनाद्तियो जिनाकों जिनकुं जरः । जिनेन्द्रुर्जिनधोरेयो जिनधुर्यो जिनोत्तरः ॥१०॥ जिनवरों जिनवरो जिनसिंहो जिनोहृहः । जिनपंभो जिनवृपो जिनरतं जिनोरसम् ॥११॥ जिनवरों जिनशादं जिनाद्रहः । जिनपंभो जिनवृपो जिनरतं जिनोरसम् ॥११॥ जिनश्रेशो जिनशाद्र्यो जिनाग्रयोः ॥१२॥ जिनश्रेशो जिनल्योशो जिनसुर्वो जिनाग्रयोः ॥१२॥ जिनश्रेशो जिनल्योशो जिनसुर्वो जिनाग्रयोः ॥१४॥ जिनश्रेशो जिनल्योशो जिनसुर्वो जिनाग्रमः । श्रीजिनश्रोत्तमो जिनश्रम्वारकोऽरिजित् ॥१४॥ निर्वेशो विरत्यारको निर्वेशो जिनस्त्राः । वितृप्यो निर्ममोऽसंगो निर्मयो वीतविरस्तयः ॥१६॥ वीतरागोऽजुदह पो निर्मोहो निर्मदोऽगदः । वितृप्यो निर्ममोऽसंगो निर्मयो वीतविरस्तयः ॥१६॥ अस्त्रमो निःश्रमोऽजन्मा निःस्वेदो निर्वेरोऽसरः । अरत्यतीतो निश्चिन्तो निर्वेपाद्रस्विपष्टिजित् ॥१७॥ अस्त्रमो निःश्रमोऽजन्मा निःस्वेदो निर्वेरोऽसरः । अरत्यतीतो निश्चिन्तो निर्वेपाद्रस्विपष्टिजित् ॥१७॥

# २ अथ सर्वज्ञातम्

सर्वतः सर्ववित्सर्वदर्शां सर्वावित्तेकाः । श्रानन्तविक्रमोऽनन्तवीयोऽनन्तसुखात्मकः ॥१ ॥ श्रान्तसांख्यो विश्वज्ञो विश्वह्याऽखित्रार्थह्म । न्यज्ञहाविश्वतश्चतुर्विश्वचतुररोपवित् ॥१ ६॥ श्रानन्दः परामन्दः सदानन्दः सदोदयः । नित्यानन्दो महानन्दः परामन्दः परोदयः ॥२०॥ परमोजः परंवेजः परंघाम परंमहः । श्रत्याज्योतिः परंचयोतिः परंवहा परंदहः ॥२१॥ प्रत्यात्मा प्रद्वात्मा महात्मात्ममहोदयः । परमात्मा प्रशान्तत्मा परात्मात्मिकेतनः ॥२२॥ परमेष्ठी महिष्ठात्मा श्रेष्ठात्मा स्वात्मविष्ठितः । श्रद्धानिष्ठो महाविष्ठो निरुद्धात्मा हवात्महक् ॥२३॥ एकविद्यो महाविष्ठो महाव्रह्मपृदेश्वरः । पंचश्रह्ममयः सार्वः सर्वविद्ये श्वरः स्वभूः ॥२४॥ श्रान्तवीरनन्तात्माऽनन्तशित्रत्वनत्तहक् । श्रान्तवानन्तवीशित्तत्वन्तसुत् ॥२४॥ सदाप्रकाशः सर्वार्थसाज्ञात्मरान्तत्वक् । श्रान्तवानन्तवीशित्तत्वन्तत्त्वत्वत्वत्वत्यात्माऽनत्तव्यत्मि समग्रधीः । कर्मसाची जगचनुरत्वच्यात्माऽचलस्थितिः ॥२६॥ निरावाधोऽप्रतदर्यात्मा धर्मचक्री विद्वांवरः । भृतात्मा सहज्वयोतिर्विश्वज्योतिरतीन्द्रियः ॥२७॥ केवली केवलालोको लोकालोकविलोकनः । विविक्तः केवलोऽज्यन्तः शर्रव्योतिरत्विन्त्यत्माः ॥२६॥ विश्वसृद्विश्वरूपात्मा विश्वतोम् विश्वतोमुखः । विश्वस्थापी स्वयंज्योतिरचिन्त्यात्माऽमितप्रभः ॥२६॥ महोदार्थां महावोधिर्महालाभो महोदयः । सहोवभोगः सुगतिर्महाभोगो महावलः ॥३०॥

## ३ श्रथ यज्ञाहशतम्

यज्ञाहीं भगवानईन्महाहीं मघवार्चितः । भूतार्थयज्ञपुरुपो भूतार्थकृतुपौरुवः ॥३१॥ पूज्यो भट्टारकस्तत्रभवानत्रभवान्महान् । महामहाईस्तत्रायुस्ततो दीर्घायुरर्घ्यवाक् ॥३२॥ श्राराध्यः परमाराध्यः पंचकल्याणपूजितः । दृग्विशुद्धिगणोद्यो वसुधाराचितास्पदः ॥३३॥ सुस्वप्तदर्शी दिन्योजाः शचीसेवितमातृकः । स्याद्रवगर्भः श्रीपृतगर्भो गर्भोत्सवोच्छुतः ॥३४॥ दिन्योपचारोपचितः पद्मभूर्निष्कलः स्वजः । सर्वीयजन्मा पुरायांगो भास्वानुद्भूतद्वेवतः ॥३४॥ विश्वविज्ञातसंभूतिर्विश्वदेवागमाद्भुतः । शचीसृष्टप्रतिन्छन्दः सहस्राचहगुत्सवः ॥३६॥ नृत्यदेरावतासीनः सर्वशक्रनमस्कृतः । हर्पाकुलामरखगश्चारग्रिमतोत्सवः ॥३७॥ च्योम विष्णुपदारचा स्नानपीठायिताद्रिराट् । तीर्थेशंमन्यदुग्धाव्धिः स्नानाम्बुस्नातवासवः ॥३८॥ गन्धाम्बुपूतत्रेलोक्यो वज्रस्चीशुचिश्रवा । कृतार्थितशचीहस्तः शक्रोद्ध्पटेष्टनामकः ॥३६॥ शकारव्धानन्दनृत्यः शचीविस्मापिताम्बिकः । इन्द्रनृत्यन्तिपृत्को रैदपूर्णमनोरथः ॥४०॥ श्राज्ञार्थीन्द्रकृतासेवो देवर्पीप्रशिवोद्यमः । दीचाचणचुन्धजगद्भूभु वःस्वःपतीडितः ॥४१॥ कुनेरनिर्मितास्थानः श्रीयुग्योगीश्वराचितः ब्रह्मे ड्यो ब्रह्मविद्वेद्यो याज्यो यज्ञपतिः क्रतुः ॥४२॥ यज्ञांगमछतं यज्ञो हविः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । भावो महामहपतिर्महायज्ञोऽग्रयाजकः ॥४३॥ दयायागो जगत्पूज्यः पूजाहीं जगदर्चितः । देवाधिदेवः शकाच्यी देवदेवो जगद्गुरुः ॥४४॥ संहूतदेवसंघार्च्यः पद्मयानो जयध्वजी । भामग्डली चतुःपष्टिचामरो देवदुन्दुभिः ॥४४॥ वागस्प्रष्टासनः छत्रत्रयराट् पुष्पवृष्टिभाक् । दिव्याशोको मानमदी संगीताहींऽष्टमंगलः ॥४६॥

## ४ अथ तीर्थकुन्छतम्

तीर्यकृत्तीर्थस्ट् तीर्थकरस्तीर्थंकरः सुदृक् । तीर्थंकत्तां तीर्थंभतां तीर्थंशस्तीर्थंनायकः ॥४०॥ धर्मतीर्थंकरस्तीर्थप्रेय्वेता तीर्थंकरस्तीर्थंकरस्तीर्थंकरस्तीर्थंकरस्तीर्थंकरस्तीर्थंकरस्तीर्थंकरस्तीर्थंकरस्तीर्थंकर्तारकः । सत्यवाक्याधिपः सत्यशासनोऽप्रतिशासनः ॥४६॥ स्याद्वादी दिव्यगीर्दिव्यध्वनिर्व्याहृतार्थंवाक् । पुण्यवागर्थ्यवागर्ध्यागार्धवागधीयोक्तिरद्धवाक् ॥४०॥ श्रमेकान्तदिगेकान्तध्वान्तिभद् दुर्ण्यान्तकृत् । सार्थवागप्रयक्षोक्तः प्रतितीर्थमद्भवाक् ॥४१॥ स्यात्कारध्वजवागीहृषितवागचलौष्ठवाक् । श्रपोरुपेयवाक्ष्ण्रास्ता रुद्धवाक् सप्तमंगिवाक् ॥४२॥ श्रवण्याः सर्वभावामयगीर्व्यक्तवर्णाः । श्रमोघवागक्रमवागवाच्यान्तवागवाक् ॥४३॥ श्रव्वत्वर्णाः स्त्यानुभयगीः सुगीः । योजनव्यापिगी चीरगौरगीस्तीर्थकृत्वगीः ॥४॥ भव्येकश्रव्यगुः सद्गुश्चित्रगुः परमार्थगुः । प्रशान्तगुः प्राश्चिकगुः सुगुर्नियतकालगुः ॥४॥ सुश्वतिः सुश्चतो याज्यश्चतिः सुशुन्महृश्चतिः । धर्मश्चतिः श्रुतिपतिः श्रुत्युद्धत्तौ श्ववश्चतिः ॥४॥ सृश्चतिः सुश्चतो याज्यश्चतिः सर्वमार्गदिक् । सारस्वतपथस्तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत् ॥४॥ दिष्टा वागमीश्वरो धर्मशासको धर्मदेशकः । वागोश्वरखयीनाथित्वभंगीशो गिरां पतिः ॥४॥ सिद्धानः सिद्धवागाज्ञासिद्धः सिद्धेकशासनः । जगव्यसिद्धसिद्धान्तः सिद्धमंत्रः सुसिद्धवाक् ॥४॥ श्रुचिश्चवा निरुक्तोक्तिरतंत्रकृत्वावशासकृत् । महिष्ठवागमहानादः कवीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः ॥६०॥

#### ५ ऋथ नाथशतम्---

नाथः पतिः परिगृढः स्वामी भर्ता विसुः प्रसुः । ईश्वरोऽधीश्वरोऽधीशोऽधीशानोऽधीशितेशिता ॥६१॥ ईशोऽधिपतिरीशान इन इन्द्रोऽधिपोऽधिभूः । महेश्वरो महेशानो महेशः परमेशिता ॥६२॥ ष्रिधिदेवो महादेवो देविश्वसुवनेश्वरः । विश्वेशो विश्वभूतेशो विश्ववेट् विश्वेश्वरोऽधिराट् ॥६३॥ लोकेश्वरो लोकपति लोकनाथो जगत्पतिः । त्रैलोक्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जगत्पसुः ॥६४॥ पिताः परः परतरो जेता जिप्णुरनिश्वरः । कर्ता प्रभूष्णुर्भाजिष्णुः प्रभविष्णुः स्वयंप्रभुः ॥६१॥ लोकजिद्विश्वजिद्विश्वविजेता विश्वजित्वरः । जगज्जेता जगज्जेता जगज्जेता जगज्जेता ॥६६॥ श्रिप्रणीर्मणीर्नेता भूर्भु वःस्वरधीश्वरः । धर्मनायक ऋद्धीशो भूतनाथश्च भूतमृत् ॥६७॥ गतिः पाता वृपो वर्यो मंत्रकृच्छुभलचणः । लोकाध्यचो दुराधर्पो भव्यवन्वुर्निरुत्सुकः ॥६८॥ धीरो जगद्वितोऽजयस्त्रजगत्परमेश्वरः । विश्वासी सर्वलोकेशो विभवो भुवनेश्वरः ॥६६॥ त्रिजगद्वस्वभस्तं गस्त्रजगन्मंगलोदयः । धर्मचक्रायुधः सद्योजातस्त्रेलोक्यमंगलः ॥७०॥ वरदोऽप्रतिघोऽच्छेद्यो दृढीयानभयंकरः । महाभागो निरीपम्यो धर्मसाम्राज्यनायकः ॥७१॥

## ६ अथ योगिशतम्

योगी प्रन्यक्तिवेदः साम्यारोहण्तत्परः । सामयिकी सामयिको निःप्रमादोऽप्रतिक्रमः ॥७२॥ यमः प्रधानियमः स्वम्यस्तपरमासनः । प्राणायामचणः सिद्धप्रत्याहारो जितिन्द्रयः ॥७३॥ धारणाधीश्वरो धर्मध्यानिष्ठः समाधिराट् । स्फुरत्समरसीभाव एकी करण्नायकः ॥७४॥ निर्प्रन्थनायो योगीन्द्रः ऋषिः साष्ठ्यंतिमुं निः । महर्षिः साष्ठ्योरेयो यतिनाथो सुनीश्वरः ॥७४॥ महासुनिर्महामोनी महाध्यानी महावती । महावसो महाशीलो महाशान्तो सहादमः ॥७६॥ निर्क्षेमस्वान्तो धर्माध्यक्तो द्याध्वजः । ब्रह्मयोनिः स्वयंत्रद्धो ब्रह्मक्तो ब्रह्मतत्त्वित् ॥७०॥ प्रतात्मा जातको दान्तो भदन्तो वीतमत्सरः । धर्मवृक्तायुधोऽक्तोम्यः प्रपूतात्माऽस्त्रतोद्भवः ॥७६॥ मंत्रमूर्तिः स्वसीम्यात्मा स्वतंत्रो ब्रह्मसंभवः । सुप्रसन्नो ग्रणामभोधः पुर्यापुर्यनिरोधकः ॥७६॥ सुसंवृतः सुगुसात्मा सिद्धात्मा निरुप्तववः । महोदकों महोपायो जगदेकपितामहः ॥८०॥ महाकारुणिको गुर्यो महाक्रेशांकुशः श्रुचिः । श्रुर्पतंत्रं सदायोगः सदाभोगः सदाशितः ॥८०॥ परमौदासिताऽनाश्वान् सत्याशीः शान्तनायकः । श्रपूर्ववैद्यो योगज्ञो धर्ममूर्तिरधर्मधक् ॥८२॥ परमौदासिताऽनाश्वान् सत्याशीः शान्तनायकः । श्रपूर्ववैद्यो योगज्ञो धर्ममूर्तिरधर्मधक् ॥८२॥ सहादे सहाव्रह्मपतिः कृतकृत्यः कृतकृतः । गुणाकरो गुणोच्छेदी निर्निमेपो निराध्रयः ॥८३॥ स्तुरिः सुनयत्वज्ञो सहामैत्रीमयः समी । प्रचीणवन्धो निर्हं न्द्वः परमर्पिरनन्तगः ॥८॥।

## ७ अथ निर्वाणशतम्

निर्वाणः सागरः प्राज्ञैर्महासाधुस्दाहृतः । विमलाभोऽथ ग्रुद्धाभः श्रीधरो दत्त इत्यि ॥=१॥ श्रमलाभोऽण्युद्धरोऽग्निः संयमश्च शिवस्तथा । पुष्पाञ्जलिः श्रिवगण् उत्साहो ज्ञानसंज्ञकः ॥=६॥ परमेश्वर इत्युक्तो विमलेशो यशोधरः । कृष्णो ज्ञानमितः श्रुद्धमितः श्रीभद्ध शान्तयुक् ॥=७॥ वृपभस्तद्वद्गितः संभवश्चाभिनन्दनः । मुनिभिः सुमितः पद्मप्रभः प्रोक्तः सुपार्श्वकः ॥=॥ वन्द्रप्रभः पुष्पदन्तः शीतलः श्रेय श्राह्मयः । वासुपुज्यश्च विमलोऽनन्तजिद्धमं इत्यपि ॥=६॥ श्रान्तः कुन्युररो मिल्लः सुवतो निर्मर्प्यतः । निमः पार्श्वां वर्धमानो महावीरः सुवीरकः ॥६०॥ सन्मितश्चकिथ महितमहावीर इत्यथ । महापद्मः सूरदेवः सुप्रभश्च स्वयंप्रभः ॥६१॥ सर्वायुषो जयदेवो भवेदुद्यदेवकः । प्रभादेव उदंकश्च प्रश्नकीत्तिर्ज्याभिधः ॥६२॥ पूर्णविद्धिनिष्कपायो विज्ञयो विमलप्रभः । वहलो निर्मलश्चित्रगुप्तः समाधिगुप्तकः ॥६३॥ स्वयम्भूश्चापि कन्दपी जयनाथ इतीरितः । श्रीविमलो दिव्यवादोऽनन्तवीरोऽण्युद्धीरितः ॥६४॥ पुरुदेवोऽथ सुविधिः प्रज्ञापारमितोऽन्ययः । पुराणपुरुपो धर्मसारिथः शिवकीत्तेनः ॥६४॥ विश्वकर्माऽन्तरोऽल्युद्धा विश्वभूर्विश्वनायकः । दिगम्बरो निरातंको निरारंको भवान्तकः ॥६६॥ द्वन्नतो नयोत्तुं गो निःकलंकोऽकलाधरः । सर्वक्केशापहोऽन्तयः न्तान्तः श्रीवृत्तलक्त्याः ॥६७॥ द्वन्नतो नयोत्तुं गो निःकलंकोऽकलाधरः । सर्वक्केशापहोऽन्वयः न्तान्तः श्रीवृत्तलक्त्याः ॥६७॥

१ 'शमी' इत्यपि पाठः ।

#### ८ अथ ब्रह्मशतम्

व्रह्मा चतुर्मु खो धाता विधाता कमलासनः । श्रव्जभूरात्मभूः स्रष्टा सुरुवेष्टः प्रजापितः ॥६८॥ हिरण्यगभों वेद्न्नो वेदांगो वेदपारगः । श्रजो मनुः शतानन्दो हंसयानस्त्रयीमयः ॥६६॥ विप्णुस्त्रिविक्रमः शोरिः श्रीपितः पुरुपोत्तमः । वेद्वण्टः पुंडरीकाचो हपीकेशो हिरः स्वभूः ॥१००॥ विश्वम्भरोऽसुरुवंसी माधवो विल्वन्धनः । श्रधोत्तजो मधुद्वेपी केशवो विष्टरश्रवः ॥१०१॥ श्रीवत्सलान्छनः श्रीमानच्युतो नरकान्तकः । विश्वक्सेनश्रकपाणिः पद्मनाभो जनार्दनः ॥१०२॥ श्रीकण्टः शंकरः शम्भुः कपाली वृपकेतनः । श्रृत्युक्षयो विरूपाचो वामदेवस्त्रिलोचनः ॥१०३॥ उमापितः पश्रपितः स्मरारिस्त्रिपुरान्तकः । श्रर्थनारीश्वरो रुद्दो भवो भर्गः सद्यक्षितः ॥१०४॥ जगत्कर्त्ताऽन्धकारातिरनादिनिधनो हरः । महासेनस्तारकजिद्गण्यनाथो विनायकः ॥१०४॥ विरोचनो वियद्गन्तं द्वादशात्मा विभावसुः । द्विजाराध्यो वृहद्वानुश्चित्रभानुस्तन्त्नपात् ॥१०६॥ द्विजराजः सुधाशोचिरौपधोशः कलानिधिः । नचत्रनाथः श्रुश्राद्यः सोमः क्रमुद्वान्धवः ॥१०७॥ लेखपभोऽनिलः पुण्यजनः पुण्यजनेश्वरः । धर्मराजो भोगिराजः प्रचेता भूमिनन्दनः ॥१०६॥ सिदिकातनयश्र्वायानन्दनो वृहतांपतिः । पूर्वदेवोपदेष्टा च द्विजराजसमुद्भवः ॥१०६॥

#### ९ अथ बुद्धशतम्

युद्धो दश्यवतः शाक्यः पडिभिज्ञस्तथागतः । समन्तभद्रः सुगतः श्रीधनो भूतकोदिदिक् ॥११०॥ सिद्धार्थो मारिजच्छास्ता चिण्कैकसुलचणः । वोधिसत्त्वो निर्विकत्पदर्शनोऽद्वयवायि ॥१११॥ महाकृपालुनेरात्म्यवादी सन्तानशासकः । सामान्यलचणचणः पंचस्कन्धमयात्मदृक् ॥११२॥ भूतार्थभावनासिद्धः चतुर्भू मिकशासनः । चतुरार्थसत्यवक्ता निराश्रयचिद्नवयः ॥११३॥ योगो वेशेपिकस्तुच्छाभावभित्पद्पदार्थदृक् । नेथाथिकः पोडशार्थवादी पंचार्थवर्णकः ॥११४॥ ज्ञानान्तराध्यच्चयोधः समवायवशार्थभित् । भुक्तैकसाव्यकनोन्तो निर्विशेपगुणाखृतः ॥११४॥ सांख्यः समीचयः किष्तः पंचिवंशितत्त्ववित् । च्यक्ताव्यक्तज्ञिनो ज्ञानचैतन्यभेददृक् ॥११६॥ स्रस्तसंविदितज्ञानवादी सत्कार्यवादसात् । त्रिःश्रमाणोऽच्यमाणः स्याद्वाद्वंकारिकाचिद्वक् ॥११०॥ चत्रज्ञ श्रात्मा पुरुपो नरो ना चेतनः पुमान् । श्रक्तां निर्गुणोऽमूत्तों भोक्ता सर्वगतोऽक्रियः ॥११६॥ प्रकृतिः ख्यातिराख्वप्रकृतिः प्रकृतिवियः । प्रधानभोज्योऽप्रकृतिर्विरम्यो विकृतिः कृती ॥१२०॥ प्रकृतिः ख्यातिराख्वप्रकृतिः प्रकृतिवियः । प्रधानभोज्योऽप्रकृतिर्विरम्यो विकृतिः कृती ॥१२०॥ मीमांसकोऽस्तसर्वज्ञः श्रुतिपूतः सदोत्सवः । परोचज्ञानवादीष्टपावकः सिद्धकर्मकः ॥१२१॥ चार्वाको भौतिकज्ञानो भूताभिन्यक्तचेतनः । प्रव्यचैकप्रमाणोऽस्तपरत्नोको गुरुश्रुतिः ॥१२२॥ पुरन्दरविद्वक्णों वेदान्ती संविदद्वयो । शब्दाद्वे ती स्कोटवादी पाखंडक्नो नयोधयुक् ॥१२३॥

#### १० अथ अन्तकुच्छतम्

श्रन्तकृत्पारकृत्तीरप्राप्तः पारेतमः स्थितः । त्रिदृग्डी दृण्डिताराकिर्ज्ञानकर्मसंमुज्ञ्यो ॥१२४॥ संहृतध्विन्दिन्द्वित्रान्तः ॥१२४॥ संहृतध्विन्दिन्द्वित्रान्तः ॥१२४॥ संहृतध्विन्दिन्द्वित्रान्तः ॥१२४॥ स्थितस्थृलवपुर्यागो गोर्मनोयोगकारर्थकः । सूच्मवाक्चित्तयोगस्थः सूच्मीकृतवपुःक्रियः ॥१२६॥ सूच्मकायिक्रयास्थायी सूच्मवाक्चित्तयोगहा । एकदंढी च परमहंसः परमसंवरः ॥१२७॥ नै:कर्म्यिस्दः परमनिर्जरः प्रज्वलस्त्रभः । मोधकर्मा त्रुट्टिंगः शैलेश्यलंकृतः ॥१२६॥ एकाकाररसास्वादो विश्वाकाररसाकुलः । श्रजीवन्नस्रुतोऽजाग्रदसुसः श्रून्यतामयः ॥१२६॥

१ 'रुत्सन्न-' इत्यपि पाठः

प्रेयानयोगी चतुरशीतिलच्गुणोऽगुणः । निःपीतानन्तपर्यायोऽविद्यासंस्कारनाशकः ॥१३०॥ वृद्धो निर्वचनीयोऽणुरणीयाननणुषियः । प्रेष्टः स्वेयान् स्थिरो निष्टः श्रेष्ठो ज्येष्टः सुनिष्ठितः ॥१२१॥ भूतार्थशूरो भूतार्थदूरः परमिनर्गुणः । व्यवहारसुपुतोऽतिजागरूकोऽतिसुस्थितः ॥१२२॥ उदितोदितमाहात्म्यो निरुपाधिरकृत्रिमः । श्रमेयमहिमात्यन्तश्रदः सिद्धस्वयंवरः ॥१२२॥ सिद्धानुजः सिद्धपुरीपान्यः सिद्धगणातिष्ठिः । सिद्धसंगोन्मुखः सिद्धालिंग्यः सिद्धोपगृह्कः ॥१२४॥ पृष्टोऽष्टादशसहस्तरीलारवः पुण्यशंवलः । वृत्ताप्रयुग्यः परमश्रक्षलेश्योऽपचारकृत् ॥१२४॥ चृत्रिष्टोऽन्यचणसला पंचलध्वचरित्रितः । द्वासप्ततिप्रकृत्यासी त्रयोदशकिलप्रणुत् ॥१२६॥ श्रवेदोऽयाजकोऽयज्योऽपाज्योऽनिष्टिपरिग्रहः । श्रनिष्ठितेष्ठत्यासी त्रयोदशकिलप्रणुत् ॥१२६॥ श्रवेदोऽयाजकोऽयज्योऽपाज्योऽनिष्टिपरिग्रहः । श्रनिष्ठितेष्ठात्रेष्ठ परमिनःस्पृहोऽत्यन्तिनदंयः ॥१२७॥ श्रिष्टियोऽशासकोऽदीच्योऽदीच्तोऽदीच्तिवोऽचयः । श्रगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमको ज्ञानिर्मरः ॥१३०॥ सहायोगीश्वरो द्व्यसिद्दोऽदेहोऽपुनर्भवः । ज्ञानैकिचजीववनः सिद्दो लोकाग्रगामुकः ॥१२६॥

#### जिनसहस्रनामस्तत्रनफलम्

इद्मधोत्तरं नाम्नां सहत्तं भक्तितोऽर्हताम् । योऽनन्तानामधोतेऽसौ मुक्त्यन्तां भक्तिमरनुते ॥१४०॥ इदं लोकोत्तमं पुंसामिदं शरणमुल्यणम् । इदं मंगलमग्रीयमिदं परमपावनम् ॥१४१॥ इद्मेव परमतीर्थमिद्मेवेष्टसाधनम् । इद्मेवाखिलक्नेशसंक्नेशच्यकारणम् ॥१४२॥ एतेपामेकमप्यहं नाम्नामुचारयन्नधे: । मुच्यते किं पुन: सर्वाण्यर्थज्ञस्तु जिनायते ॥१४२॥

# जिनसहस्रनाम

( श्राचार्य जिनसेनकृतम् )

प्रसिद्धाष्टसहस्रे द्वत्तचणं त्वां गिरांपतिम् । नाम्नामष्टसहस्रे ण तोष्टुमोऽभीष्टसिद्धये ॥१॥

## १ ऋथ श्रीमदादिशतम्

श्रीमान् स्वयम्भूर्षं पभः शम्भवः शम्भुरात्मभूः । स्वयंश्रभः प्रभुभींक्ता विश्वमूर्युर्नभवः ॥२॥ विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चनुरत्तरः । विश्वविद्विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनश्वरः ॥३॥ विश्वदश्चा विभ्वयोत्ता विश्वतो विश्वलोचनः विश्वव्यापी विधिवेधाः शाश्वतो विश्वतो मुखः ॥४॥ विश्वकर्मा जगज्येष्ठो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः । विश्वदृक् विश्वभूतेशो विश्वश्योतिरनीश्वरः ॥४॥ जिनो जिप्पुरमेयात्मा विश्वरीशो जगप्यतिः । श्रनन्तिजृद्विन्त्यात्मा भन्यवन्धुरवन्धनः ॥६॥ युगादिपुरुपो ब्रह्मा पंचब्रह्ममयः शिवः । परः परतरः सूचमः परमेष्ठो सनातनः ॥७॥ स्वयंज्योतिरजोऽजन्मा ब्रह्मयोनिरयोनिजः । मोहारिविजयी जेता धर्मचक्री द्याध्वजः ॥॥॥ प्रशन्तिरिनन्तात्मा योगी योगीश्वरार्चितः । ब्रह्मविद् ब्रह्मत्वव्यो ब्रह्मोद्याविद्यतीस्वरः ॥६॥ ध्रद्वो द्वदः प्रवुद्धात्मा सिद्धार्थः सिद्धशासनः । सिद्धः सिद्धान्तिवद् ध्येयः सिद्धसाध्यो जगद्धितः ॥१०॥ सिद्धण्यस्युतोऽनन्तः प्रभविष्णुर्भवोद्यवः । प्रभूष्णुरजरोऽजयों स्राजिष्णुर्धाश्वरोऽव्ययः ॥११॥ विभावसुरसंभृष्णुः स्वयंभृष्णुः पुरातनः । परमात्मा परंज्योतिस्विजगत्परमेश्वरः ॥१॥ ।

### २ अथ दिन्यादिशतम्

दिन्यभापापितिर्दिन्यः पूतवाक् पूत्रशासनः । पूतात्मा परमज्योतिर्धर्माध्यक्ते द्मीरवरः ॥१३॥ श्रीपितिर्भगवानह्नं ह्मारवरः ॥१३॥ श्रीपितिर्भगवानह्नं हमारवरः ॥१४॥ श्रीपितिर्भगवानह्नं हमारवरः ॥१४॥ श्रीपितिर्भगवानह्नं हमारवरः ॥१४॥ श्रीपित्र्भगवान् हम्मारवरः ॥१४॥ निरक्षनो जगज्ज्योतिर्मिक्तोक्तिर्मित्रमयः । श्रव्यक्तिरिक्तोम्यः कृदस्यः स्थाणुरक्तयः ॥१६॥ श्रिप्रश्मीर्मिणीर्नेता प्रणेता न्यायशास्त्रकृत् । श्रास्ता धर्मपितिर्धन्यो धर्मात्मा धर्मतीर्थकृत् ॥१७॥ व्यथ्वजो वृपाधीशो वृप्केतुवृ पायुधः । वृपो वृपपितर्भर्ता वृपमङ्को वृपोद्भवः ॥१८॥ हिरण्यगर्भः श्रीगर्भः प्रमुत्तिभवोद्भवः । स्वयंत्रमुः प्रमुतात्मा भूतनाथो जगव्यभुः ॥२०॥ सर्वादः सर्वदक् सार्वः सर्वदर्शनः । सर्वादमा सर्वत्रोकेशः सर्ववित् सर्वत्रोकित् ॥२१॥ सर्वादः सर्वदक् सार्वः सर्वदर्शनः । सर्वादमा सर्वत्रोकेशः सर्ववित् सर्वत्रोकित् ॥२१॥ स्वपितः स्वप्रुतः सुश्रुक् सुवाक् स्वित्रं हुश्रुतः । विश्रुतो विश्वतः पादो विश्वशीर्पः श्रुचिश्रवाः ॥२२॥ सहस्रशीर्पः चेत्रज्ञः सहस्राकः सहस्रवात् । भूतभव्यभवद्भत्ती विश्वविद्यामहेश्वरः ॥२३॥ सहस्रशीर्पः चेत्रज्ञः सहस्राकः सहस्रवात् । भूतभव्यभवद्भत्ती विश्वविद्यामहेश्वरः ॥२३॥

## ३ अथ स्थविष्ठादिशतम्

स्थिविष्ठः स्थिविरो ज्येष्ठः पृष्ठः प्रेष्ठो वरिष्ठधीः । स्थेष्ठो गरिष्ठो वंहिष्ठःश्रेष्ठोऽणिष्ठो गरिष्ठगीः ॥२४॥ विस्वसृहिश्वसृङ् विश्वद् विश्वसृग्विश्वनायकः । विश्वाशीविश्वरूपातमा विश्वजिद्विजितान्तकः ॥२४॥ विस्वो विस्यो वीरो विशोको विष्ठजो जरन् । विरागो विरतोऽसंगो विविक्तो वीतमत्तरः ॥२६॥ विनेयजनतायन्युर्विज्ञीनाशेपकल्सपः । वियोगो योगविद्विद्वान् विधाता सुविधिः सुधीः ॥२०॥ क्षान्तिभाक् पृथिवीसृन्तिः शान्तिभाक् सिज्जलासकः । वायुमृतिरसंगातमा विह्नमृतिरधर्मधक् ॥२८॥ सुयज्ञा यजमानात्मा सुत्वा सुन्नामपृजितः । ऋत्विग्यज्ञपतिर्योज्यो यज्ञांगमस्रतं हवः ॥२६॥ व्योममृतिरमृत्तिरमृत्तीत्मा निर्जेपो निर्मेजोऽचलः । सोयमृन्तिः सुसोम्यात्मा सूर्यमृतिर्मेहात्रभः ॥३०॥ मन्नविन्मंत्रकृत्मंत्री मन्नमृतिरनन्तगः । स्वतंत्रस्तंत्रकृत्वान्तः कृतान्तान्तः कृतान्तकृत् ॥३१॥ कृती कृतार्थः सत्कृत्यः कृतकृतः कृतकृतः । नित्यो खृत्युक्षयोऽख्युत्युरखृतात्माऽख्योज्ञवः ॥३२॥ व्यविष्ठः परंत्रह्म ब्रह्मात्मा व्रह्मसंत्रः । महाब्रह्मपतिव्रं ह्मे ट् महाब्रह्मपदेश्वरः ॥३३॥ सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा व्रह्मसंत्रमः । सहाब्रह्मपतिव्रं ह्मे ट् महाब्रह्मपदेश्वरः ॥३३॥ सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानधर्मद्मप्रसुः । प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा प्रराण्युरुपोत्तमः ॥३६॥

#### ४ अथ महाशोकध्वजादिशतम्

महाशोकध्वजोऽशोकः कः स्रष्टा पद्मविष्टरः । पद्मेशः पद्मसंभूतिः पद्मनाभिरनुत्तरः ॥३१॥ पद्मयोनिर्जगद्योनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । स्तवनाहीं हृपीकेशो जितजेयः कृतक्रियः ॥३६॥ गण्यिपो गण्डयेष्ठो गण्यः पुण्यो गण्यप्रणः । गुण्यकरो गुण्यस्मोधिर्गुण्जो गुण्यनायकः ॥३०॥ गुण्यदरी गुण्येच्छेदो निर्गुणः पुण्यगीर्गुणः । शर्ग्यः पुण्यवाक् पूतो वरेग्यः पुण्यनायकः ॥३८॥ ग्राग्यः पुण्यधीर्गुण्यः पुण्यकृत्पुण्यशासनः । धर्मारामो गुण्यमाः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥३६॥ पापापेतो विपापात्मा विपाप्मा वीतकल्मपः । निर्ह्यं न्द्रो निर्मदः शान्तो निर्मोहो निरुपप्रवः ॥४०॥ निर्निमेपो निराहारो निःक्रियो निरुपप्रवः । निष्कलंको निरस्तैना निर्धू तांगो निरास्तवः ॥४९॥ विशालो विपुल्लग्योतिरनुलोऽचिन्त्यवेभवः । सुसंवृतः सुगुत्मात्मा सुम्हत्सुनयतन्त्ववित् ॥४२॥ एकविद्यो महाविद्यो सुनिःपरिवृदः पतिः । धीशो विद्यानिधिःसाची विनेता विहतान्तकः ॥४२॥ पत्रा पितामहः पाता पवित्रः पावनो गतिः । त्राता भिपग्वरो वर्यो वरदः परमः पुमान् ॥४४॥ कितः पुराणपुरुपो वर्पीयान् वृपभः पुरः । प्रतिष्ठाप्रसचो हेतुर्भु वनेकिपितामहः ॥४४॥

## ५ त्रथ श्रीवृक्षलक्ष्णादिशतम्

श्रीवृत्तलत्त्रणः श्रुच्यो लत्त्रयः शुभलत्त्याः । निरत्तः पुंढरीकात्तः पुफ्तः पुफ्तरेत्त्याः ॥४६॥ सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिद्धासा सिद्धसाधनः । वृद्धवोध्यो महावोधिर्वर्धमानो महिद्धितः ॥४७॥ वेदांगो वेदविद्धे वा जातरूपो विदांवरः । वेदवेद्यः स्वसंवेद्यो विवेदो वदतांवरः ॥४६॥ श्रुनादिनिधनोऽव्यक्तो व्यक्तवाग्व्यक्तशासनः । युगादिकृद्युगाधारो युगादिर्जगदादिजः ॥४६॥ श्रुतीन्द्रोऽतीन्द्रियो धीन्द्रो महेन्द्रोऽतीन्द्रियार्थहक् । श्रुनिन्द्रियोऽह्मिन्द्राच्यो महेन्द्रमहितो महान् ॥४०॥ अत्रुवः कार्यां कर्त्ता पारगो भवतारकः । श्रुगाह्यो गहनं गुद्धं परार्घः परमेरवरः ॥४१॥ श्रुनन्तिद्धिरसेयिद्धिरिवन्त्यिद्धः समग्रधीः । प्राग्र्यः प्राग्रहरोऽभ्यग्र्यः प्रत्यग्रोऽप्र्योऽप्रमोऽप्रजः ॥४२॥ महातवाः महोदेवें महोदयः । महायशा महाधामा महासन्त्रो महाद्यतः ॥४३॥ महाध्यो महावीर्यो महावीर्यो महासम्पन्महावलः । महायशा महाधामा महासन्त्रो महाद्यतिः ॥४३॥ महामितिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्तिर्महान्त्याण्यः । महाप्रान्तो महाभागो महान्त्रवो महान्त्रवः ॥४६॥ महामहा महाकिर्त्तिर्महाकल्याण्यंचकः । महाप्रभुमहाप्रातिहार्याधीशो महेरवरः ॥४०॥ महाप्रमहानहत्वः । महाप्रभुमहाप्रातिहार्याधीशो महेरवरः ॥४०॥

## ६ अथ महामुन्यादिशतम्

सहामुनिर्महामौनी महाध्यानी महादमः । महाज्ञमो महाशीलो महायज्ञो महामखः ॥१८॥
सहाव्यतपितमृद्धो महाकान्तिधरोऽधिपः । सहामेत्रीमयोऽमेयो महोपायो सहोमयः ॥१६॥
सहाकारुणिको मृता महामंत्रो महामतिः । महानादो महावोपो महेज्यो महसांपतिः ॥६०॥
सहाध्वरधरो धुर्यो महौदार्यो महिष्ठवाक् । सहात्मा महसांधाम महिप्मिहितोदयः ॥६१॥
सहाक्षेशांकुशः शूरो महाभूतपितर्गुरः । महापराक्रमोऽनन्तो महाकोधरिपुर्वशी ॥६२॥
सहाभवाव्धिसंतारी महामोहाद्विस्द्नः । महागुणाकरःज्ञान्तो महायोगीश्वरः शमी ॥६३॥
सर्वक्षेशापहःसाधुः सर्वदोपहरो हरः । श्रसंख्येयोऽप्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥६४॥
सर्वथोगीश्वरोऽचिन्त्यःश्रुतात्मा विष्टरश्रवाः । दान्तात्मा दमतीर्थेशो योगात्मा ज्ञानसर्वगः ॥६६॥
प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोदयः । प्रजीणवन्धः कामारिः ज्ञेमकृत् ज्ञेमशासनः ॥६७॥
प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेश्वरः । प्रमाणं प्रणिधिदंजो दिज्ञणोऽध्वर्यु रध्वरः ॥६८॥
प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेश्वरः । प्रमाणं प्रणिधिदंजो दिज्ञणोऽध्वर्यु रध्वरः ॥६८॥
प्रणनदो नन्दनो नन्दो वंद्योऽनिन्द्योऽभिनन्दनः । कामहा कामदः कामधेनुरिरंजयः ॥६६॥

## अथ असंस्कृतादिशतम्

श्रसंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वैकृतान्तकृत् । श्रन्तकृत्कान्तिगुः कान्तिश्चन्तामिण्रिसीष्टदः ॥७०॥ श्राजितो जितकामारिरमितोऽमितशासनः । जितकोधो जितामित्रो जितक्षेशो जितान्तकः ॥७१॥ जिनेन्द्रः परमानन्दो मुनीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः । सहेन्द्रवन्द्रो योगीन्द्रो यतीन्द्रो नामिनन्दनः ॥७२॥ नामेयो नामिजोऽजातः सुव्रतो मनुरुत्तमः । श्रमेद्योऽनार्यानिधकोऽधिगुरःसुद्योः ॥७३॥ सुमेधा विक्रमो स्वामी दुराधपो निरुत्सुकः । विशिष्टः शिष्टभुक् शिष्टः प्रत्ययः कामनोऽनवः ॥७४॥ सुमेधा विक्रमो स्वामी दुराधपो निरुत्सुकः । विशिष्टः शिष्टभुक् शिष्टः प्रत्ययः कामनोऽनवः ॥७४॥ स्वेमी स्वेमकरोऽच्ययः चेमधर्मपतिः स्वमी । श्रमाद्यो ज्ञानिमाद्यो ध्यानगम्यो निरुत्तरः ॥७४॥ सुकृती धातुरिज्यार्दः सुनयश्चतुराननः । श्रीनिवासश्चतुर्वनत्रश्चतुरास्यश्चतुर्भु सः ॥७६॥ सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यव्यक् सत्यशासनः । सत्याशीः सत्यसन्धानः सत्यः सत्यपरायगः ॥७०॥ स्थेयान् स्थवीयान् नेदीयान् द्वीयान् दृरदर्शनः । श्रगोरगीयाननगुर्गुरुराद्यो गरीयसाम् ॥७८॥

सदायोगः सदामोगः सदातृतः सदाशिवः । सदागतिः सदासौख्यः सदाविद्यः सदोदयः ॥७६॥ सुघोपः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुहत् । सुगुप्तो गुप्तिभृद् गोप्ता लोकाध्यचो दमीश्वरः ॥८०॥

#### ८ अथ वृहदादिशतम्

वृहत् वृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुद्दारधीः । मनीपी धिपणो धीमान्न्ने मुप्तिशो तिरांपतिः ॥ १ । विक्रमे विक्रमे ने ने ने ने ने ने ने ने स्वर्ध । यि स्वर्य स्वर्ध । ये स्वर्ध । ये स्वर्ध । ये स

### ९ अथ त्रिकालदश्यीदिशतम्

त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता दृढवतः । सर्वलोकातिगः पूज्यः सर्वलोकेकसारिथः ॥६३॥
पुराणः पुरुपः पूर्वः कृतपूर्वांगविस्तरः श्रादिदेवः पुराणाद्यः पुरुदेवोऽधिदेवता ॥६४॥
युगमुखो युगज्येष्टो युगादिस्थितिदेशकः । कल्याणवर्णः कल्याणः कल्यः कल्याणज्ञणः ॥६४॥
कल्याणप्रकृतिदींतिकल्याणात्मा विकल्मपः । विकलंकः कलातीतः कलिलक्षः कलाधरः ॥६६॥
देवदेवो जगन्नाथो जगद्वन्युर्जगद्विभुः । जगद्वितैपी लोकज्ञः सर्वगो जगद्व्यगः ॥६७॥
चराचरगुरुगोंप्यो गृहात्मा गृहगोचरः । सद्योजातः प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्वलनसप्रभः ॥६८॥
श्रादित्यवर्णो भर्माभः सुप्रभः कनकप्रभः । सुवर्णवर्णो रुक्माभः सूर्यकोदिसमप्रभः ॥६६॥
तपनीयनिभस्तुङ्गो वालाकांभोऽनलप्रभः । संध्याभ्रवभुद्देमाभस्तप्तवामोकरच्छविः ॥१००॥
निष्टप्तकनकच्छायः कनत्कांचनसिन्नभः । हिर्ययवर्णः स्वर्णाभः शातकुंभिनभप्रभः ॥१०१॥
ध्रुम्नभो जातरूपाभो दीप्तजाम्बृनद्युतिः । सुधौतकलधौतश्रीः प्रदीप्तो हाटकद्युतिः ॥१०२॥
शिष्टेष्टः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाचरः चमः । शत्रुद्रोऽप्रतिद्योऽभोदाः प्रशास्ता शासिता स्वभूः ॥१०३॥
शान्तिनिष्टो मुनिज्येष्टः शिवतातिः शिवप्रदः । शान्तिदः शान्तिकुच्छान्तिः कान्तिमान् कामितप्रदः ॥१०४॥
श्रेयोनिधिरिधप्रानमप्रतिष्टः प्रतिष्टितः । सुस्थिरः स्थावरः स्थाखः प्रथीयान् प्रथितः प्रथुः ॥१०४॥

#### १० अथ दिग्वासादिशतम्

दिग्वासा वातरशनो निर्यन्थेशो निरंवरः । निर्फिचनो निराशंसो ज्ञानचचुरमोसुहः ॥१०६॥
तेजोराशिरनन्तोजा ज्ञानाव्धिः शीलसागरः । तेजोमयोऽमितज्योतिज्योतिम् त्तिस्तमोपहः ॥१०७॥
जगच्चृडामिणिर्दीप्तः शंवान् विव्वविनायकः । किल्वाः कर्मशत्रुव्वो छोकालोकप्रकाशकः ॥१०८॥
ध्रानिद्रालुरतन्द्रालुर्जागरूकः प्रमामयः । लद्मीपितर्जगज्योतिर्धर्मराजः प्रजाहितः ॥१०६॥
सुसुचुर्वन्धमोत्तज्ञो जिताचो जितमन्मथः । प्रशान्तरसर्शेलूपो भन्यपेटकनायकः ॥११०॥
मूलकर्ताऽखिलज्योतिर्मलको मूलकारणम् । स्राप्ते वागोश्वरः श्रेथान्छ्वायसोक्तिनिरुक्तवाक् ॥१११॥
प्रवक्ता वचसामीशो मारजिद्विश्वभाववित् । सुतनुस्तनुर्निर्सु कः सुगतो हतदुर्णयः ॥११२॥

श्रीशः श्रीश्रितपादावजो वीतमीरमयंकरः । उत्सन्नदोपो निर्विद्यो निश्चलो लोकवत्सलः ॥११३॥ लोकोत्तरो लोकवित्वोंकवनुरपारधीः । धोरधीर्बुद्धसन्सार्गः श्रुद्धः स्नृतप्तवाक् ॥११४॥ प्रज्ञापारिमतः प्राज्ञो यतिर्नियमितेन्द्रियः । भदन्तो भद्रकृद् भद्रः कल्पवृत्तो वरप्रदः ॥११४॥ सप्तन्मूलितकमीरिः कर्मनाष्टाश्रुश्चल्यः । कर्मपयः कर्मठः प्रांशुर्हेयादेयविचन्नणः ॥११६॥ स्नान्तशक्तिरच्छेचित्रपुरारिखिलोचनः । त्रिनेत्रस्थम्यकस्थ्यनः केवलज्ञानवीत्त्रणः ॥११७॥ समन्तभद्गः शान्तारिर्धर्माचार्यो दयानिधिः । स्वमदर्शी जितानंगः कृपालुर्धर्मदेशकः ॥११६॥ श्रुमंयुः सुखसाद्भूतः पुण्यराशिरनामंथः । धर्मपालो जगत्तालो धर्मसाम्राज्यनायकः ॥११६॥ धान्नांपते तवासूनि नामान्यागमकोविदेः । समुचितान्यनुध्यायन् पुण्यान् प्तस्त्रितर्भवेत् ॥१२०॥

-)-(-

# जिनसहस्रनाम

( भट्टारकसकलकीर्त्ति-विरचितम् )

त्वामादी देव चानम्य स्तोध्ये त्वन्नाम लब्धये । त्रष्टोत्तरसहस्रेण नाम्ना सार्थेन भक्तिभिः ॥ १ ॥ जिनेन्द्रो जिनधौरेयो जिनस्वामी जिनाप्रणीः । जिनेशो जिनशाद्वी जिनाधीशो जिनोत्तमः ॥ २ ॥ जिनराजो जिनज्येष्टो जिनेशी जिनपालकः । जिननाथो जिनश्रेष्टो जिनमञ्जो जिनोन्नतः ॥ ३ ॥ जिननेता जिनसृष्टा जिनेट जिनपतिर्जिनः । जिनदेवो जिनादित्यो जिनेशिता जिनेश्वरः ॥ ४ ॥ जिनवर्यो जिनाराध्यो जिनार्यो जिनपुंगवः । जिनाधियो जिनध्येयो जिनमुख्यो जिनेडितः ॥ ४ ॥ जिनसिंहो जिनप्रेहो जिनवृद्धो जिनोत्तरः । जिनमान्यो जिनस्तुत्यो जिनप्रभुर्जिनोद्वहः ॥ ६ ॥ जिनपूज्यो जिनाकांची जिनेन्द्रजिनसत्तमः । जिनाकारो जिनोत्त्रंगो जिनपो जिनकुंजरः ॥ ७ ॥ जिनभत्ती जिनाग्रस्थो जिनभृज्ञिनचक्रभाक् । जिनचक्री जिनाद्याद्यो जिनसेव्यो जिनाधिपः ॥ ८ ॥ जिनकान्त्रो जिनप्रीतो जिनाधिराट् जिनप्रियः । जिनधुर्यो जिनार्चाहिर्जिनाग्रिमो जिनस्तुतः ॥ ६ ॥ जिनहंसी जिनन्नाता जिनपंभी जिनाग्रगः। जिनएजिनचक्रेशो जिनदाता जिनात्मकः॥१०॥ जिनाधिको जिनालचो जिनशान्तो जिनोत्कृटः। जिनाश्रितो जिनालहादी जिनातक्यों जिनान्वितः॥११॥ जैनो जैनवरो जैनस्वामी जैनपितामहः । जैनेड्यो जैनसंघाच्यों जैनभूउजैनपालकः ॥१२॥ जैनकुरजैनधीरेयो जैनेशो जैनभूपतिः । जैनेड् जैनाग्रिमो जैनपिता जैनहितंकरः ॥१३॥ जैननेताऽथ जैनाट्यो जैन५उजैनदेवराट् । जैनाधिपो हि जैनात्मा जैनेच्यो जैनचक्रमृत् ॥१४॥ जिताचो जितकंदपों जितकासो जिताशयः । जित्तैना जितकर्मारिजितेन्द्रियो जिताखिलः ॥१४॥ जितशत्रुर्जिताशौघो जितजेयो जितात्मभाक् । जितकोभो जितकोधो जितमानो जितान्तकः ॥१६॥ जितरागो जितहे पो जितमोहो जिनेश्वरः । जिताऽजस्यो जिताशेपो जितेशो जितदुर्मतः ॥१७॥ जितवादी जितक्रेशो जितमुं डो जितावतः । जितदेवो जिनशान्तिजितखेदो जितारितः ॥१८॥ यतीडितो यतीशाच्यों यतीशो यतिनायकः । यतिमुखो यतिप्रेचयो यतिस्वामी यतीश्वरः ॥१६॥ यतिर्यतिवसे यत्याराध्यो यतिगुणस्तुतः । यतिश्रेष्टो यतिन्येष्टो यतिभर्त्ता यतोहितः ॥२०॥ यतिधुर्यो यतिसृष्टा यतिनाथो यतिप्रभुः । यत्याकरो यतित्राता यतिवन्धुर्यतिप्रियः ॥२१॥ योगीन्द्रो योगिराड् योगिपतियोगिविनायकः । योगीश्वरोऽथ योगीशो योगी योगपरायणः ॥२२॥ योगिपूज्यो हि योगांगो योगवान् योगपारगः । योगधृद्योगरूपात्मा योगभाग्योगभूपितः ॥२३॥ योग्यान्तो योगिकल्पांगो योगिकृद्योगिवेष्टितः । योगिमृद्योगिमुख्यान्यों योगिभूयोगिभूपितः ॥२४॥

सर्वज्ञः सर्वजोकज्ञः सर्वदक् सर्वतत्त्ववित् । सर्वज्ञेशसहः सार्वः सर्वचनुश्र सर्वराट् ॥२४॥ सर्वाधिमोऽथ सर्वातमा सर्वेशः सर्वदर्शनः । सर्वेज्यः सर्वधर्मागः सर्वजीवदयावहः ॥२६॥ सर्वज्येष्ठो हि सर्वाधिकः सर्वत्रिजगद्धितः । सर्वधर्ममयः सर्वस्वामी सर्वगुणाश्रितः ॥२७॥ विश्वविद्विश्वनाथाच्यों विश्वेड्यो विश्वबान्धवः । विश्वनाथोऽथःविश्वाहों विश्वात्मा विश्वकारकः ॥२८॥ विश्वेड विश्विपता विश्वघरो विश्वाभयंकरः । विश्वव्यापी हि विश्वेशी विश्वचिद्विश्वभूमिपः ॥२६॥ विश्वधीर्विश्वकत्याणो विश्वकृद्विश्वपारगः। विश्ववृद्धोऽपि विश्वांगिरचको विश्वपोपकः ॥३०॥ जगकर्ता जगद्भर्ता जगत्राता जगज्ञयी । जगन्मान्यो जगज्ज्येष्ठो जगन्छे ष्ठो जगत्पतिः ॥३ १॥ जगद्धतो जगन्नाथो जगद्ध्येयो जगत्स्तुतः । जगत्पाता जगद्धाता जगत्सेन्यो जगन्नितः ॥३२॥ जगत्त्वामी जगत्पूज्यो जगत्सार्थो जगद्धितः । जगद्वेत्ता जगचनुर्जगदृशीं जगत्पिता ॥३३॥ जगत्कान्तो जगद्दान्तो जगद्ज्ञाता जगज्जितः । जगद्धीरो जगद्वीरो जगद्यान्तो जगत्वियः ॥३४॥ महाज्ञानी महाध्यानी महाकृती महावतो । महाराजो महार्थज्ञो महातेजो महातपा: ॥३४॥ महाजेता महाजय्यो महाज्ञान्तो महादमः। महादान्तो महाशान्तो महाकान्तो महावली ॥३६॥ महादेवी महापूतो महायोगी महाधनी ॥ महाकामी महाशूरो महाभटो महायशः ॥३७॥ महानादो महास्तुत्यो महामहपतिर्महान् । महाधीरो महावीरो महाबन्धुर्महाश्रमः ॥३८॥ महाधारों महाकारो महाशर्मा महाश्रयः । महायोगी महाभोगी महाब्रह्मा महीधरः ॥३६॥ महाधुर्यो महावीर्यो महादशीं महाथैवित् । महाभत्ती महाकत्ती महाशीली महागुणी ॥४०॥ महाधर्मा महामौनी महाभरो महाब्रिमः । महास्रष्टा महातीर्थो महाख्यातो महाहितः ॥४१॥ महाधन्यो महाधोशो महारूपी महामुनिः । महाविभुर्महाकीर्त्तिर्महादाता महारतः ॥४२॥ महाकृपो महाराध्यो महाश्रेठो महायति: । महाचान्तिर्महाखोको महानेत्रो महार्घकृत् ॥४३॥ महाश्रमी महायोग्यो महाशमी महादमी । महेशेशो महेशात्मा महेशाच्यी महेशराट् ॥४४॥ महानन्तो महातृसो महाहरो महावरः । सहर्पीशो महाभागो महास्थानो महान्तकः ॥४४॥ महौद्य्यों महाकार्यो महाकेवललिधमाक् । महाशिष्टो महानिष्टो महादचो महाबलः ॥४६॥ महालचो महार्थज्ञो महाविद्वान् महात्मकः । महेज्याहीं महानाथो महानेता महापिता ॥१७॥ महामना महाचिन्त्यो महासारो महायमी । महेन्द्राच्यों महावंद्यो महावादी महानुतः ॥४=॥ परमात्मा परात्मज्ञः परंज्योतिः परार्थंकृत् । परब्रह्म परब्रह्मरूपो परतरः परः ॥४६॥ परमेश: परेज्यार्हः परार्थी परकार्यं छत् । परस्वामी परज्ञानी पराधीशः परेहकः ॥४०॥ सत्यवादी हि सत्यातमा सत्यांगः सत्यशासनः । सत्यार्थः सत्यवागीशः सत्याधारोऽतिसत्यवाक् ॥४१॥ ः सत्यायः सत्यविद्येशः सत्यधर्मी हि सत्यभाक् । सत्याशयोऽतिसत्योक्तमतः सत्यहितंकरः ॥ २॥ सत्यितर्थोऽतिसत्याद्यः सत्यात्तः सत्यतीर्थंकृत् । सत्यसीमाधरः सत्यधर्मतीर्थप्रवर्त्तकः ॥४३॥ लोकेशो लोकनाथाच्यों लोकालोकविलोकनः । लोकविल्लोकमूद्धंस्थो लोकनाथो छलोकवित् ॥१४॥ लोकदृक् लोककार्यार्थी लोकज्ञो लोकपालकः । लोकेड्यो लोकमांगल्यो लोकोत्तमो हि लोकराट् ॥११॥ तीर्थंकृत्तीर्थंभूतात्मा तीर्थेशस्तीर्थंकारकः । तीर्थंभृत्तीर्थंकर्ता तीर्थंप्रगोता सुतीर्थंभाक् ॥४६॥ तीर्थाधीशो हि तीर्थात्मा तीर्थं ज्ञस्तीर्थंनायकः । तीर्थाद्यस्तीर्थंसद्गाजा तीर्थं रत्तीर्थंवर्षकः ॥४०॥ तीर्थंकरो हि तीर्थेशस्तीर्थोद्यस्तीर्थेपालकः । तीर्थंसृष्टाऽऽतीर्थेद्धिस्तीर्थाग्रस्तीर्थदेशकः ॥१८॥ निःकर्मा निर्मेलो नित्यो निरावाधो निरामयः । निस्तमस्को निरौपम्यो निःकर्लंको निरायुधः ॥४६॥ - ' ' निर्लेपो निष्कलोऽत्यन्तनिर्देपो निर्जराग्रणीः । निस्त्रमो निर्भयोऽतीवनिःग्रमादो निराश्रयः ॥६०॥ 🗀 निरंबरो निरातंको निभू पो निर्मलाशयः । निर्मदो निरतीचारो निर्मोहो निरुपद्रवः ॥६१॥ निर्विकारो निराधारो निरीहो निर्मेलांगभाक् । निर्जरो निरजस्कोऽथ निराशो निर्विशेपवित् ॥६२॥ निर्निमेषो निराकारो निरतो निरुतिक्रमः । निर्वेदो निष्कपायात्मा निर्वन्धो निरुप्रहाग्रगः ॥६३॥

विरजा विमलात्मज्ञो विमलो विमलान्तरः । विरतो विरताधीशो विरागो वीतमत्सरः ॥६४॥ विभवो विभवान्तस्थो वीतरागो विचारकृत् । विश्वासी विगताबाधो विचारक्रो विशारदः ॥६४॥ विवेकी विगतप्रन्थो विविक्तोऽव्यक्तसंस्थितिः । विजयी विजितारातिर्विनप्टारिर्वियच्छितः ॥६६॥ त्रिरत्नेशस्त्रिपीठस्थस्त्रिलोकज्ञस्त्रिकालवित् । त्रिद्ग्डप्रस्त्रिलोकेशस्त्रिकुत्राङ्गस्त्रिभूमिपः ॥६०॥ त्रिशल्यारिखिलोर्च्यखिलोकपतिसेवितः । त्रियोगी त्रिकसंवेगस्त्रैलोक्याख्यखिलोकराट् ॥६८॥ थ्रनन्तोऽनन्तसौख्यान्तिरनन्तकेवलेच**राः । श्रनन्तविक्रमोऽनन्तवीर्योऽनन्त**गुर्णाकरः ॥६६॥ श्चनन्तविक्रमोऽनन्तस्ववेत्ताऽनन्तशक्तिमान् । श्चनन्तमहिमारुढोऽनन्तज्ञोऽनन्तशर्मदः ॥७०॥ सिद्धो बुद्धः प्रसिद्धात्मा स्वयंबुद्धोऽतिबुद्धिमान् । सिद्धिदः सिद्धमार्गस्थः सिद्धार्थः सिद्धसाधनः ॥७१॥ सिद्धसाध्योऽतिशुद्धात्मा सिद्धिकृत्सिद्धिशासनः । सुसिद्धान्तविशुद्धास्त्रः सिद्धगामी बुधाधिपः ॥७२॥ श्रन्युतोऽन्युतनाथेशोऽचलचित्तोऽचलस्थितिः । श्रतिप्रभोऽतिसोम्यात्मा सोमरूपोऽतिकान्तिमान् ॥७३॥ वरिष्टः स्थविरो ज्येष्ठो गरिष्ठोऽनिष्टदूरगः । द्रष्टा पुष्टो विशिष्टात्मा स्नष्टा धाता प्रजापतिः ॥७४॥ पद्मासनः सपद्माङ्कः पद्मयानश्चतुर्मु खः । श्रीपतिः श्रीनिवासो हि विजेता पुरुपोत्तमः ॥७४॥ धर्मचक्रधरो धर्मी धर्मतीर्थवचर्तकः । धर्मराजोऽतिधर्मात्मा धर्माधारः सुधर्मदः ॥७६॥ धर्ममत्तिरधर्महो धर्मचक्री सुधर्मधीः । धर्मकृद्धर्ममृधर्मशीलो धर्माधिनायकः ॥७७॥ मंत्रमुक्तिः सुमंत्रज्ञो मंत्री मंत्रमयोऽदुभुतः । तेजस्वी विक्रमी स्वामी तपस्वी संयमी यमी ॥७८॥ व कती वती कृतार्थात्मा कृतकृतः कृताविधिः प्रसुर्विसूर्युरुयोगी गरीयान् गुरुकार्यकृत् ॥७६॥ ब्रुपभो वृपभाधीशो वृपचिन्हो वृपाश्रयः । वृषकेतुवृ पाधारो वृपभेनदो वृपप्रदः ॥८०॥ व्रह्मात्मा ब्रह्मानेष्ठात्मा ब्रह्मा ब्रह्मपदेश्वरः । ब्रह्मज्ञो ब्रह्मभूतात्मा ब्रह्मा च ब्रह्मपालकः ॥८१॥ पूज्योऽर्हन् भगवान् स्तत्यः स्तवनार्हः स्तुतीश्वरः । वंद्यो नमस्कृतोऽत्यन्तप्रणामयोग्य ऊर्जितः ॥ ८ ॥ गुणी गुणाकरोऽनन्तगुणाविधः गुणभूषणः । गुणादरी गुणुश्रामो गुणार्थी गुणुपारगः ॥⊏३॥ गुण्रूपो गुणातीतो गुण्दो गुण्येष्टितः । गुणाश्रयो गुणात्माक्तो गुण्यक्तोऽगुणान्तकृत् ॥५४॥ गुणाधिपो गुणान्तःस्थो गुणसृदुगुणपोपकः । गुणाराध्यो गुणज्येष्ठो गुणाधारो गुणायगः ॥८४॥ पवित्रः पूतसर्वांगः पूतवाक् पूतशासनः । पूतकर्याऽतिपूतात्मा श्रुचिः शौचात्मकोऽमलः ॥८६॥ क्मीरिः कर्मशत्रुद्धाः कर्मारातिनिकन्दनः । कर्मविध्वंसकः कर्मोच्छेदी कर्मांगनाशकः ॥८७॥ सुसंवृत्तिस्रिगुप्तात्मा निराश्रवस्त्रिगुप्तिवान् । विद्यामयोऽतिविद्यात्मा सर्वविद्येश श्रात्मवान् ॥८८॥ मुनिर्यतिरनागारः पुराणपुरुषोऽन्ययः । पिता पितामहो भर्त्ता कर्त्ता दान्तः चमः शिवः ॥८१॥ **ईश्वरः शंकरो धीमान् श्रृत्युक्षयः सनातनः । दत्तो ज्ञानी शमी ध्यानी सुशीलः शीलसागरः ॥६०॥** ऋषिः कविः कवीन्द्राद्यः ऋषीनद्रः ऋषिनायकः । वेद्रांगो वेद्विद्वे द्यः स्वसंवेद्योऽमलस्थितिः ॥६१॥ दिगम्बरो हि दिग्वासा जातरूपो विदांवरः । निर्प्रनथो ग्रन्थदुरस्थो निःसंगो निःपरिग्रहः ॥६२॥ धीरो वीरः प्रशान्तात्मा धेर्यशाली सुलत्त्रणः । शान्तो गंभीर श्रात्मज्ञः कलमूर्त्तिः कलाधरः ॥६३॥ युगादिपुरुपोऽन्यक्तो न्यक्तवाग् न्यक्तशासनः । श्रनादिनिधनो दिन्यो दिन्यांगो दिन्यधीधनः ॥१४॥ तपोधनो वियद्गामी जागरूकोऽप्यतीन्द्रियः। श्रनन्तर्द्धिरचिन्त्यद्धिरमेयर्द्धिः पराद्धर्यं भाक् ॥ १॥। मौनी धुर्यो भटः शूरः सार्थवाहः शिवाध्वगः । साधुर्गेणी सुताधारः पाठकोऽतीन्द्रियार्थटक् ॥६६॥ थ्रादीस श्रादिभूभर्ता श्रादिम श्रादिजिनेश्वरः । श्रादितीर्थंकरश्रादिस्ष्टिकृचादिदेशकः ॥६७॥ श्रादिवह्याऽऽदिनाथोऽर्च्यं श्रादिपट्कर्मदेशकः । श्रादिधर्मविधाताऽऽदिधर्मराजोऽग्रजोऽग्रिमः ॥६८॥ श्रेयान् श्रेयस्करः श्रेयोऽग्रणीः श्रेयः सुखावहः । श्रेयोदः श्रेयवाराशिः श्रेयवान् श्रेयसंभवः ॥६६॥ 🌽 श्रजितो जितसंसारः सन्मतिः सन्मतिश्रियः । संस्कृतः प्राकृतः प्राज्ञो ज्ञानमूर्त्तिश्च्युतोपमः ॥३००॥ नामेय श्रादियोगीन्द्र उत्तमः सुव्रतो मनुः । श्रत्रुक्षयः सुमेधावी नाथोऽप्याद्योऽखिलार्थवित् ॥१०१॥ चेमी कुलकरः कामी देवदेवो निरुत्सुकः । चेमः चेमंकरोऽग्रह्मो ज्ञानगम्यो निरुत्तरः ॥१०२॥ स्थेयांस्त्रसः सदाचारी सुघोपः सन्मुखः सुखी । वाग्मी वागीश्वरो वाचस्पतिः सद्वुद्धिरुव्वतः ॥१०३॥

उदारो मोचगामी च मुक्तो मुक्तिप्ररूपकः । भन्यसार्थाधिपो देवो मनीपी सुहितः सुहृत् ॥१०४॥ मुक्तिभर्त्ताऽप्रतर्क्यात्मा दिन्यदेहः प्रभास्वरः । मनःप्रियो मनोहारी मनोज्ञांगो मनोहरः ॥१०४॥ स्वस्थो भूतपतिः पूर्वः पुरागापुरुपोऽत्तयः । शरग्यः पंचकल्यागापूजाहोऽवन्ध्रवान्यवः ॥१०६॥ कस्याणात्मा सुकल्याणः कल्याणः प्रकृतिः प्रियः । सुभगः कान्तिमान् दीप्रो गूढात्मा गूढगोचरः ॥१०७॥ जगन्त्रृड्।मिण्स्तुं गो दिन्यभामंडलः सुधीः। महोजाऽतिर्फुरत्कान्तिः सूर्यकोट्यधिकप्रभः॥१०८॥ निष्टप्तकनकच्छायो हेमवर्णः स्फुरदृद्यु तिः । प्रतापी प्रवलः पूर्णस्तेजोराशिर्गतोपमः ॥१०६॥ शान्तेशः शान्तकर्मारिः शान्तिकृच्छान्तिकारकः । भुक्तिदो मुक्तिदो दाता ज्ञानाव्यिः शीलसागरः ॥११०॥ स्पष्टवाक् पुष्टिदः पुष्टः शिष्टेष्टः शिष्टसेवितः । स्पष्टाच्रो विशिष्टांगः स्पष्टवृत्तो विश्वद्वितः ॥१११॥ निर्दिकचनो निरालम्बो निपुणो निपुणाश्रितः । निर्ममो निरहंकारः प्रशस्तो जैनवत्सलः ॥११२॥ तेजोमयोऽमितज्योतिः शुस्रमूर्त्तिस्तमोपहः । प्रण्यदः प्रण्यहेत्वात्मा प्रण्यवान् प्रण्यकर्मकृत् ॥११३॥ पुरुयमूर्त्तिर्महापुरुयः पुरुयवाक् पुरुयशासनः । पुरुयभोक्ताऽतिपुरुयात्मा पुरुयशाली शुभाशयः ॥११४॥ श्रनिद्रालुरतन्द्रालुर्सु मुनुर्सु किवल्लभः । मुक्तिप्रियः प्रजावन्युः प्रजाकरः प्रजाहितः ॥११४॥ श्रीशः श्रीश्रितपादाब्जः श्रीविरागो विरक्तधीः । ज्ञानवान् वन्धमोत्तज्ञो वन्धन्नो वन्धदूरगः ॥११६॥ वनवासी जटाधारी क्रेशातीतोऽतिसीख्यवान् । स्राप्तोऽमूत्तः कनत्कायः शक्तः शक्तिप्रदो ब्रधः ॥११७॥ हताचो हतकर्मारिहैतमोहो हिताश्रितः । हतमिथ्यात्व श्रात्मस्यः सुरूपो हतदुर्नयः ॥११८॥ स्याद्वादी च नयप्रोक्ता हितवादी हितध्वनिः । भन्यचूडामणिर्भन्योऽसमोऽसमगुणाश्रयः ॥११६॥ निर्विद्यो निश्चलो लोकवत्सलो लोकलोचनः । ग्रादेयादिम ग्रादेयो हेयादेयप्ररूपकः ॥१२०॥ भद्रो भद्रारायो भद्रशासनो भद्रवाक् कृती । भद्रकृद्धद्रभन्याख्यो भद्रवन्धुरनामयः ॥१२१॥ केवली केवलः लोकः केवलज्ञानलोचनः । केवलेशो महर्द्धाशोऽच्छेद्योऽभेद्योऽतिसूचमवान् ॥१२२॥ सन्मदर्शी कृपामृन्तिः कृपालश्च कृपावहः । कृपाम्बधिः कृपावाक्यः कृपोपदेशतत्परः ॥१२३॥ दयानिधिर्दयादर्शीत्यमूनि सार्थेकान्यपि । सहस्राप्टकनामान्यर्हतो ज्ञेयानि कोविदैः ॥१३४॥ देवानेन महानामराशिस्तवफलेन मे । वंद्यस्त्वं देहि सर्वाणि त्वलामानि गुणैः समम् ॥१२४॥ इदं नामाबलीहन्धस्तोत्रं पुर्ण्यं पठेत्सुधीः । नित्यं योऽर्हद्गुणान् प्राप्याचिरात्सोऽर्हन् भवेद् हशाम् ॥१२३॥

·--;o;---

# श्रीञ्चईन्नामसहस्रसमुचयः

( श्रीहेम नन्द्राचार्य-विरचितः )

श्रहं नामापि कर्णाभ्यां श्रयवन् वाचा समुचरन् । जीवः पीवरपुर्यश्रीर्जभते फलमुत्तमम् ॥१॥ श्रतपुत्र प्रतिप्रातः समुत्थाय मनीपिभः । भक्त्याऽष्टाग्रसहस्त्राहंत्रामोचारो विधीयते ॥२॥ श्रीमानहंन् जिनः स्वामी स्वयम्भः शम्भुरात्मभः । स्वयंप्रभः प्रभुर्भोक्ता विश्वभरपुनर्भवः ॥३॥ विश्वातमा विश्वजोकेशो विश्वतश्रजुरचरः । विश्वविद् विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनीश्वरः ॥४॥ विश्वद्या विभुर्धाता विश्वेशो विश्वजोचनः । विश्वव्यापी विधुर्वेधाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ॥४॥ विश्वप्यो विश्वतःपादो विश्वशीर्षः श्रविश्रवाः । विश्ववर् विश्वभूतेशो विश्वज्योत्तिरनश्वरः ॥६॥ विश्वस्य विश्वस्वविद्वेद विश्वभुक्तं विश्वनायकः । विश्वशी विश्वस्त्रतेशो विश्वज्योत्तिरनश्वरः ॥६॥ विश्वकर्मा जगिद्वश्वो विश्वमूर्त्तिर्जनेश्वरः । भूतभाविभवद्वत्तं विश्ववैद्यो यतीश्वरः ॥८॥ सर्वदिः सर्वद्वं सार्वः सर्वद्रशंनः । सर्वात्मा सर्वजोकेशः सर्ववित् सर्वजोकिजिन् ॥६॥ सर्वाः सर्वश्वः सुश्चः सुवाक् सूरिर्वहुश्चः । सहस्रशीर्षः चेत्रज्ञः सहस्राजः सहस्रपात् ॥१०॥

युगादिपुरुपो ब्रह्मा पंचब्रह्मसयः शिवः । ब्रह्मविद् ब्रह्मतत्त्वज्ञो ब्रह्मयोनिरयोनिजः ॥११॥ ब्रह्मनिष्टः परब्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्मसम्भवः । ब्रह्मोड् ब्रह्मपतिब्रह्मचारी ब्रह्मपदेश्वरः ॥१२॥ विष्णुर्जिष्णुर्जयी जेता जिनेन्द्रो जिनपुंगवः । परः परतरः सूच्मः परमेष्ठी सनातनः ॥१३॥ ॥ १०० ॥

जिननाथो जगन्नाथो जगत्त्वामी जगव्यमु: । जगत्पूज्यो जगद्दन्यो जगद्दीशो जगत्यतिः ॥१४॥ जगन्नेता जगज्जेता जगन्मान्यो जगद्दिमुः । जगज्जेष्ठो जगद्द्वेष्ठो जगद्द्वेयो जगद्दितः ॥१४॥ जगद्दन्यों जगद्दन्युर्जगन्द्वास्ता जगित्ता । जगन्नेत्रो जगन्मेत्रो जगद्दीपो जगद्दगुरुः ॥१६॥ स्वयंज्योतिरजोऽजन्मा परंतेजः परंमहः । परमात्मा शमी शान्तः परंज्योतिस्त्रमोऽपहः ॥१७॥ प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वरो गुरुः । श्रनन्तजिद्दनन्तात्मा भन्यवन्युर्वन्धनः ॥१८॥ श्रुद्धबुद्धः प्रशुद्धात्मा सिद्धार्थः सिद्धशासनः । सिद्धः सिद्धान्तिवद् ध्येषः सिद्धः साध्यः सुधीः सुगीः ॥१६॥ सिह्दण्यस्युतोऽनन्तः प्रभविष्णुर्भवोद्भवः । स्वयंभूप्णुरसंभूष्णुः प्रभूप्णुरभयोऽन्ययः ॥२०॥ दिन्यभापापितिर्दिन्यः पूतवाक् पूतशासनः । पूतात्मा परमज्योतिर्धर्माध्यज्ञो दमीश्वरः ॥२१॥ निर्मोहो निर्मदो निर्दम्भो निर्वपद्वदः । निराधारो निराहारो निर्वोभो निश्चलोऽचलः ॥२२॥ निर्कामी निर्ममे निष्वक् निष्कलंको निरंजनः । निर्गुणो नीरसो निर्मीर्निन्यापारो निरामयः ॥२३॥ निर्निमेपो निरावाधो निर्द्धो निष्क्रयोऽनवः । निःशंकश्च निरातंको निष्कलो निर्मलोऽमलः ॥२४॥ :

#### 11 200 1

तीर्थंकृत् तीर्थंस्ट् तीर्थंकरस्तीर्थंकरः सुदृक् । तीर्थंकर्ता तीर्थंभर्ता तीर्थंशस्तीर्थंनायकः ॥२१॥ सुतीर्थोऽधिपतितीर्थंसेन्यस्तीर्थंकनायकः । धर्मतीर्थंकरस्तीर्थंप्रयोता तीर्थंकारकः ॥२६॥ तीर्थांधीशो महातार्थंस्तीर्थंविधायकः । सत्यतीर्थंकरस्तीर्थंसेन्यस्तीर्थंकतायकः ॥२७॥ तीर्थंनायस्तीर्थराजस्तीर्थेट् तीर्थंप्रकाशकः । तीर्थंनंधस्तीर्थंसुख्यस्तीर्थाराध्यः सुतीर्थिकः ॥२८॥ स्थविष्ठः स्थविरो ज्येष्ठः प्रष्टः प्रष्टो वरिष्ठधीः । स्थेष्ठो गरिष्ठो वंहिष्ठो श्रेष्ठोऽिष्ठि गरिष्ठधीः ॥२६॥ विभवो विभयो वीरो विशोको विरजो जरन् । विरागो विभद्गेऽन्यको विविक्तो वीतमत्सरः ॥३०॥ वीतरागो गतद्वे पो वीतमोहो विभन्मथः । वियोगो योगविद् विद्वान् विधाता विनयी नयी ॥३३॥ चान्तिमान् पृथिवीसूर्तिः शान्तिभाक् सिवातासकः । वायुसूर्त्तिरसंगात्मा विह्नसूर्तिरधर्मधक् ॥३२॥ सुयज्वा यजमानात्मा सुत्रामस्तोमपूजितः । ऋत्विग् यज्ञपतिर्यांज्यो यज्ञांगमञ्चतं हिवः ॥३३॥ सोमसूर्तिः सुसौम्यात्मा सूर्यमूर्तिर्महाप्रभः । ज्योमसूर्तिरस्त्रांतमा नीरजा वीरजाः श्रुचिः ॥३४॥ मंत्रविन्मंत्रक्रन्मन्त्रो मंत्रसूर्तिरनन्तरः । स्वतंत्रः सूत्रकृत् स्वत्रः कृतान्तश्च कृतान्तकृत् ॥३४॥ मंत्रविन्मंत्रकृत्मन्त्रो मंत्रसूर्तिरनन्तरः । स्वतंत्रः सूत्रकृत् स्वत्रः कृतान्तश्च कृतान्तकृत् ॥३४॥ ॥ ३०० ॥

कृती कृतार्थः संस्कृत्यः कृतकृत्यः कृतकृतः । नित्यो श्चत्युक्षयोऽश्चत्युस्थ्वतात्माऽश्चतोद्भवः ॥३६॥ हिरण्यगर्भः श्रीगर्भः प्रभूतिवभवोऽभवः । स्वयंप्रभः प्रभूतात्मा भवो भावो भवान्तकः ॥३०॥ महाशोकथ्वजोऽशोकः कः स्रष्टा पद्मविष्टरः । पद्मेशः पद्मसंभूतिः पद्मनाभिरनुत्तरः ॥३८॥ पद्मयोनिर्जगद्योनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । स्तवनाहों हृपोकेशोऽजितो जेयः कृतक्रियः ॥३६॥ विशालो विपुलोद्योतिरतुलोऽचिन्त्यवेभवः । सुसंवृत्तः सुगुप्तात्मा शुभंयुः शुभकर्मकृत् ॥४०॥ एकविद्यो महावेद्यो सुनिः परिवृद्धो हृदः । पतिविद्यानिधिः साची विनेता विहतान्तकः ॥४१॥ पति पितामहः पाता पवित्रः पावनो गितः । त्राता भिष्यवरो वयो वरदः पारदः पुमान् ॥४२॥ कृविः पुराणपुरुपो वर्षोयान् ऋपभः पुरः । प्रतिष्टाप्रसवो हेतुर्भु वनैकिपतामहः ॥४३॥ श्रीवत्सलचणः श्रुप्तणो लच्चयः शुभलच्चाः । निरचः पुंढरीकाचः पुष्कृतः पुष्कृत्वच्याः ॥४१॥ सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिद्धात्मा सिद्धशासनः । बुद्धबोध्यो महाबुद्धिवधमानो महर्द्धिकः ॥४१॥ वेदांगो वेदविद् वेद्यो जातरूपो विदावरः । वेदवेदाः स्वसंवेद्यो विवेदो वदतांवरः ॥४६॥

#### 11 800 11

सुधर्मा धर्मधीर्धर्मी धर्मात्मा धर्मदेशकः । धर्मचक्री द्याधर्मः शुद्धधर्मी वृपध्वतः ॥४०॥ वृपकेतुवृ पाधीशो वृपांकश्च वृपोक्रवः । हिरण्यनाभिमृ तात्मा भूतभृद् भूतमावनः ॥४८॥ प्रमयो विभवो भास्तान् मुक्तः शक्तोऽच्योऽच्तः । कृदस्यः स्थाणुरचोभ्यः शास्ता नेताऽच्छस्थितः ॥४६॥ प्रम्यणीर्थ्रामणीर्थ्रण्यो गण्यगण्यो गण्यग्रणीः । गण्यिपो गण्यधीशो गण्ज्येष्ठो गण्यच्तिः ॥४०॥ गुण्यकरो गुण्यम्भोधिगु ण्जो गुण्यान् गुण्ये । गुण्यदरो गुणोच्छेदी सुगुणोऽगुण्यवितः ॥४१॥ शरण्यः पुण्यवाक् पूतो वरेषयः पुण्यगीर्गुणः । त्रगण्यपुण्यधीः पुण्यः पुण्यकृत् पुण्यशासनः ॥४२॥ प्रतीन्द्रोऽतीन्द्रयोऽधीन्द्रो महेन्द्रोऽकीन्द्रयार्थदक् । प्रतीन्द्रयो महेन्द्राच्यों महेन्द्रमहितो महान् ॥४३॥ अत्रवः कारणं कर्ता पारगो भवतारकः । प्रग्राह्यो गहनं गुह्यः परिदः परमेश्वरः ॥४४॥ प्रतन्तिद्वरित्वन्त्यद्विः समग्रधीः । प्राग्र्यः प्राग्यहरोऽत्यग्रः प्रत्यग्रोऽग्रोऽग्रिमोऽग्रजः ॥४४॥ प्राण्कः प्रण्यः प्राणः प्राणः प्राणः प्राणः प्राणः प्राणः प्राणः प्राणः परिदः परमोदयः ॥४६॥ प्राण्कः प्रण्यः प्राणः परमोदयः ॥४६॥

#### || Yoo ||

महाजिनो महाद्वद्धो महाव्रह्या महाशिवः । महाविष्णुर्महाजिष्णुर्महानाथो महेश्वरः ॥१०॥ महादेवो महास्वामी महाराजो महाप्रसः । महाचनद्द्रो महादित्यो महाश्वरो महागुरुः ॥१८॥ महात्रा महावेर्वो महावर्ते महामयः । महायशो महाधामा महासत्त्वो महावर्तः ॥१६॥ महाधेर्यो महाविर्यो महाकान्तिर्महास्त्र तिः । महाधिर्म्महाज्योतिर्महाभूतिर्महाप्रतिः ॥६०॥ महाभित्महानीतिर्महालान्तिर्महाकृतिः । महाकित्तिर्महाप्रतिर्महाप्रतो महोदयः ॥६०॥ महाभागो महाभोगो महारूपो महावपुः । महादानो महाज्ञानो महाशास्ता महामहः ॥६८॥ महामुनिर्महामीनी महाप्र्यानो महाद्यः । महात्रमो महाशीलो महायोगो महालयः ॥६६॥ महावतो महायञ्चो महाश्रेष्ठो महाकविः । महासंत्रो महातंत्रो महोपायो महानयः ॥००॥ महाकार्राणे मना महाप्रोते महाधारो महावरा ॥०२॥ महामिर्महासुर्तिर्महास्त्यो महात्यः । महाव्राह्मिहासिद्धर्महाशोचो महावरो ॥०२॥ महाधार्म महारामी महारामी

## || {00 ||

बृहद् बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः । मनीपी धिपणो धीमान् शेमुपीशो गिरांपतिः ॥८७॥ नैकरूपो त्रयोत्तु गो नैकात्मा नैकधर्मकृत् । श्रविज्ञेयोऽप्रतक्यात्मा कृतज्ञः कृतलत्त्रणः ॥८८॥ ज्ञानगर्भी द्यागर्भी रन्नगर्भः प्रभास्तरः । पद्मगर्भो जगद्गर्भो हेमगर्भः सुदर्शनः ॥=६॥
लक्ष्मीशः सद्योऽध्यक्तो हृढयोनिर्नयीशिता । सनोहरो सनोज्ञोऽहों धीरो गर्म्भारशासनः ॥६०॥
धर्मयूपो द्यायागो धर्मनिस् नीव्यरः । धर्मचक्रायुधो देवः कर्महा धर्मधोपणः ॥६९॥
स्वेयान् स्थवीयान् नेदीयान् द्वीयान् दूरदर्शनः । सुस्थितः स्वास्थ्यभाक् सुस्थो नीरजस्को गतस्यहः ॥६२॥
वश्येन्द्रियो विसुन्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रियः । श्लीनवासश्चतुर्वस्त्रश्चतुर्म् सः ॥६३॥
प्रज्ञात्मगन्योऽनम्यात्मा योगात्मा योगिवन्द्रितः । सर्वत्रगः सदाभावी त्रिकालविषयार्थहक् ॥६४॥
धर्मवरो दान्तो दमी चान्तिपरायणः । स्वानन्दः परमानन्दः स्वसवर्चाः परापरः ॥६४॥
धर्मोघोऽमोघवाक् स्वाज्ञो दिन्यहिष्टरगोचरः । सुरूषः सुभगस्त्यागी सृत्तेऽसूर्वः समाहितः ॥६६॥

#### 11 500 H

एकोऽनेको निरालम्बोऽनीहर् नायो निरन्तरः । प्राय्योऽभ्यर्थः समभ्यर्स्यस्तिज्ञगन्मंगलोद्यः ॥६७॥ इंशोऽघीशोऽघिषोऽघीन्द्रो च्येयोऽनेयो द्यामयः । शिवः शूरः श्रुमः सारः शिष्टः स्पष्टः स्कुटोऽस्फुटः ॥६८॥ इष्टः पुष्टः चमोऽक्तानोऽकायोऽमायोऽस्मयोऽमयः । हश्वोऽह्रस्योऽणुरस्यूलो जीर्णो नन्यो गुरुर्त्युः ॥६६॥ स्वत्मा स्वयंबुद्धः स्वेशः स्वरीखरः स्वरः । श्राचोऽलक्योऽपरोऽरूपोऽस्परोऽशाष्टोऽरिहाऽह्इः ॥१००॥ दीसोऽलेरयोऽरसोऽगन्थोऽच्छोऽमेचोऽजरोऽमरः । प्राज्ञो घन्यो यतिः पूज्यो मह्योऽर्च्यः प्रशमी यमी ॥१०१॥ श्रीशः श्रीन्द्रः श्रुमः सुश्रीरुक्तमश्रीः श्रियः पतिः । श्रीपतिः श्रीपरः श्रीपः सन्द्र्योः श्रीयुक् श्रियाश्रितः ॥१०२॥ ज्ञानी तपस्वी तेजस्वी यशस्वी वलवान् वली । दानी ध्यानी सुनिमौनी लयी लक्यः स्यी समी ॥१०३॥ लक्नीवान् भगवान् श्रेयान् सुगतः सुतनुर्वुधः । बुद्धो बृद्धः स्वयंसिद्धः प्रोञ्चः प्रांशुः प्रभामयः ॥१०४॥

#### 11 003 11

श्रादिदेवो देवदेवः पुरुदेवोऽधिदेवता । युगादीशो युगाधीशो युगमुख्यो युगोत्तमः ॥१०१॥ दीसः प्रदीसः स्याभोऽिहाऽविहाऽघनो घनः । श्राह्मः प्रतिवन्तं गोऽसंगः स्वंगोऽग्रगः सुगः ॥१०६॥ स्याद्वादी दिव्यगीदिव्यध्वनिरुद्दामगीः प्रतीः । पुरुयवागर्त्र्यवागर्धमागधीयोक्तिरिद्धगीः ॥१०७॥ पुराणपुरुगेऽपूर्वोऽपूर्वश्राः पूर्वदेशकः । जिनदेवो जिनाधीशो जिननाथो जिनाप्रणीः ॥१००॥ श्रान्तिनिष्टो सुनिज्येष्टः शिवतातिः शिवप्रदः । शान्तिकृत् शान्तिदः शान्तिः कान्तिमान् कामितप्रदः ॥१०६॥ श्रियांनिष्टिरिष्ठष्टानमप्रतिष्टः प्रतिष्टितः । सुस्थितः स्थावरः स्थाप्णुः पृथीयान् प्रथितः पृथुः ॥१९०॥ पुरुयराशिः श्रियोराशिस्तेजोराशिरसंशयी । ज्ञानोदिष्टरनन्तीजा ज्योतिमूर्त्तिरनन्तधीः ॥१९१॥ विज्ञानोऽप्रतिमो भिन्नुर्मु मुनुस् निपुंगवः । श्रीनद्राजुरतन्द्राजुर्जागरुकः प्रमामयः ॥१९२॥ कर्मण्यः कर्मठोऽकुंठो रुद्रो भद्रोऽभयंकरः । लोकोत्तरो लोकपितलेकिशो लोकवत्सलः ॥१९२॥ सिनन्तभद्रः शान्तादिर्धर्माचायो द्यानिष्टः । स्वस्वदर्शं सुमार्गजः कृपालुर्मार्गर्शकः ॥१९१॥ समन्तभद्रः शान्तादिर्धर्माचायो द्यानिष्टः । स्वस्वदर्शं सुमार्गजः कृपालुर्मार्गर्शकः ॥१९४॥ ॥ १००० ॥

प्रानिहायं ज्वलस्कीतातिहायो विमलारायः । सिद्धानन्तच पुष्कश्रीतीं याच्छ्री जिनपुंगवः ॥११६॥ एतद्ष्टोत्तरं नानसहस्तं श्रीनद्रहेनः । भव्याः पठन्तु सानन्द्रं महानन्द्रेककारणम् ॥११६॥ इत्येतज्ञिनदेवस्य जिननामसहस्रकम् । सर्वापराध्यमनं परं भक्तिविवर्धनम् ॥११६॥ अवयं त्रिपु लोकेषु सर्वस्त्रोकसाधनम् । स्वर्गलोकेकसोपानं सर्वद्वः त्रेकनाद्यनम् ॥११६॥ समस्तदुः त्रेवहं सद्यः परं निर्वाणदायकम् । कः मकोधादिनिः शेषमनोमलिकशोधनम् ॥१२०॥ शान्तिदं पावनं नृत्यां महापातकनाद्यनम् । सर्वेषां प्राणिनामाद्य सर्वाभीष्टफलप्रदम् ॥१२१॥ जगज्ञाच्यप्रतमनं सर्वविद्याप्रवर्षं कम् । राज्यदं राज्यश्रष्टानां रोगिणां सर्वरोगहत् ॥१२२॥ वन्त्र्यानां नुतदं वाद्य जीणानां जीवितप्रदम् । भूत-प्रह-विपर्व्वंसि श्रवणात् पठनाज्ञपात् ॥१२३॥

इति श्रीहेमचन्द्राचार्यविरचितः श्रीत्रहैतामसहत्तसमुचयः समासः ।

#### पण्डितप्रवर-आशाधर-विरचितम्

# जिनसहस्रनाम

# स्वोपज्ञविवृतियुतम्

प्रभो भवाङ्गभोगेषु निर्विण्णो दुःखभीरकः । एषं विज्ञापयामि त्वां शरण्यं करुणार्णवम् ॥ १ ॥ सुखलालसया मोहाद् आम्यन् वहिरितस्ततः । सुखैकहेतोर्नामापि तव न ज्ञातवान् प्ररा ॥ २ ॥ अद्य मोहग्रहावेशशैथिल्यात्किञ्चिद्धन्मुखः । अनन्तगुणमाप्तेभ्यस्वां श्रुत्वा स्तोतुमुखतः ॥ ३ ॥ भक्त्या प्रोत्सार्यमाणोऽपि दूरं शक्त्या तिरस्कृतः । त्वां नामाष्टसहस्रेण स्तुत्वाऽऽत्मानं पुनाम्यहम् ॥ ४ ॥

(हे प्रभो, त्रिभुवनैकनाथ, एप) प्रत्यच्लीभृतोऽहं त्र्याशाधरमहाकविः त्वां भवन्तं विज्ञापयामि विज्ञति करोमि ( कथम्भूतोऽहम् १ भवाङ्गभोगेषु संसार-शरीर-भोगेषु निर्विण्णो निर्वेदं प्राप्तः । कस्मात्कारणान्निर्विण्णा इत्याह-दुःखभीरकः, दुःखाद्वीरकः दुःखमीरकः । कथम्भूतं त्वाम् ? शरण्यम् । श्रणाति भयमनेनेति शरणं करणाधिकरणयोश्च युट् । शरणाय हितः शरण्यः, यदुगवादितः । श्रात्तिमथन इत्यर्थः (तम्)। भूयः कथ-म्मूतं त्वाम् १ करुणार्णवम् । क्रियते स्वर्गगामिभिः प्राणिवर्गेषु इति करुणा, ऋकृतृवृजयमिदार्यजिम्यः उन् । श्रगों जलं विद्यते यस्य सोऽर्णवः, सलोपश्च श्रास्त्यथं दप्रत्ययः । कहणाया श्रगीवः कहणार्णवस्तं कहणार्णवं दयासमुद्रं इति यावत् ॥१॥ सुखयति ग्रात्मनः प्रीतिमुत्पादयतीति सुखं ग्रचि इन् लोपः । भृशं पुनः पुनः वा लखनं लालसा सुखस्य शर्मणः सद्देयस्य सातस्य लालसया ऋत्याकांच्या (मोहाद्) ऋज्ञानात् पर्यटन् सन् ( विहः ) कुदेवादौ प्रार्थयमानः ( इतस्ततः) यत्र तत्र । कथंमूतस्य तव सुखस्य परमा-( नन्दलच्चण्स्य ) एकोऽद्वितीयः हेतुः कारणं सुखैकहेतुस्तस्य सुखैकहेतोः श्रामधानमात्रमपि सर्वज्ञवीतरागस्य न ज्ञातवान् श्रहं ( पुरा ) पूर्वकाले ग्रनादिकाले ॥ २॥ हे स्वामिन्, ( ग्रद्य, ग्रास्मिन्, ) भवे मोहः ग्रज्ञानं मिथ्यात्वं मोहो वा. स एवं ग्रहः ग्राथिल्यकारित्वात् मोहग्रहः, तस्य ग्रावेशः प्रवेशः (ग्र-) यथार्थप्रवर्त्तां तस्य शैथिल्यं उपरामः त्त्योपरामो वा, तस्मात् । कियत् ? किंचित् ईपन्मनाक् उन्मुखः बद्धोत्कण्ठः । कीदृशं श्रुत्वा ? त्र्यनन्तगुर्गा केवलशानाद्यनन्तगुर्गासंयुक्तम् । केम्यः श्रुत्वा १ त्र्यातेम्यः उदयसेन-मदनकीर्त्ति-महावीरनामादि-गुरुम्यः ग्राचार्यम्यः सकाशात् त्वां भगवन्तं (श्रुत्वा) ग्राकण्यं ग्रहं उद्यमपरः संजातः ॥३॥ हे त्रिभुवनैकनाथ, ब्राहमाशाधरः । त्वां भवन्तं, स्तुत्वा स्तुतिं नीत्वा । ब्रात्मानं निजजीवस्वरूपं पुनामि पवित्रयामि । केन कृत्वा ? स्तुत्वा नामाष्टसहस्रेण । कथम्भूतोऽहं ? ) (भक्त्या ) ग्रात्मानुरागेण (प्रोत्सार्यमाणः प्रकृष्टमुद्यमं ) प्राप्यमानः त्वं (जिनवर-) स्तवनं कुर्विति प्रेयंमाणः (दूरं) त्रातिशयेन (शक्त्या) तिरस्कृतः जिनवरस्तवनं मा कार्पारिति निपिद्धः । अष्टिभिर्धिकं सहस्रं अष्टसहस्रं नामां अष्टसहस्रं नामाटसहस्रं तेन पवित्रयामि अहं आशाधरमहाकविः ॥४॥

हे प्रभो, हे त्रिभुवनके एकमात्र स्वामी जिनेन्द्र देव! संसार, शरीर और इन्द्रिय-विपयरूप भोगोंसे अत्यन्त विरक्त और शारीरिक, मानसिक आदि नाना प्रकारके सांसारिक कप्टोंसे भयभीत हुआ वह आपके सन्मुख प्रत्यन्न उपस्थित में आशाधर महाकवि जगज्जनोंको शरण देनेवाले और दयाके सागर ऐसे आपको पाकर यह नम् निवेदन करता हूँ। हे भगवन, सुखकी लालसासे मोहके कारण वाहर इधर-उधर परिभ्रमण करते हुए अर्थात् कुदेवादिककी सेवा करते हुए मैंने सुखका एक-मात्र कारण आपका नाम भी पहले कभी नहीं जाना। हे स्वामिन, आज इस भवमें मोहरूप ग्रहका आवेश शिथिल होनेसे सुमार्गकी ओर कुछ उन्मुख होता हुआ में (उदयसेन, मदनकीर्त्ति, महावीर आदि) गुरुजनोंसे अनन्त गुणशाली आपका नाम सुनकर आपकी स्तुति करनेके लिए उद्यत हुआ हूँ। हे त्रिभुवननाथ, भक्तिके द्वारा प्रोत्साहित किया गया भी मैं शक्तिसे अत्यन्त तिरस्कृत हूँ, अतएव केवल एक हजार आठ नामोंके द्वारा आपकी स्तुति करके मैं अपनी आत्माको पवित्र करता हूँ। १००।

जिन-सवज्ञ-यज्ञाहँ-तीर्थक्रन्नाथ-योगिनाम् । निर्वाग्-ब्रह्म-बुद्धान्तकृतां चाष्टोत्तरैः शतैः ॥ १ ॥ जिनो जिनेन्द्रो जिनराट् जिनपृष्ठो जिनोत्तमः । जिनाधिपो जिनाधीशो जिनस्वामी जिनेश्वरः ॥ ६ ॥ जिननाथो जिनपतिर्जिनराजो जिनाधिराट् । जिनप्रभुर्जिनविभुर्जिनभर्ता जिनाधिभूः ॥ ७ ॥

समासत् जिनश्च सर्वज्ञश्च यज्ञार्दश्च (तीर्थ-) कृच्च नायश्च योगी च जिन-सर्वज्ञ-यज्ञार्द-तीकृन्नाथयोगिनः, तेषां, इति षट् शतानि । तथा निर्वाण्श्च ब्रह्मा च बुद्धश्च अन्तकृच्च निर्वाण्-ब्रह्म-बुद्धान्तकृतः, तेषां; इति चत्वारि शतानि । तद्यथा—तदेव निरूपयति ॥५॥ अनेकविषमभवगहन-व्यसनप्रापणहेत्न कर्मारातीन् जयित स्वयं नय-तीति जिनः, इण् जि-कृषिभ्यो नक् । एकदेशेन समस्तभावेन (वा) कर्मारातीन् जितवन्तो जिनाः, सम्यग्दष्टयः श्रावकाः प्रमत्तसंयताः अप्रमत्ताः अपूर्वकरणाः अनिवृत्तिकरणाः सून्त्मसम्पराया उपशान्तकषायाः चीणकषायाश्च जिनशब्देनोच्यन्ते । तेषामिन्दः स्वामी जिनेन्दः, वा जिनश्चासाविन्द्रो जिनेन्दः । जिनेषु अर्हत्सु राजते । जिनेषु पृष्ठः प्रधानं । जिनेषु उत्तमः । जिनानामिषपः स्वामी । जिनानामधिशः स्वामी । जिनानां स्वामी । जिनानां नामाश्वरः स्वामी ॥६॥ जिनानां नाथः स्वामी । जिनानां पितः स्वामी । जिनानां राजा स्वामी । जिनानामधिशः स्वामी । जिनानां पितः स्वामी । जिन

भावार्थ—भक्ति भी मेरी स्त्री है और शक्ति भी। भक्तिरूपी स्त्री तो आपकी स्तुति करनेके लिए मुभे वार-वार उत्साहित कर रही है, परन्तु शक्तिरूपी स्त्री मुभे वलात् रोक रही है, अतएव मैं द्विविधामें पड़ गया हूँ कि किसका कहना मानूं ? यदि एकका कहना मानता हूँ, तो दूसरी कुपित हुई जाती है, ऐसा विचार कर दोनोंको ही प्रसन्न रखनेके लिए केवल कुछ नाम लेकरके ही आपकी स्तुति कर रहा हूँ।

हे अनन्त गुणशालिन, मैं जिन, सर्वज्ञ, यज्ञाह तीर्थकृत्, नाथ, योगी, निर्वाण, ब्रह्म, बुद्ध और अन्तकृत् नामक आठ नामों से अधिक दश शतों के द्वारा आपकी स्तुति कर अपनी आत्माको पवित्र करनेके लिए उद्यत हुआ हूँ ॥५॥

### (१) श्रथ जिननाम शतक-

अर्थ—हे भगवन, आप जिन हैं, जिनेन्द्र हैं, जिनराट् हैं, जिनप्रप्त हैं, जिनात्तम हैं, जिनाित्तम हैं, जिनाित्तम हैं, जिनाित्तम हैं, जिनाित्त हैं, जिनाित हैं। जिनाित हैं, जिनाित हैं, जिनाित हैं, जिनाित हैं। जिनाित हैं, जिनाित हैं, जिनाित हैं, जिनाित हैं। जिति हैं। जिनाित हैं। जिनाित हैं। जिनाित हैं। जिनाित हैं। जिनाित है

व्याख्या—हे जिन—ग्रापने भव-कानन-सम्बन्धी ग्रमेक विपम व्यसनरूपी महाकष्टोंके कारणभूत कर्मरूपी शत्रुश्रोंको जीत लिया है ग्रतः जिन कहलाते हैं (१)। जिनेन्द्र—चतुर्थ गुण्-स्थानसे लेकर वारहवें गुण्स्थान तकके जीवोंको भी कर्मोंके एकदेश जीतनेके कारण जिन कहते हैं। इन जिनोंमें त्राप इन्द्रके समान हैं, त्रतः जिनेन्द्र कहलाते हैं (२)। जिनराट—ग्राप जिनोंमें प्रवत्त ऐश्वर्यके कारण शोभित होते हैं, त्रतः जिनराट कहलाते हैं (३)। जिनप्रप्र—ग्राप जिनोंमें प्रव्र व्यर्थात् प्रधान हैं (४)। जिनोत्तम—ग्राप जिनोंमें उत्तम हैं (५)। जिनाधिप—ग्राप जिनोंके श्रधिप (स्वामी) हैं (६)। जिनाधीश—ग्राप जिनोंके श्रधीश हैं (७)। जिनस्वामी—ग्राप जिनोंके स्वामी हैं (६)। जिनपति—ग्राप जिनोंके पति हैं (११)। जिनराज—ग्राप जिनोंके राजा हैं (१२) जिनपति—ग्राप जिनोंके पति हैं (११)। जिनराज—ग्राप जिनोंके राजा हैं (१२) जिनविभु—ग्राप जिनोंके श्रधिराज हैं (१३)। जिनप्रभु—ग्राप जिनोंके प्रभु हैं (१४)। जिनविभु—ग्राप जिनोंके विभु हैं (१५)। जिनभर्ता—जिनोंके भरण-पोषण करनेके कारण त्राप जिनभर्ता हैं, त्रर्थात् उन्हें सन्मार्ग-दर्शन ग्रोर सद्बोधामृत-पान करानेवाले हैं (१६) जिनाधिभू—जिनोंके ग्रधिवास ग्रर्थात् ज्ञात्मामें निवास करनेके लिए निर्मल रज्ञत्रयमयी भूमिको प्रदान करनेसे जिनाधिभू हैं (१७)।

जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननायकः । जिनेट् जिनपरिवृद्धो जिनदेवो जिनेशिता ॥ = ॥ जिनाधिराजो जिनपो जिनेशी जिनशासिता । जिनाधिनाथोऽपि जिनाधिपतिर्जिनपालकः ॥ ६ ॥ जिनचन्द्रो जिनादित्यो जिनाकों जिनकुंजरः । जिनेन्दुर्जिनधौरेयो जिनधुर्यो जिनोत्तरः ॥१०॥ जिनवर्यो जिनतिस्हो जिनोहृहः । जिनपंभो जिनवृपो जिनरहं जिनोरसम् ॥११॥ जिनशो जिनशार्द्वो जिनाग्रयाः ॥११॥ जिनेशो जिनशार्द्वो जिनाग्रयाः ॥११॥

जिनानां नेता स्वामी । जिनानामीशानः स्वामी । जिनानां इनः प्रमुः स्वामी । जिनानां नायकः स्वामी । जिनानामीट् स्वामी । जिनानां परिवृद्धः स्वामी जिनपरिवृद्धः । परिवृद्धद्धतौ प्रमुवलवतोः । जिनानां देवः स्वामी । जिनानामीशिता स्वामी ॥८॥ जिनानामिश्राजः स्वामी । जिनान् पातीति जिनपः, ग्रातोऽ नुपसर्गात्कः । जिनेषु ईष्टे ऐश्वर्यवान् भवतीत्येवं शीलः । जिनानां शासिता रक्षकः । जिनानामिथको नायः । जिनानामिपिपतिः स्वामी । जिनानां पालकः स्वामी ॥ ६ ॥ जिनानां चन्द्र ग्राल्हादकः । जिनानामादित्यः प्रकाशकः । जिनानामकः प्रकाशकः । जिनानां कुंजरः प्रधानः । जिनानामिन्दुः । जिनानां धुरि नियुक्तः । जिनानां धुर्यः । जिनेषु उत्तरः उत्कृष्टः ॥१०॥

जिनेषु वयों मुख्यः । जिनेषु वरः श्रेष्ठः । जिनानां जिनेषु वा सिंहः मुख्यः । जिना उद्वहाः पुत्राः यस्य स जिनोद्वहः । न्त्रयथा जिनानद्वहित अर्ध्वे नयित इति । जिनेषु ऋषमः श्रेष्ठः । जिनेषु वृषः श्रेष्ठः । जिनेषु रत्नं उत्तमः जिनरत्नं । जिनानामुरः प्रधानो जिनोरसं । उरः प्रधानार्थं राजादौ ॥११॥ जिनानामीशः स्वामी । जिनानां शार्दूलः प्रधानः । जिनानां क्रम्यं प्रधानः । जिनानां पुंगवः प्रधानः । जिनानां हंसो

अर्थ—हे जगदीश्वर, आप जिननेता हैं, जिनेशान हैं, जिनेन हैं, जिननायक हें, जिनेट् हैं, जिनपरिवृढ हैं, जिनदेव हैं, जिनेशिता हैं, जिनाधिराज हैं, जिनप हैं, जिनेशी हैं, जिनशासिता हैं, जिनाधिनाथ हैं, जिनाधिपति हैं, जिनपालक हैं, जिनचन्द्र हैं, जिनादित्य हैं, जिनाकें हैं, जिनकुंजर हैं, जिनेन्द्र हैं, जिनधौरेय हैं, जिनधुर्य हैं, अौर जिनोत्तर हैं। ५-१०॥

ट्याख्या—सुमार्ग पर ले जानेवालेको नेता कहते हैं। हे भगवन्, श्राप जिनोंको मोचमार्ग पर ले जाते हैं अतएव जिननेता हैं (१८) ईशान, इन, नायक ईट्, परिवृढ, देव, ईशिता, और अधि-राज ये सर्व शब्द स्वामीके पर्याय-वाचक हैं, आप सम्यग्दृष्टियोंके स्वामी हैं, अतएव आप जिनेशान, जिनेन, जिननायक, जिनेट्, जिनपरिवृढ, जिनदेव, जिनेशिता, और जिनाधिराज कहलाते हैं (१६-२६)। जिनोंको पालन करनेसे आप जिनप हैं (२७)। जिनोंमें आप ऐश्वर्यवान् हैं अतएव आप जिनेशी हैं (२८)। जिनोंके शासक हैं, अतः जिनशासिता कहलाते हैं (२६)। अधिनाथ, अधिपति, पालक ये तीनों ही शब्द स्वामी अर्थक वाचक हैं, अतः आप जिनाधिनाथ, जिनाधिपति और जिन-पालक कहे जाते हैं (३०-३२)। जिनोंको चन्द्रके समान आह्वाद उत्पन्न करते हैं, अतः आप जिन-चन्द्र हैं (३३)। त्रादित्य और अर्क शब्द सूर्यके पर्याय-याचक हैं। त्राप जिनोंको सूर्यके समान मोत्तमार्गका प्रकाश करते हैं, अतः आप जिनादित्य और जिनाक कहलाते हैं (३४-३५)। छुंजर नाम गजराजका है। जैसे पशुत्रोंमें कुंजर सबसे प्रधान या बड़ा होता है उसी प्रकार त्राप भी जिनोंमें सबसे प्रधान हैं, अतः जिनकुंजर कहे जाते हैं (३६)। जिनोंमें इन्द्र अर्थात चन्द्रके तुल्य हैं, अतः श्राप जिनेन्दु हैं (३७) गाड़ीकी धुरापर वैठकर जो उसको चलाता है, उसे घौरेय या धुर्य कहते हैं। 🗸 श्राप भी मोत्तमार्ग पर ले जानेवाले रथकी घुरा पर त्रासीन हैं, अतएव जिनधौरेय और जिनधुर्य ये दोनों ही नाम त्रापके सार्थक हैं (३८-३६)। जिनोंमें त्राप उत्तर त्रर्थात् उत्कृष्ट हैं, त्रतएव त्राप जिनोत्तर कहलाते हैं (४०)।

अर्थ—हे त्रिलोकीनाथ, त्राप जिनवर्य हैं, जिनवर हैं, जिनसिंह हैं, जिनोद्रह हैं, जिनर्पभ जिनवृष हैं, जिनरत्न हैं, जिनोरस हैं, जिनेश हैं, जिनशर्दूल हैं, जिनाप्रय हैं, जिनपुंगव हैं, जिनहंस जिनप्रवेकश्च जिनग्रामग्रीजिनसत्तमः । जिनप्रवर्द्धः परमजिनो जिनपुरोगमः ॥१३॥ जिनश्रेष्ठो जिनज्येष्ठो जिनमुख्यो जिनाग्रिमः । श्रीजिनश्चोत्तमजिनो जिनवृंदारकोऽरिजित् ॥१४॥ निर्विद्वो विरजाः शुद्धो निस्तमस्को निरंजनः । घातिकर्मान्तकः कर्ममर्मावित्कर्महानघः ॥१४॥

भास्करः । जिनानामुत्तंसः मुकुटः । जिनानां नागः प्रधानः । जिनानामग्रणीः प्रधानः ॥१२॥ जिनानां प्रवेकः प्रधानः । जिनानां प्रधानः जिनग्रामणीः, ग्रथवा जिनग्रामान् सिद्धसमूहान् नयतीति जिनग्रामणीः । जिनानां सत्तमः श्रेष्ठः प्रधानः । जिनेषु प्रवर्दः मुख्यः जिनप्रवर्दः । परया उत्कृष्टया मया लच्म्या ग्रभ्युदय- निःश्रेयसलच्चणोपलच्चितया वर्त्तत इति परमः । परमश्चासौ जिनः परमजिनः । जिनानां पुरोगमः प्रधानः ग्रथेसरः ॥ १३ ॥

जिनानां श्रेष्ठः प्रशस्यः । जिनानां ज्येष्ठः श्रातिशयेन वृद्धः प्रशस्यो वा । जिनेषु मुख्यः प्रधानः, जिनानामग्रिमः प्रधानः । श्रिया श्रम्युदय-निःश्रेयसलक्ष्ण्या लक्ष्म्या .उपलक्ति । जिनः श्रीजिनः । उत्तम उत्श्रृष्टो जिनः । जिनानां वृंदारकः श्रेष्ठः । श्रिरं मोहं जितवान् ॥१४॥ निर्गतो विनष्टो विष्नोऽन्तरायो यस्येति । विरातं विनष्टं रजो ज्ञान-दर्शनावरखद्वयं यस्येति । शुद्धः कर्ममलकलंकर्राहतः । निर्गतं तमो श्रशानं यस्येति । निर्गतं श्रंजनं यस्येति निर्गतः, द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मर्रहतः । घातिकर्मणां मोहनीय-ज्ञानावरख-दर्शना-वरखान्तराया-(खामन्त-) को विनाशकः, कर्मणां मर्म जीवनस्थानं (वि-) ध्यतीति कर्ममर्मावित् । न हि वृतिवृषिव्यधिकचित्तिपु क्विवंतपु (प्रा) दि कारकाखामेव दीर्घः । कर्म हन्तीति कर्महा,

हैं, जिनोत्तंस हैं, जिननाग हैं, जिनायणी हैं, जिनप्रवेक हैं, जिनयामणी हैं, जिनसत्तम हैं, जिनप्रवर्ह हैं, परमजिन हैं और जिनपुरोगम हैं।। ११-१३।।

ड्याख्या—जिनोंमें वर्य अर्थात् मुख्य हैं, अतएव आप जिनवर्य हैं (४१)। वर नाम श्रेष्ठका है। जिनोंमें त्राप सर्वश्रेष्ठ हैं, त्रातः जिनवर हैं (४२)। जिनोंमें सिंहके समान कर्मरूप गजोंका मद-भंजन करनेके कारण आप जिनसिंह हैं (४३) जिनोंको आप ऊपरकी ओर ले जाते हैं अतः जिनोद्रह हैं (४४)। ऋपभ और वृप ये दोनों शब्द श्रेष्ठ अर्थंके वाचक हैं, आप जिनोंमें श्रेष्ठ हैं, अतुः जिनपेंभ और जिन-वृपभ कहलाते हैं (४५-४६)। जिनोंमें रत्नके समान शोभायमान हैं, अतः जिनरत हैं (४७)। उरस् नाम प्रधानका है, जिनोंमें प्रधान होनेसे जिनोरस हैं (४८)। जिनोंके ईश होनेसे जिनेश हैं (४८)। शार्दूल नाम प्रधानका है, जिनोंमें आप प्रधान हैं अतः जिनशार्दूल नाम भी आपका सार्थक है (५०)। अप्रय नाम आगे रहनेवाले मुखियाका है। जिनोंमें अग्रय होनेसे आप जिनाग्य कहलाते हैं (५१)। जिनोंमें पुंगव अर्थात् प्रधान है, अतः जिनपुंगव हैं (५२)। जिनोंमें हंसके समान निर्मल एवं धवल है अतः जिनहंस हैं। हंसनाम सूर्यका भी है, जिनोंमें सूर्यके समान मास्करायमान होनेसे भी जिनहंस कह-लाते हैं (५३)। जिनोंमें उत्तंस अर्थात् मुक्तरंक समान शोभायमान होनेसे जिनोत्तंस कहे जाते हैं (५४)। जिनोंमें नाग (हाथी) के समान प्रधान होनेसे जिननाग नाम आपका है (५५)। आगे चलनेवालेको अप्रणी कहते हैं, जिनोंमें अप्रणी होनेसे जिनाप्रणी कहलाते हैं (५६)। जिनोंमें प्रवेक श्रर्थात् प्रधान हैं, श्रतः जिनप्रवेक हैं (५७)। प्रामगी नाम प्रधानका है। जिनोंमें प्रामगी होनेसे जिनयामणी कहे जाते हैं। अथवा भव्योंको जिनयाम अर्थात् सिद्ध-समूहके पास ले जाते हैं, अतः जिनप्रामणी हैं (५८)। सत्तम श्रीर प्रवर्ह नाम श्रेष्ठ श्रीर प्रधानका है। जिनोंमें श्रेष्ठ होनेसे जिन-सत्तम तथा जिन्मवह कहे जाते हैं (५६-६०)। पर अर्थात उत्कृष्ट मा (लच्मी) के धारक जिन होनेसे परमजिन कहलाते हैं (६१)। जिनोंमें पुरोगम अर्थात् अयगामी हैं, अतः जिन पुरोगम हैं (६२)।

अर्थ—हे भगवन, आप जिनश्रेष्ठ हैं, जिनज्येष्ठ हैं, जिनम्ख्य हैं, जिनाग्रिम हैं, श्रीजिन हैं, उत्तमजिन हैं, जिनशुन्दारक हैं, अरिजित हैं, निर्वित्र हैं विरज हैं, शुद्ध हैं, निस्तमस्क हैं, निरज्जन हैं, यातिकर्मान्तक हैं, कर्ममर्मावित् हैं, कर्महा हैं, अनय हैं, वीतराग हैं, अनुत् हैं, अद्वेप हैं,

श्रविद्यमानं श्रयं पापचतुप्रयं यस्येति ॥१५॥ वीतो विनष्टो रागो यस्येति वीतरागः, श्रजेवीं । श्रविद्यमाना छुद् बुमुक्ता यस्येति । श्रविद्यमानो हेपो यस्येति । निर्गतो मोहो श्रश्चानं यस्मादिति । निर्गतो मदोऽहंकारोऽप्रम्मारो यस्मादिति । श्रविद्यमानो गदो रोगो यस्येत्यगदः । इत्यनेन केवित्नां रोगं कवलाहारं च ये कथयन्ति ते प्रत्युक्ताः । विगता विशेषण विनष्टा तृष्णा विपयामिकांना श्रामिलापो यस्य स भवति वितृष्णः, विनष्टा वा तृष्णा मोन्तामिलापो यस्येति वितृष्णः, वीनां पित्त्यां निरतारणे तृष्णा यस्येति वितृष्णः, तदुपलक्त्यं श्रन्येपामिप कर्मवद्यानां पर्यत्ते वितृष्णः, वीनां पित्त्यारकेच्छ इत्यर्थः । निर्गतं ममेति मनो यस्येति निर्ममः, निश्चिता मा प्रमाणं यस्येति निर्मः-प्रत्यन्त्-पगेन्त्रप्रमाणक्षानित्यर्थः । निर्मः सन् पदार्थान् माति मिनोति मिमीते वा निर्ममः । श्रातोऽनुपसर्गात्कः । श्रविद्यमानः संगः परिष्रहो यस्येति श्रसंगः, ( न ) सम्यक् गम्यते च्यानं विना प्राप्यते श्रसंगः, हो संज्ञायामिप । निर्गतं भयं यस्य मव्यानां वा यस्मादिति निर्मयः । श्रयवा निश्चिता मा दीप्तियंत्र तत् निर्मा केवलाख्यं ज्योतिः, तद्याति गच्छिति प्राप्नोतिति निर्मयः, श्रातोऽन्पसर्गात्कः । वीतो विनष्टो विस्मयोऽद्भुतरसोऽप्रविघो मदो वा यस्पेति । श्रथवा वीतो विनष्टो वेर्गरुक्त सम्यो गर्वो वस्मादिति । भगवान् विपं कर्मविणं च विनाश्चिति वस्मादिति भावः ॥१६॥

निर्मोह हैं, निर्मद हैं, अगद हैं, वितृष्ण हैं, निर्मम हैं, असंग हैं, निर्मय हैं, श्रीर वीतविस्मय हैं। १४-१६॥

व्याख्या—हे भगवन् त्राप जिनोंमें श्रेष्ट या प्रशस्य हैं अतः जिनश्रेष्ट हैं (६३)। जिनोंमें श्रति ज्ञानवृद्ध होनेसे जिनच्येष्ठ हैं ( ६४ )। जिनोंमें मुखिया होनेसे जिनमुख्य कहलाते हैं ( ६५ )। जिनोंमें अप्रगामी हैं, अतः जिनायिम कहे जाते हैं ( ६६ ) श्री अर्थात् अनन्त चतुष्टयरूप लक्मीसे संयुक्त होनेके कारण श्रीजिन हैं (६७)। उत्तम अर्थात् सर्वोत्कृष्ट जिन होनेसे उत्तमजिन हैं (६८)। वृन्दारक नाम श्रेष्ट और देव अर्थका वाचक है। आप जिनोंमें श्रेष्ठ भी हैं और उनके देव भी हैं अतः जिनवृन्दारक हैं (६६)। मोहरूप अरिके जीतनेसे अरिजित् यह नाम आपका सार्थक हैं (७०) विद्योंके करनेवाले अन्तरायकर्मके निकल जानेसे आप निर्वित्र कहे जाते हैं (७१)। ज्ञाना-वरण त्रोर दर्शनावरण रूप रजके विनष्ट हो जानेसे आप विरज नामके धारक हैं (७२)। कर्म-मल-कलंकसे रहित होनेके कारण ग्रुद्ध हैं (७३)। तम अर्थात् अज्ञानरूप अन्यकारके दूर हो जानेसे निस्तमस्क कहलाते हैं (७४)। द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मरूप अंजनके निकल जानेसे निरं-जन हैं ( ७५ )। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिया कर्मीका अन्त करनेके कारण चातिकर्मान्तक कहे जाते हैं (७६) कर्मीके मर्म अर्थात् जीवन-स्थानके वेधन करनेसे कर्म-मर्मावित् कहलाते हैं (७७)। कर्मीका हुनन अर्थात् घात करनेसे कर्महा नामके धारक हैं (७५)। श्रघ श्रर्थात् पापसे रहित हैं अतः अनय हैं (७६)। रागके वीत अर्थात् विनष्ट हो जानेसे वीतराग हैं ( ५० )। नुधाकी वाधाके सर्वथा अभाव हो जानसे अनुत् कहे जाते हैं ( ५१ )। द्रेपसे रहित हैं श्रतः श्रद्वेप कहलाते हैं (८२)। मोहके निकल जानेसे श्राप निर्मोह हैं (८३)। आठों मदोंके दूर हो जानेसे आप निर्मद हैं ( ८४ )। सर्व प्रकारके गद अर्थात् रोगोंके अभाव हो जानेसे आप अगद हैं ( प्य )। विषयाभिलापरूप तृप्णाके त्रभाव हो जानेसे आप वितृष्ण हैं त्राथवा मोत्ताभिलापारूप विशिष्ट प्रकारकी तृष्णाके पाये जानेसे छाप वितृष्ण कहलाते हैं। अथवा 'वि' शब्द पित्तयोंका वाचक हैं, स्रतः उपलच्चासे पशु-पिचयों तकके भी उद्घार करनेकी भावनारूप तृष्णा स्रापके रही है, स्रतः **ऋाप वितृ**प्ण कहे जाते हैं ( ८६ )। ममता भावके निकल जानेसे ऋाप निर्मम हैं । अथवा प्रत्यज्ञ-परोच्चरूप प्रमाणको 'मा' कहते हैं । निश्चित मा अर्थात् प्रमाणके द्वारा आप संसारके समस्त पदा-थोंको जानते हैं, इस अपेन्ना भी आपका निर्मम यह नाम सार्थक है (५७)। संग अर्थात् वाह्य और 🗸

## अस्वमो निःश्रमोऽजन्मा निःस्वेदो निर्जरोऽमरः । श्ररत्यतीतो निश्चिन्तो निर्विपादिश्चिपष्टिजित् ॥१७॥ : इति जिनशतम् ॥ १ ॥

ग्रिविद्यमानः स्वप्नो निहा यस्येति, श्रप्रमत्त इत्यर्थः । श्रयवा श्रस्त् प्राणिनां प्राणान् श्रपोऽ-वातिं जीवनं नयतीति परमकार्कणिकत्वात् ग्रस्वप्नः, श्रन्यत्रापि चड्प्रत्ययः । निर्गतः श्रमः खेदो यस्येति, निश्चितः श्रमो बाह्याम्यन्तरलक्ष्णं तपो यस्येति वा । न विद्यते जन्म गर्भवासो यस्येति । शिशुत्वेऽपि स्वेद-रहितः, निःस्त्रानां दिरहाणां इं कामं वांछितं श्रमीष्टं धनादिकं ददातीति । निर्गता जरा यस्मादिति । न भ्रियते ग्रमरः । ग्रयतिरक्षचिरतया श्रतीतो रहितः । निर्गता चिन्ता यस्मादिति । निर्गतो विपादः पश्चात्तापो यस्मादिति । ग्रथवा निर्विपं पापविषयहितं परमानन्दामृतं ग्रात्ति ग्रास्वादयतीति । त्रिपष्टिं कर्मप्रकृतीनां ज्यतीति ॥१७॥ इति जिनशतम् ॥ १ ॥

अन्तरंग सर्व प्रकारके परिग्रहके अभाव हो जानेसे आप असंग कहलाते हैं (५५)। सर्व प्रकारके भयों के दूर हो जानेसे आप निर्भय हैं। अथवा निश्चितरूपसे भा अर्थात केवलज्ञानरूप ज्योतिके द्वारा सर्व पदार्थों के ज्ञायक हैं, इसलिए भी आपका निर्भय नाम सार्थक है (५६)। विस्मयके वीत (नष्ट) हो जानेसे आप वीतिवस्मय हैं। अथवा वीत अर्थात् नष्ट हो गया है वि अर्थात् गरुडका स्मय अर्थात् गर्व जिनके द्वारा इस प्रकारकी निरुक्तिकी अपेता भी आपका वीतिवस्यय नाम सार्थक है। इसका अभिप्राय यह है कि गरुड़को सर्पविषके दूर करनेका गर्व था, पर हे भगवन, आपको सर्पविष और कर्मविष इन दो प्रकारके विपोंका नाशक देखकर उसका गर्व नष्ट हो गया (६०)।

अर्थ—हे स्वामिन्, त्राप अस्वप्न हैं, निःश्रम हैं, अजन्मा हैं, निःस्वेद हैं, निर्जर हैं, अमर हैं, त्रात्यतीत हैं, निश्चिन्त हैं, निर्विषाद हैं त्रीर त्रिषष्टिजित् हैं।। १७॥

त्याख्या—स्वप्त अर्थात् निद्राके अभाव हो जानेसे आप अस्वप्त हैं, अर्थात् सदा जागरक हैं अप्रमत्त हैं। अथवा असु अर्थात् प्राण्यिक प्राण्योंके प्राण्योंके अप अर्थात् अभयदानके द्वारा पालक होनेसे भी आप अस्वप्त कहलाते हैं (६४)। अम अर्थात् वाह्य आभ्यन्तर तपोंके परिश्रमसे रहित होनेके कारण निःश्रम हैं (६२)। गर्भवासरूप जन्मसे रहित हैं, अतः अजन्मा हैं (६३)। सर्व अवस्थाओं में स्वेद अर्थात पसेवसे रहित हैं, अतः निःस्वेद हैं। अथवा निःस्व अर्थात् दरिद्रोंके ई अर्थात् लक्ष्मीके दाता होनेसे भी निःस्वेद कहलाते हैं (६४)। जरा अर्थात् वृद्धावस्थासे रहित होनेके कारण निर्जर हैं (६५)। मरणसे रहित होनेके कारण अमर हैं (६६)। अरति अर्थात् अर्थात् अरुचिसे रहित होनेके कारण अरत्यतीत हैं (६७)। सर्व प्रकारकी चिन्ताओं ने निकल जानेके कारण निश्चन्त हैं (६८)। विपाद अर्थात् पश्चात्तापके अभाव होनेसे निर्विषाद हैं। अथवा पापरूप विषसे रहित परम आनन्दरूप अमृतके अद अर्थात् आस्वादन करनेके कारण भी निर्विषाद यह नाम सार्थक है (६६)। कर्मोंकी नेसठ प्रकृतियोंके जीतनेसे आप त्रिपष्टिजित् कहलाते हैं। वे त्रेसठ प्रकृतियां इस प्रकार हैं:—ज्ञानावरणकी ५, दर्शनावरणकी ६, मोहनीयकी २८, अन्तरायकी ५, इसप्रकार घातिया कर्मोंकी ४०। तथा आयुकर्मकी मनुष्यायुको छोड़कर शेप तीन प्रकृतियां और नामकर्मकी १३। नामकर्मकी १३ प्रकृतियां इस प्रकार हैं:—साधारण , आताप , एकेन्द्रियजाति आदि ४ जातियां , नरकगति , नरकगति , नरकगति हैं, निर्वगति हैं, तिर्वगति , तिर्वगति , तिर्वगति , स्थावर , स्थावर , स्वस्त अरेर उद्योत । (२००)।

इस प्रकार जिनशतक समाप्त हुआ |

#### सर्वेद्यशतक

## २ अथ सर्वज्ञशतम्-

सर्वज्ञः सर्ववित्सर्वदृशी सर्वावलोकनः । श्रनन्तविक्रमोऽनन्तवीयोऽनन्तसुखात्मेकः ॥१८॥ श्रनन्तसौख्यो विश्वज्ञो विश्वदृश्वाऽखिलार्थदृक् । न्यच्चद्विश्वतश्रक्षुविश्वचक्षुरशेपवित् ॥१६॥

सर्वे त्रेलोक्य-कालत्रयवर्त्ति द्रव्यपर्यायसहितं वस्त्वलोकं च जानातीति । सर्वे वेत्तीति । सर्वे दृष्टुमवलोकयितुं शीलमस्य स तथोक्तः । सर्विस्मन् ग्रवलोकनं शानचत्तुर्यस्य स तथोक्तः । ग्रनन्तोऽपर्यन्तो विक्रमः
पराक्रमो यस्येति, केवलशानेन स-(र्ष) वस्तुवेदकशक्तिरित्यर्थः । ग्रथवा शरीरसामध्यें-(न) मेर्वादिकानिप समु-(त्पा-) टनसमर्थ दृत्यर्थः । ग्रथवा ग्रनन्ते ग्रलोकाकाशे विक्रमो शानेन गमनं यस्येति ।
ग्रथवा ग्रनन्तः शोपनागः श्रीविष्णु ग्राकाशस्थित स्प्राचन्द्रमसादयो विशेषेण क्रमयोर्नप्रीमृता यस्येति ।
ग्रथवा ग्रनन्तो विशिष्टः क्रमश्रारित्रं ग्रनुक्रमो वा यस्येति । ग्रनन्तं वीर्ये शक्तिरस्येति । ग्रनन्तं सुखमात्मनो
यस्य स तथोक्तः, नद्यन्ताच्छेपाद्वा बहुन्नीहौ कः । ग्रथवा ग्रनन्तं सुखं निश्चयनयेन ग्रात्मानं कायित
कथयिति यः सोऽनन्तसुखात्मकः । 'कै गै रै शब्दे, ग्रातोऽनुपसर्गात्कः ॥१८॥ ग्रनन्तं सौख्यं यस्येति । विश्वं
जगत् जानातीति, नाम्युपधात्मीकृदृग्दन्तं कः । विश्वं दृष्टवान , दृशेः क्रनिप् ग्रतीते । ग्राखिलान् ग्रर्थान्
पर्यतीति । न्यन्तं सर्वे पर्यतीति, न्यन्तं दृन्द्रियरितं पर्यतीति वा न्यन्त्वस्क् । विश्वते विश्वस्मिन् चन्नुः
केवलदर्शनं यस्येति, विश्वस्मिन् लोकालोके चन्नुः केवलशानदर्शनद्वयं यस्येति । ग्रशेपं लोकालोकं
वेत्तीति ॥ १६ ॥

/ अर्थ—हे भगवन, आप सर्वज्ञ हैं, सर्ववित् हैं, सर्वदर्शी हैं, सर्वावलोकन हैं, अनन्तविक्रम हैं, ध्रानन्तवीर्य हैं, अनन्तर्गुणात्मक हैं, अनन्तसीख्य हैं, विश्वज्ञ हैं, विश्वत्रश्च हैं, अखिलार्थहक् हैं, न्यच्चहक् हैं, विश्वत्रश्च हैं, विश्वचच्च हैं और अशेपवित् हैं ॥ १८–१६ ॥

व्याख्या—हे भगवन्, त्राप त्रिलोक-त्रिकालवर्त्ती सर्वद्रव्य-पर्यायात्मक वस्तुस्वरूपके जानने वाले हैं, श्रतः सर्वज्ञ हैं (१)। सर्व लोक श्रौर श्रलोकके वेत्ता हैं , श्रतः सर्ववित् हैं (२)। सर्व चराचर जगत् के देखनेवाले हैं, अतः सर्वेदर्शी हैं (३)। सर्व-पदार्थ-जातके अवलोकन करने के कारण सर्वावलोकन कहलाते हैं (४)। अनन्त पराक्रमके धारक होनेसे अनन्त-विक्रम कहे जाते हैं। श्रर्थात् तीर्थंकर या श्ररिहंतदशामें श्राप श्रपने शरीर की सामर्थ्यंके द्वारा सुमेरु पर्वतको भी उखाड़-कर फेंकने की सामर्थ्य रखते हैं और अपने झानके द्वारा सर्व पदार्थों के जानने-देखनेकी शक्ति से सम्पन्न हैं। अथवा त्रानन्त त्रालोकाकाशमें विक्रम त्रार्थात् ज्ञानके द्वारा गमन करने की सामर्थ्यके धारक हैं। अथवा अनन्त नाम शेपनाग और आकाश-स्थित सूर्य,चन्द्रमादिक का भी है, सो आप-ने अपने विशेष प्रभाव के द्वारा उन्हें अपने क्रम अर्थात् चरणमें नम्रीभूत किया है। अथवा क्रम नाम चारित्रका भी है, स्त्राप यथाख्यातरूप स्त्रनन्त विशिष्ट चारित्र के धारक हैं, स्त्रतः स्त्रनन्तविक्रम इस नामके धारक हैं (५)। अनन्त वलके धारी होने से अनन्तवीर्थ कहलाते हैं (६)। आपका आत्मा श्रनन्त सुखस्त्ररूप है, श्रतः श्राप श्रनन्तसुखात्मक हैं। अथवा श्रापने निश्चयनयसे श्रात्माको अनन्त सुखशाली कहा है, श्रतः आप श्रनन्तसुखात्मक कहलाते हैं (०)। अनन्त सौख्यसे युक्त होनेके कारण आपका नाम अनन्तसौख्य है (५)। आप समस्त विश्वको जानते हैं, अतः विश्वक हैं (६) आपने सारे विश्वको देख लिया है, अतः आप विश्वहश्वा हैं (१०)। अखिल अर्थोंके देखनेके कारण त्राप त्राप त्रावलार्थटक कहलाते हैं। (११)। न्यत्त नाम सर्वका है, आप सर्व लोकालोकको देखते हैं, अतः न्युत्तहक् हैं। अथवा अन् नाम इन्द्रियका है, आप इन्द्रियोंकी सहायताके विना ही सर्वके देखनेवाले हैं, अतः न्यत्तहक् कहलाते हैं (१२)। आप केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप चत्तु-श्रोंके द्वारा सर्व विश्वके देखनेवाले हैं श्रतः विश्वतश्चनु श्रौर विश्वचनु इन दो नामोंसे पुकार श्रानन्दः परमानन्दः सदानन्दः सदोदयः । नित्यानन्दो महानन्दः परानन्दः परोदयः ॥२०॥ परमोजः परंतेजः परंघाम परंमहः । प्रत्य ज्योतिः परंज्योतिः परंब्रह्म परंरहः ॥२१॥

प्रत्यागात्मा प्रबुद्धात्मा महात्मात्ममहोदयः । परमात्मा प्रज्ञान्तात्मा परात्मात्मनिकेतनः ॥२२॥

श्रासमन्तात् नन्दति । परम उत्कृष्ट श्रानन्दः सौख्यं यस्येति । सदा सर्वकालं श्रानन्दः सुखं यस्य । श्रथवा सन् समीचीनः श्रानन्दो यस्येति। सदा सर्वकालं उदयोऽनस्तमनं यस्येति। वा सदा सर्वकालं उत्कृष्टः श्रयः शुभावहो विधिर्यस्य । नित्यः शाश्वतः श्रानन्दः सौख्यं यस्येति । महान् श्रानन्दः सौख्यं यस्येति । त्र्यथवा महेन तचरणपूजया ग्रानन्दो भन्यानां यस्मादिति । पर उत्कृष्ट ग्रानन्दो यस्येति । ग्रथवा परेषां सर्वप्राणिनामानन्दो यस्मादिति । पर उत्कृष्ट उदयोऽभ्युदयो यस्येति । ऋथवा परेषां भव्यानामुत्कृष्टः ऋयः विशिष्टं पुण्यं शुभायुर्नामगोत्रलक्त्यं निदानादिगहतं (तीर्थे-) करनामगोत्रलक्त्योपलक्तितं पुण्यं यस्मा-दिति ॥२०॥ परमतिशयवत् ग्रोजः उत्साहरूपः । परं उत्कृष्टं तेजो भूरिभास्करप्रकाशरूपः । परमुत्कृष्टं धाम तेजःस्वरूपः । परमुत्कृष्टं महः तेजस्वरूपः । प्रत्यक् पाश्चात्यं ज्योतिः तेजःस्वरूपः । परमुत्कृष्टं ज्योतिश्चतुः-प्रायः परंज्योतिः, लोकालोकलोचनत्वात् । परमुत्कृष्टं ब्रह्म पंचमश्चनस्वरूपः । परमुत्कृष्टं रहो गुह्मस्वरूपस्तत्व-स्वरूपो वा ॥२१॥ प्रत्यक् पाश्चात्यः त्रात्मा बुद्धिर्यस्य स तथोक्तः ।

सूर्येऽग्नौ पवने चित्ते धृतौ यत्नेऽसुमत्यि । बुद्धो काये मतश्चात्मा स्वभावे परमात्मिन ॥

इत्यभिधानात् । प्रबुद्धः प्रकर्षेण केत्रलशांनसहितः त्रात्मा जीवो यस्य स तथोक्तः । महान् केवलज्ञानेन लोकालोकत्र्यापक त्रात्मा यस्य । त्रात्मनो महानुदयो यस्य, कदाचिदपि त्रज्ञानरहित इत्यर्थः । ग्रथवा ग्रात्मनो महस्य पूजाया उदयस्तीर्थंकरनामोदयो यस्य । परम उत्कृष्टः केवलशानी त्रात्मा जीवो यस्य । प्रशान्तो घातिकर्मच्यवान् आत्मा यस्य स । पर उत्कृष्टः केवलशानोपेतत्वात् आ्रात्मा यस्येति । अथवा परे एकेन्द्रियादिपंचेन्द्रियपर्यन्ताः प्राणिनः त्रात्मानः निश्चयंनयेन निजसमाना यस्य, त्रात्मैव शरीरमेव निकेतनं गृहं यस्येति त्रात्मनिकेतनः व्यवहारेगोत्यर्थः । निश्चयनयेन तु त्रात्मा जीवो निकेतनं गृहं यस्य ॥२२॥

जाते हैं (१३-१४)। तथा अशेप अर्थात् समस्त लोक और अलोकके वेत्ता होनेसे अशेपवित् कहे जाते हैं (१५.)।

श्रर्थ—हे स्वामिन्, त्राप त्रानन्द हैं, परमानन्द हैं, सदानन्द हैं, सदोदय हैं, नित्यानन्द हैं, महानन्द हैं, परानन्द हैं, परोदय हैं, परमोज हैं, परंतेज हैं, परंधाम हैं, परंमह हैं, प्रत्याज्योति हैं, परंज्योति हैं, परंत्रहा हैं, परंदह हैं, प्रत्यगातमा हैं, प्रवुद्धातमा हैं, महात्मा हैं, ज्ञात्ममहोदय हैं, परमात्मा हैं, प्रशान्तातमा हैं, परात्मा हैं, ज्ञात्ममहोदय हैं, परमात्मा हैं, प्रशान्तातमा हैं, परात्मा हैं, ज्ञार ज्ञात्मनिकेतन हैं।। २०-२२।।

व्याख्या है अनन्त सुखके स्वामी जिनेन्द्रदेव, सर्वदा स्वीङ्गमें आप समृद्धिशाली हैं, अतः आनन्दरूप हैं (१६)। परम अर्थात् उत्कृष्ट आनन्दके धारक हैं, अतः परमानन्द हैं (१७)। सदा-सर्वकाल सुखरूप होनेसे सदानन्द हैं, अथवा सत् अर्थात् समीचीन अविनाशी आनन्दरूप हैं, अतः सदानन्द कहलाते हैं (१८)। सदा उदयह्म हैं, अर्थात् किसी भी समय आपकी ज्ञानज्योति अस्तंगत नहीं होती है, अतः सदोदय हैं। अथवा सदाकाल उत्क्रप्ट अय अर्थात् जगद्-हितकारी शुभावह विधिके कर्त्ता होनेसे भी सदोदय कहलाते हैं (१६)। नित्य आनन्दरूप होनेसे नित्यानन्द कहे जाते हैं (२०)। महान् आनन्दके धारक हैं, अतः महानन्द हैं। अथवा भव्य जीव आपकी मह अर्थात् पूजा करनेसे आनन्दको प्राप्त होते हैं, इसलिए भी आप महानन्द कहलाते हैं (२१)। पर त्रर्थात् उत्हृष्ट त्रानन्दके धारक हैं, त्रातः परमानन्द हैं । त्राथवा पर त्रार्थात् त्रान्य सर्व प्राणियोंको त्रानन्दके उत्पन्न करनेवाले हैं, इसलिए भी परमानन्द कहलाते हैं ( २२ ) । पर उत्कृष्ट अभ्युदय-शाली होनेसे परोदय कहलाते हैं। अथवा पर पाणियोंके उत्-उत्कृष्ट अय अर्थात् तीर्थंकरादि विशिष्ट पुण्य उत्पादक होनेसे भी परोदय कहे जाते हैं (२३)। परम अतिशयशाली आज अर्थात् उत्साहके

परमेष्ठी महिष्ठात्मा श्रेष्ठात्मा स्वात्मनिष्ठित: । वहानिष्ठो महानिष्ठो निरूदात्मा द्वात्मदक् ॥२३॥ पुकविद्यो महाविद्यो महाब्रह्मपदेशवर: । पंचब्रह्ममय: सार्व: सर्वविद्येश्वर: स्वभू: ॥२४॥

पर्म उत्कृष्टे इन्द्र-घरणेन्द्र-नरेन्द्र-गणीन्द्रादिवंदिते पदे तिउतीति । श्रांतिशयेन महान् श्रात्मा यस्येति । श्राया महो श्राप्टमभूमौ तिष्ठति इति महिष्ठः, महिष्ठ श्रात्मा यस्येति । श्रातिशयेन प्रशस्यः श्रेष्टः । श्रायवा श्रातिशयेन वृद्धः लोकालोकन्यापी श्रेष्ठः, श्रेष्ठः श्रात्मा यस्येति । केवलशानापेत्त्र्या सर्वन्यापी जीवस्वरूप इत्यर्थः । श्रात्मिन निजशुद्धबुद्धं कस्वरूपेऽतिशयेन स्थितः । ब्रह्मणि केवलशाने न्यतिशयेन तिष्ठतीति । महती निष्ठा स्थितिः किया यथाख्यातचारित्रं यस्येति, परमौदासीनतां प्राप्त इत्यर्थः । नि-श्रातिशयेन रूढिश्चिमुवनदृद्धं श्रात्मा यस्येति, ददात्मा निश्चलस्वरूपा श्रानन्त वलोपेता सत्तामात्रावलोकिनी दक् दर्शनं यस्येति ॥२३॥ एका श्रादितीया केवलशानलन्त्रणोपलिन्ता मतिश्रत्विधमनःपर्ययरिता विद्या यस्येति । महती

धारक हैं, श्रतः परमोज हैं (२४)। परम तेजके धारक होनेसे परंतेज कहलाते हैं (२५)। धाम श्रीर मह शब्द भी तेज श्रथंके वाचक हैं। हे भगवन् , श्राप परम धाम श्रीर परम महके धारक होनेसे परंधाम ऋौर परंमह कहे जाते हैं (२६-२७)। प्रत्यक् अर्थात् पाख्यात्य ज्योतिके धारक हैं अतः प्रत्याज्योति हैं: अर्थात् आपके पीछे कोटि रिवकी प्रभाको लिज्जित करनेवाला भामण्डल रहता है (२५)। परम ज्योतिके धारक होनेसे परंज्योति कहलाते हैं (२६)। परमत्रहा अर्थात् केवलज्ञानके धारक हैं, अतः परंत्रहा हैं (३०)। रह नाम गुप्त और तत्वका है, आपका स्वरूप अत्यन्त गुप्त श्रर्थात् सूच्म और अतीन्द्रिय है अतः आप परंरह कहलाते हैं (३१)। प्रत्यक् शब्द श्रेष्ठका और श्रात्मा शब्द बुद्धिका भी वाचक है। श्राप सर्व श्रेष्ठ बुद्धिके धारक हैं, श्रतः प्रत्येगात्मा हैं (३२)। श्रापका श्रात्मा सर्वकाल प्रवुद्ध अर्थात् जायत रहता है, अतः आप प्रवुद्धात्मा हैं (३३)। आपका श्रात्मा महान् हे अर्थात् ज्ञानकी अपेना लोकालोकमें व्यापक है, अतः आप महात्मा हैं (३४)। श्राप श्रात्माके महान् उद्यशाली तीर्थंकर पदको प्राप्त हैं, श्रतः श्रात्ममहोदय हैं (३५)। श्रापका श्रात्मा परम केवल ज्ञानका धारक है, अतः आप परमात्मा हैं (३६)। आपने घातिया कर्मीका 🕑 चय कर उन्हें सदाके लिए प्रशान्त कर दिया है, अतः आप प्रशान्तात्मा हैं (३७)। पर अर्थात् उत्कृष्ट श्रात्मा होनेसे परात्मा कहलाते हैं। श्रथवा एकेन्द्रियादि सर्व पर प्राणियोंके श्रात्माश्रोंको भी निश्चयनयसे आपने अपने समान् वताया हैं, अतः आप परात्मा कहें जाते हैं। (३८)। आपके आत्माका निकेतन अर्थात् रहनेका आवास (घर) आपका आत्मा ही है, वहिर्जनोंके समान शरीर नहीं, अतः आप आत्मनिकेतन कहलाते हैं (३६)।

अर्थ—हे परमेश्वर, छाप परमेष्ठी हैं, महिण्ठात्मा हैं, श्रेष्ठात्मा हैं, स्वात्मनिष्ठित हैं, ब्रह्म-

निष्ठ हैं, महानिष्ठ हैं, निरूढात्मा हैं, और दंढात्मदक् हैं ॥२३॥

ह्याख्या—हे परमेष्ठिन्, ज्ञाप परम अर्थात् इन्द्र, नागेन्द्र, धरणेन्द्र, गणधरादिसे वंद्य आईन्त्य पदमं तिष्ठते हें, अतएव परमेष्ठी कहलाते हें (४०)। अतिशय महान् आत्मस्वरूपके धारक हें, अतः महिष्ठात्मा हें। अथवा ईपत्पाग्भार नामक आठवीं मोत्तमही पर आपका आत्मा विराजमान हे, इसलिए भी आप महिष्ठात्मा हें (४१)। श्रेष्ठ शब्द आति प्रशस्त और वृद्ध या व्यापक अर्थका वाचक हें। आपका आत्मा अति प्रशस्त है और केवलज्ञानकी अपेत्ता सर्वव्यापक हें, अतः श्रेष्ठात्मा हें (४२)। आप स्व अर्थात् निज्ञ शुद्ध-गुद्धस्वरूप आत्मस्वभावमें अतिशय करके अवस्थित हें, उससे कदाचित् भी विचलित नहीं होते, अतः स्वात्मनिष्ठित कहे जाते हें (४३)। ब्रह्म अर्थात् अनन्तज्ञानी आत्मामें विराजमान होनेसे ब्रह्मनिष्ठ कहलाते हें (४४)। महान्निष्ठावान् हें अर्थात् परम उदासीनतारूप यथाख्यात-चारित्रके धारक हें, अतः महानिष्ठ कहे जाते हें, (४५)। निरुद्ध अर्थात् विभुवनमें आपका आत्मा प्रसिद्ध हें, अतः निरुद्धात्मा हें (४६)। दढ़ात्मा अर्थात् निश्चल स्वरूपवाले अनन्त दर्शनके धारक हें, अतः दढ़ात्महक् हें (४७)।

केत्रलशानलक्त्या विद्या यस्येति । ब्रह्मणः केवलशानस्य पदं स्थानं ब्रह्मपदं, महच्च तत् ब्रह्मपदं च महाब्रह्मपदं मोक्तः, तस्य ईर्वरः स्वामी । अयवा महाब्रह्मणो गण्धरदेवादयः पदयोश्वरण्योर्लग्रः महाब्रह्मपदाः, तेषामीश्वरः । अथवा महाब्रह्मपदं समवस्यणं तस्येश्वरः । पंचिमः ब्रह्मिर्मातिश्रुताविधमनः पर्ययकेत्रलशानिर्वृतः निष्पन्नः पंचब्रह्ममयः, शानचतुष्टयस्य केवलशानान्तर्गाभितत्वात् । अथवा पंचिमः ब्रह्मिसः अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वशाधुमिनिर्वृतः निष्पन्नः पंचपरमेष्टिनां गुणैरुपेतत्वात् । सर्वेभ्यः हितः सर्वाः , सर्वा चासौ विद्या च सर्वविद्या स्वर्णविमलकेवलशानम् , तस्या ईर्वरः । शोभना समवशरण्यलक्षणा मोक्तलक्षणा ईपत् (प्राग्-) भारनाम्नां भृः स्थानं यस्येति स्वभृः ॥२४॥ अनन्ता धीः केवलशानलक्षणा धीः बुद्धिर्यस्येति, अथवा अनन्तस्य शेपनागस्य धीश्चिन्तनं यस्मिन् , अथवा अनन्ते मोक्ते धीर्यस्य, अथवा अनन्तेषु धीर्यस्य स तथोक्तः । अनन्तेन केवलशानेनोपलित्तं आत्मा यस्येति वा । अनन्तो विनाशरिहत आत्मा यस्येति । अथवा अनन्ता निनाशरिहत आत्मा यस्येति । अथवा अनन्ता मत्तानन्ता आत्मानो जीवा यस्य मते सोऽनन्तात्मा । अनन्ता शक्तिर्यस्येति । अनन्ता हक् केवलदर्शनं यस्येति । अनन्ता सत्व हर्षः सुखं यस्येति ॥२५॥।

सार्व हैं, सर्वविद्येश्वर हैं, स्वभू हैं, अनन्तधी हैं, अनन्तात्मा हैं, अनन्तशक्ति हैं, अनन्तहक् हैं, अनन्तानन्तधीशक्ति हैं, अनन्तिचत् हैं और अनन्तमुत् हैं।।२४-२५।।

व्याख्या—एक अर्थात् अद्वितीय केवलज्ञानरूप विद्याके धारक होनेसे एकविद्य हैं (४५)। केवलज्ञानलज्ञण महाविद्याके थारी हैं अतः महाविद्य कहलाते हैं (४६)। महाव्रह्मरूप मोज्ञपदके स्त्रामी होनेसे महात्रह्मपदेश्वर कहलाते हैं। अथवा हरि, हर, त्रह्मादि लोक-प्रसिद्ध महादेवता भी आपके पद-पद्मोंकी सेवा करते हैं, और आप महाब्रह्मपद अर्थात् गणधरादिकोंसे युक्त समवसरएके ईरवर हैं, इसलिए भी महाब्रह्मपदेश्वर कहलाते हैं (५०)। आप पांचों ज्ञानोंसे निष्पन्न हैं, अथवा पांचों परमे प्रियोंके गुणोंसे सम्पन्न हैं, अतएव पंचन्नहामय हैं (५१)। सर्व प्राणियोंके हितेपी हैं, अतः सार्व कह्लाते हैं (५२)। त्राप लोक-प्रसिद्ध स्वसमय-परसमय सम्बन्धी सर्व विद्यात्रोंके ईश्वर हैं, तथा पर-मार्थ-स्वरूप निर्मल केवलज्ञानरूप विद्याके स्त्रामी हैं, अतः सर्वविद्येश्वर हैं (५३)। अरहन्त-अवस्थामें समवशरणस्वरूप त्रौर सिद्ध-दशामें सिद्धशिलारूप सुन्दर भूमिपर विराजमान होनेके कारण सुभू कह-लाते हैं (५४)। अनन्तपरिमाणवाली केवलज्ञानलक्तण वृद्धिके धारक हैं, अतः अनन्तधी हैं। अथवा अनन्तकाल तक एक स्वरूप रह्नेवाले तथा अनन्त सुखसे संयुक्त मोन्नमें ही निरन्तर वुद्धिके लगे रहनेसे भी अनन्तधी कहलाते हैं। अथवा अनन्त नाम शेवनागका भी है, उसकी बुद्धि निरन्तर आपके गुए-चिन्तनमें ही लगी रहती हैं, इस लिए भी आप अनन्तधी कहे जाते हैं। अथवा दीचाके समय अनन्त सिद्धोंमें आपकी बुद्धि लगी रही, अतः आपका अनन्तधी नाम सार्थिक है (५५)। अनन्त केवलज्ञानसे युक्त आपका आत्मा है, अतः आप अनन्तात्मा है। अथवा जिसका कभी अन्त न हो, उसे अनन्त कहते हैं, आपकी शुद्ध दशाको प्राप्त आत्माका कभी विनाश नहीं होगा, अतः आप अनन्तात्मा कहलाते हैं। अथवा आपके मतमें अनन्त आत्माएं वतलाई गई हैं (५६)। त्रापकी शक्ति अनन्त हैं, अतः आप अनन्तशक्ति कहलाते हैं (५७)। आपका केवल दर्शन भी अनन्त हैं, अतः आपु अनन्तरक् हैं (५८)। आपके ज्ञानकी शक्ति अनन्तानन्त है, अतः आप अनन्तानन्तधीशक्ति कहलाते हैं (५६)। त्रापका चित् अर्थात् केवलज्ञान अनन्त हैं, अतः आप अनन्तचित् हैं (६०)। त्रापका मुत् त्रर्थात् त्रानन्द-मुख भी अनन्त हैं, अतः श्राप अनन्तमृत् भी कहे जाते हैं (६१)।

१ विशेषके लिए इसी नामकी श्रुतसागरी टीका देखिये ।

सदाप्रकाराः सर्वार्थसाचात्कारी समग्रधीः । कर्मसाची जगचक्षुरलक्ष्यात्माऽचलस्थितिः ॥२६॥ निरावाधीऽप्रतक्यात्मा धर्मचक्री विदावरः । भूतात्मा सहजज्योतिर्विश्वज्योतिरतीन्द्रियः ॥२७॥

सर्वा सर्वकालं प्रकाशः केवलज्ञानं यस्येति, एकसमयेऽपि ज्ञानं न तुट्यित भगवत इत्यर्थः । सर्वान् ग्रर्थान् द्रव्याणि पर्यायांश्च साज्ञात्करोति प्रत्यन्नं जानाति परयति चेत्येवंशीलः । समग्रा पिपूणी धीर्वु द्विः केवलज्ञानं यस्येति । कर्मणां पुण्य-पापानां साज्ञी ज्ञायकः, ग्रन्धकारेऽपि प्रविश्य पुण्यं पापं वा यः कश्चित्करोति तत्सर्व भगवान् जानातीत्यर्थः । जगतां त्रिभुवनस्थितप्राणिवर्गाणां चजुर्लोचनसमानः । त्र्यल्च्यः ग्राविद्वेयः ग्रातमा स्वरूपं यस्येति, छ्रद्वस्थानां मुनीनामिष श्रदृश्य इत्यर्थः । श्रचलो निश्चला स्थितिः स्थानं समाचारः यस्येति, श्रात्मिन एकलोलीभावो दृदचारित्र इत्यर्थः ॥२६ ॥ निर्गता ग्रावाधा कृष्टं यस्येति । ग्रप्रतिकयः ग्रिविचार्यः ग्रात्मा स्वभावः स्वरूपं यस्येति । धर्मेणोपलिज्ञितं चित्रं वयते यस्य स तथोक्तः । विदां विद्वजनानां मन्ये वरः श्रेष्ठः । भूतः सत्यार्थं ग्रात्मा यस्येति भूतात्मा, कोऽसौ ग्रात्मशब्दस्य सत्या-(वाच्या-)र्थं इति (चे) दुच्यते—ग्रत सातत्य—(गमने) इति तावत् धातुर्वर्त-(ते ) ग्रतित सततं गच्छिति लोकालोकस्वरूपं जानातीति ग्रात्मा, सर्वधातुभ्यो मन्, सर्वं गत्यर्था ज्ञानार्था इत्यिभिधानात् । तथा चोक्तं—

सत्तायां मंगले वृद्धौ निवासे व्याप्तिसंपदोः । श्रभिप्राये च शक्तौ च प्रादुर्भावे गतौ च भूः ॥

इति वचनात् । भूतो लोकालोकस्य ज्ञानेन व्यापक त्रातमा यस्येति भूतातमा, न तु पृथिव्यप्तेजोवायु क्याप्त त्रात्मा वर्तते । सहजं स्वामाविकं ज्योतिः केवलज्ञानं यस्येति । विश्वस्मिन् लोके त्रालोके च ज्योतिः केवलज्ञान-केवलदर्शनलज्ञ्गं ज्योतिलोंचनं यस्येति । त्राथवा विश्वस्य लोकस्य ज्योतिश्चतु- विश्वज्योतिः लोकलोचनमित्यर्थः । त्रातिकान्तानि इन्द्रियाणि येनेति इन्द्रियज्ञानरहित इत्यर्थः ॥ २७॥

अर्थ—हे प्रकाशपुज्ज, ज्ञाप सदाप्रकाश हैं, सर्वार्थसाचात्कारी हैं, समप्रधी हैं, कर्मसाची हैं, जगचचु हैं, अलच्यात्मा हैं, अचलस्थित हैं, निरावाध हैं, अप्रतक्यात्मा हैं, धर्मचक्री हैं, विदां- वर हैं, भूतात्मा हैं, सहजज्योति हैं, विश्वज्योति हैं, श्रीर अतीन्द्रिय हैं।।२६-२७।

व्याख्या—हे अखण्ड प्रकाशके पुंज, आप सर्वदा प्रकाशरूप हैं आपकी ज्ञानज्योति कभी द्युमती नहीं है, त्रातः त्रापका नाम सदाप्रकाश है (६२)। त्राप सर्व त्रर्थीके त्रर्थात् द्रव्योंके समस्त गुग्ग-पर्यायोंके प्रत्यत्त करनेवाले ज्ञाता हैं, स्रातः सर्वार्थसात्तात्कारी कहे जाते हैं (६३)। समग्र श्रर्थात् समस्त ज्ञेयप्रमाण दुद्धिके धारक होनेसे समयधी हैं (६४)। पुण्य-पापरूप कर्मोके साची अर्थात् ज्ञाता हैं, अतएव आप कर्मसाची कहे जाते हैं। यदि कोई मनुष्य घोर अन्ध-कारमें प्रवेश करके भी कोई भला-बुरा कार्य करे, तो भी आप उसके ज्ञाता हैं (६५)। तीनों जगत्में स्थित जीवोंके लिए त्राप नेत्रके समान मार्ग-दर्शक हैं, अतः आप जगचनु कहलाते हैं (६६)। मनः पर्ययज्ञानके धारी छद्मस्थ वीतरागी साधुजनोंके लिए भी आपकी आत्मा श्रालच्य हैं, अर्थात् ज्ञानके अगोचर हैं, अतएव योगीजन आपको अलच्यात्मा कहते हैं (६७)। आपकी अपने आपमें स्थिति अचल है, आप उससे कदाचित् भी चल-विचल नहीं होते, अतएव श्राप श्रचलस्थित कहलाते हैं (६८)। श्राप सर्वप्रकारके कष्टोंकी वाधाश्रोंसे रहित हैं, श्रतः निरावाध हैं (६६) त्रापके त्रात्माका स्वरूप हम छद्मस्थ जनोंके प्रतक्ये त्र्यात् विचार या चिन्तवनसे परे है, अतएव आप अवतर्क्यात्मा हैं (७०)। जब आप भन्य जीवोंके सम्बोधनके लिए भूतल पर विहार करते हैं, तव आपके आगे-आगे धर्मका साचात् प्रवर्त्तक एक सहस्र अर (आरों) से रुचिर, अत्यन्त दैदीप्यमार्ने धर्मचक आकाशमें निराधार चलता है, जिसके देखने मात्रसे ही जगज्जनोंके सन्ताप शान्त हो जाते हैं श्रीर समस्त जीव श्रापसमें वैर-भाव भूलकर श्रानन्दका अनुभव करते हैं। इसप्रकार धर्मचक्रके धारण करनेसे आप धर्मचक्री कहे जाते हैं (७१)। विद्व- केवली केवलालोको लोकालोकविलोकनः । विविक्तः केवलोऽच्यक्तः शर्एयोऽचिन्त्यवैभवः ॥२८॥ विश्वसृद्धिक्षरूपात्मा विश्वातमा विश्वतोग्रुखः । विश्वव्यापी स्वयंज्योतिरचिन्त्यात्मामितप्रभः ॥२६॥

केवलं केवलज्ञानं विद्यते यस्येति । केवलोऽसहायो मतिज्ञानादिनिरपेत्त आलोकः केवलज्ञानोद्योतो यस्येति । लोकालोकयोर्विलोकनं अवलोकनं यस्येति । विविच्यते स्म विविक्तः सर्वविपयेभ्यः पृथग्मृतः, विचिर् पृथग्मावे । केवलोऽसहायः, वा के वलो आत्मिन वलं यस्येति । अव्यक्तः इन्हियाणां मनसः अगम्यः अगोचरः, केवल-ज्ञानेन गम्य इत्यर्थः । शरणे साधुः शरण्यः, अर्तिमयनसमर्थ इत्यर्थः । अचिन्त्यं मनसः अगम्यं विभवं विभुत्वं यस्येति ॥रू।। विश्वं विभित्तं धर्यत पुण्णाति वा, विश्वंति प्रविश्वंति प्रयिन्ति प्राणिनोऽस्मिन्निति विश्वं विभृत्वं तह्मृत्ततदाकार आत्मा लोकपूरणावसरे जीवो यस्येति । अथवा विश्वान्ति जीवादयः पदार्था यस्मिन्निति विश्वं केवलज्ञानं विश्वरूपः केवलज्ञानस्वरूपः आत्मा यस्येति । अश्रिश लाटे खिट विश्वरूपः कः । यथा चत्नुपि स्थितं कञ्चलं चत्नुर्गित, प्रस्थप्रमितं धान्यं प्रस्थ इत्युपचर्यते, तथा विश्वस्थितः प्राणिगणो विश्वश्वदेनोच्यते विश्वं आत्मा निजसहशो यस्येति । विश्वं लोकालोकं केवलज्ञानेन व्याप्नोतीत्येवंशीलः । अथवा लोकपूरणप्रस्तावे विश्वं जात् आत्मप्रदेशैःध्याप्नोतीत्येवंशीलः । स्वयं आत्मा ज्योतिश्रत्तुर्यस्येति, प्रकाशकत्वात् स्वयं सूर्य इत्यर्थः । अचिन्त्यः अवाङ्मानसगोचर आत्मा स्वरूपं यस्येति अचिन्त्यस्वरूपः । अमिता प्रमा केवलज्ञानस्वरूपं तेजो यस्येति । अथवा अमिता प्रमा कोटिमारकर-कोटिचन्दसमानशरीरतेजो यस्येति ॥२६॥

ज्जांमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः विंदावर हैं (७१)। भूत अर्थात् सत्यार्थ स्वरूप को आपके आत्मा ने प्राप्त कर लिया है, अतः आप भूतात्मा हैं (७३)। सहज अर्थात् स्वाभाविक केवलज्ञानरूप ज्योतिके धारक होनेसे आप सहजज्योति कहलाते हैं (७४)। अपने अनन्त ज्ञान-दर्शनसे समस्त विश्वके ज्ञाता-हण्टा हैं और सर्वलोकके लोचनस्वरूप हैं, अतः योगीजन आपको विश्वज्योति कहते हैं (७५)। इन्द्रिय-ज्ञानसे अतीत हैं, अतः अतीन्द्रिय हैं (७६)।

अर्थ—हे प्रकाशपुद्ध, आपं केवली हैं, केवलालोक हैं, लोकालोकविलोकन हैं, विविक्त हैं, केवल हं, अव्यक्त हैं, शरण्य हैं, अचिन्त्यवैभव हैं, विश्वस्पत्मा हैं, विश्वस्पात्मा हैं, विश्वत्यापी हैं, स्वयंज्योति हैं, अचिंत्यात्मा हैं, और अमितप्रभ हैं।।२५-२६।।

व्याख्या - केवल अर्थात् केवलज्ञानके धारक होनेसे मुनिजन आपको केवली कहते हैं (७७)। केवल नाम पर-सहाय-रहित एकमात्र अकेलेका है, आपका आलोक अर्थात् ज्ञानरूप उद्योत इन्द्रिय-रिहत हैं; अतः आप केवलालोक कहलाते हैं (७८)। लोक और अलोकके अवलोकन करनेसे आप ं लोकालोकविलोकन कहलाते हैं (७६)। सर्व विपयोंसे आप पृथम्भूत हैं, अतएव साधुजन आपको विविक्त कहते हैं (५०)। त्राप सदा काल पर-सहाय-रहित एकाकी हैं, त्रातः केवल हैं। त्राथवा के त्रार्थात् आपके आत्मामें अनन्त वल हैं अतएव आप केवल कहलाते हैं (८१)। आप इन्द्रिय और मनके अगम्य हैं, अतः अञ्यक्त कहलाते हैं (८२)। शरणागतको शरण देकर उनके दुख दूर करते हैं अतः शरण्य कहे जाते हैं (मर)। त्रापका वैभव अचिन्त्य है अर्थात् मनके अगम्य है, इसलिए ज्ञानीजन आपको अचिन्त्य-वैभव कहते हैं (न४)। हे विश्वके ईश्वर, आप धर्मोपदेशके द्वारा सारे विश्वका भरण-पोपण करते हैं, अतएव आप विश्वभृत् हैं (५५)। लोकपूरणसमुद्घातके समय आपके आत्माके प्रदेश सारे विश्वमें फैल जाते हैं, इसलिए आप विश्वरूपात्मा कहलाते हैं। अथवा जाननेकी अपेद्मा जीवादि पदार्थ जिसमें प्रवेश करते हैं, ऐसा केवलज्ञान भी विश्व शब्दसे कहा जाता है, उसरूप श्रापका श्रात्मा है इसलिए भी त्राप विश्वरूपात्मा हैं (८६)। जिस प्रकार चत्तुमें लगा हुत्रा काजल चत्तु शब्दसे और प्रस्थ-प्रमित धान्य प्रस्थ शब्दसे कहा जाता है, उसी प्रकार विश्वमें स्थित प्राणिगण भी विश्व शब्दसे कहें जाते हैं। ऐसे विश्वको आप अपने समान मानते हैं, अतः आपको लोग विश्वात्मा कहते हैं। अथवा विश्व नाम केवलज्ञानका है। केवलज्ञान ही आपकी आत्माका स्वरूप है, इस-

महौदार्यो महाबोधिर्महालाभो महोदयः । महोपमोगः सुगतिर्महाभोगो महाबलः ॥३०॥ ॥ इति सर्वज्ञातम् ॥

महत् ग्रौदार्ये दानशक्तिर्यस्येति, भगवान निर्यन्थोऽपि सन् वांछितफलप्रदायक इत्यर्थः । महती श्रीध-वैंराग्यं रत्नत्रयप्राप्ति वा यस्येति। महान् लामो नवकेवललिधलत्तरणो यस्येति। महान् तीर्थंकरनामकर्मणः उदयो विपाको यस्येति । महान् उपभोगः सच्छत्र-चामर-सिंहासनाशोकतरुप्रमुखो मुहुर्मोग्यं समवशरणादिलक्त्यां वस्त यस्येति । शोभना मतिः केवलज्ञानं यस्येति । महाभोगः गन्धोदकदृष्टिः पुष्पवृष्टिः शीतलमृदुसुगन्धपृषतो वातादि-लच्चणो भोगः सकृद् भोग्यं वस्तु यस्येति । महत् बलं समस्तवस्तुपरिच्छेदकलच्चणं केवलञानं यस्येति ॥ ३०॥ ॥ इति सर्वशरातम् ॥

लिए भी आप विश्वातमा कहलाते हैं (५७)। समवसरण-स्थित जीवोंको विश्वतः अर्थात् चारों ओर त्रापका मुख दिखाई देता है, त्रातः श्राप विश्वतोमुख कहे जाते हैं। श्रथवा विश्वतोमुख जलका भी नाम है, क्योंकि उसका कोई एक श्रय भाग निश्चित न होनेसे सर्व श्रोर उसका मुख माना जाता है। जिस प्रकार जल वस्त्रादिके मैलका प्रचालन करता है, तृपितोंकी प्यास शान्त करता है ' श्रीर निर्मल स्वस्प होता है, उंसी प्रकार श्राप भी जगज्जनोंके श्रनन्त भव-संचित पापमलको प्रज्ञालन करते हैं, विपय-जनित तृपाका निवारण करते हैं श्रीर स्वयं निर्मल-स्वरूप रहते हैं, इसलिए भी योगिजन आपको विश्वतोमुख कहते हैं। अथवा आपका मुख संसारका तस्यति अर्थात् निरा-करण करता है, इसलिए भी श्राप विश्वतोमुख कहलाते हैं। श्रथवा केवलज्ञानके द्वारा सर्वाङ्गसे श्राप सारे विश्वको जानते हैं, इसलिए भी त्राप विश्वतोमुख कहे जाते हैं (८८)। जाननेकी त्रपेत्ता त्राप सारे विश्वमें व्याप्त हैं, श्रथवा लोकपूरण दशामें श्रापके प्रदेश सारे विश्वमें व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए श्राप विश्वव्यापी कहलाते हैं (८०)। स्वयं प्रकाशमान होनेसे श्राप स्वयंज्योति कहलाते हैं (६०) 🗸 श्रापके आत्माका स्वरूप अचिन्त्य अर्थात् मन और वचनके अगोचर है अतः आप अचिन्त्यात्मा हैं (६१)। केवलज्ञानरूप आन्तरिक प्रभा भी आपकी अपरिमित है और शारीरिक प्रभा भी कोटि सूर्य और कोटि चन्द्रकी प्रभाको लिज्जित करनेवाली है अतः आप अमितप्रभ कहलाते हैं (६२)।

अर्थ—हे विश्वेश्वर, त्राप महीदार्य हैं, महावोधि हैं, महालाभ हैं, महोदय हैं, महोपभोग हैं, सुगित हैं, महाभोग हैं त्रीर महावल हैं।।३०।

व्याख्या—हे भगवन्, श्रापकी श्रौदार्य श्रर्थात् दानशक्ति महान् है, क्योंकि वैराग्यके समय श्राप सर्व सम्पदाका दान कर देते हैं श्रीर श्राईन्त्यदशामें निरन्तर श्रनन्त प्राणियोंको श्रभय दान देते हैं, इसलिए त्राप महौदार्य हैं (६३)। रतन्त्रयकी प्राप्तिको वोधि कहते हैं। त्राप महा बोधिके धारक हैं, श्रतः मुनिजन श्रापको महावोधि कहते हैं (६४)। नवकेवललिबरूप महान् लाभके धारक हैं अतः आप महालाभ नामसे प्रख्यात हैं (६५)। तीर्थं करप्रकृतिके महान् उदयके धारक होनेसे श्राप महोदय कहलाते हैं। श्रथवा महान् उत्कृष्ट श्रय श्रथीत् शुभावह विधिके धारक हैं। श्रथवा कदाचित् भी अस्तंगत नहीं होनेवाले केवलज्ञानरूप सूर्यके महान् उदयके धारक हैं। अथवा महस् नाम तेजका है और द शब्द दयाका सूचक है। आपकी दया केवलज्ञानकप तेजसे युक्त है, इसलिए भी आप महोदय कहलाते हैं (६६)। छत्र, चामर, सिंहासनादि महान् उपभोगके धारक होनेसे महोपभोग कहलाते हैं (६७)। शोभन गति अर्थात् केवलज्ञानके धारक होनेसे अथवा श्रेष्ठ पंचमगति मोत्तके धारक होनेसे श्राप सुगति कहलाते हैं (১৯)। गन्धोदकवृष्टि, पुष्पवृष्टि श्रादि महान् भोगके धारण करनेसे तथा प्रतिसमय अनन्यसाधारण शरीर-स्थितिके कारणभूत परम पवित्र नोकमेरूप पुद्गल परमाणुत्रोंको अह्णू करनेसे आप महाभोग कहे जाते हैं ( ६६ )। बाल्यावस्थामें संगम नामक देवके गर्वको खर्व करनेसे तथा त्र्याईन्त्यावस्थामें त्र्यनन्त वलशाली होनेसे त्र्यापको मुनिजन महावल कहते हैं (१००)। इसप्रकार द्वितीय सर्वज्ञातक समाप्त हुन्ना।

# (३) अथ यज्ञाहंशतम्-

यज्ञाहीं भगवानहन्महाहीं मधवाऽचितः। भूतार्धयज्ञपुरुषो भूतार्थकृतुपुरुषः ॥ ३१॥ पूज्यो भट्टारकस्तत्रभवानत्रभवानमहान्। महामहाईस्तत्रायुस्ततो दोर्घायुरुर्घवाक्॥ ३२॥

जिनानां यजनं यजः, याचिविछिप्रिच्छियिजियितियतां नङ् । यशं इन्द्र-धरणेन्द्र-नागेन्द्रादिकृता-मर्हणां पूजामनन्यसंमाविनीमहतीति यज्ञार्हः, कर्मण्यण् । मगो ज्ञानं परिपूर्णेश्वये तपः श्रीवेराग्यं मोज्ञश्च विद्यते यस्य स तथोक्तः । इन्द्रादिकृतामनन्यसंमाविनीमर्हणामर्हतीति योग्यो भवतीति । महस्य यज्ञस्य श्रहों योग्यः, श्रयवा महमर्हतीति, कर्मण्यण् । श्रयवा महांश्चासावर्हः महार्हः, श्रर्दः प्रशंसायामिति साधुः । मध-वता मद्योना वा शतकतुना शक्रेण इन्द्रस्य वा श्राचितः पूजितः । श्रयवा मद्यं कैतवं कपटं वायन्ति शोपयन्ते ये ते मद्यवाः जैनाः दिगम्बराः, तैर्यचितः मद्यवाचितः । श्वन् युवन् मद्योनां च शौ च, मद्यवान् मद्या वा । भूतार्थः सत्यार्थः यञ्चपुरुषः यञ्चार्हः पुरुषः श्रर्दः भूतार्थयज्ञपुरुषः । भूतार्थः सत्यार्थः कतुपूरुषः यञ्चपुरुषः ॥३१॥ यूजायां नियुक्तः । भद्यन् पंडितान् श्चारयित प्रेर्यति स्याद्वादपरीक्तार्थमिति भद्यारकः । पूच्यः, पूच्यः, पूच्यः, महापूजायोग्यः इति । श्रर्दण्यग्यः । पूच्यः, पूच्यः, श्रद्यां पूच्या वाग् यस्य सः ॥३२॥

अर्थ-हे महामहा, त्राप यज्ञाई हैं, भगवान हैं, अईन है, महाई हैं, मववार्चित हैं, भूतार्थ-यज्ञपुरुप हैं, भूतार्थकृतुपूरुप हैं, पूच्य हैं, महारक हैं, तत्रभवान हें, त्रत्रभवान हैं, महान हैं, महामहाई हैं, तत्रायु हैं, दीर्घायु हैं, अर्ध्यवाक हैं।।३१-३२।।

व्याख्या-हे जगत्पूच्य जिनेन्द्र, आप ही इन्द्र, नरेन्द्र, धरऐन्द्रादि के द्वारा की जानेवाली पूजा के योग्य हैं, अतः यतिजन आपकी यज्ञाह कहते हैं (१)। भगशब्द ऐश्वर्य, परिपूर्ण ज्ञान, तप, लक्मी, वैराग्य और मोच इन छह अर्थींका वाचक है, आप इन छहोंसे संयुक्त हैं, अतः योगिजन श्रापको भगवान् कहते हैं, (२)। श्राप अन्य जनोंमें नहीं पाई जानेवाली पूजाके योग्य होनेसे श्रहन् कहलाते हैं। अथवा अकारसे मोहरूप अरिका, रकारसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणरूप रजका, तथा रहस्य अर्थात् अन्तराय कर्मका प्रहण किया गया है। हे भगवान् , आपने इन चारों ही घातिया कर्मोंका हनन करके अरहन्त पद प्राप्त किया है इसलिए आप अर्हन्, अरहन्त और अरिहन्त इन नामोंसे पुकारे जाते हैं, (३)। आप मह अर्थात् पूजनके योग्य हैं, अथवा महान् योग्य हैं, इसलिए श्राप महाह हैं (४)। मधवा नाम इन्द्रका है, श्राप गर्भादि कल्याणकोंमें इन्द्रके द्वारा श्रचित हैं, इसलिए मगवार्चित कहलाते हैं। अथवा मग नाम छल-कपटका है उसे जो वायन अर्थात शोपण करते हैं वे मचवा अर्थात् दिगम्बर जैन कहलाते हैं। उनके द्वारा आप पूजित हैं, इसलिए भी आप मचवार्चित कहलाते हैं, (५)। यज्ञ और ऋतु एकार्थवाचक हैं भूतार्थ अर्थात् सत्यार्थ यज्ञके योग्य श्राप ही सत्य पुरुष हैं, इसलिए श्राप भूतार्थयज्ञपुरुष श्रीर भूतार्थकतुपूरुप कहे जाते हैं (६-७) पूजाके योग्य होनसे आप पूज्य हैं (५)। भट्ट अर्थात विद्वानोंको आप स्याद्वादकी परीक्षाके लिए प्रेरणा करते हैं अतः आप भट्टारक कहलाते हैं (६)। तत्रभवान् और अत्रभवान् ये दोनों पद पूज्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। श्राप सर्व जगत्में पूज्य हैं श्रतः तत्रभवान् श्रौर श्रत्रभवान् कहे जाते हैं (१०-११)। सर्व श्रेष्ठ होनेसे महान् कहलाते हैं (१२)। महान् पूजनके योग्य होनेसे महामहाई कहलाते हैं (१३)। तत्रायु और दीर्घायु ये दोनों पद पूज्य अर्थके वाचक हैं। आप त्रैलोक्य-पूज्य हैं अतः तत्रायु और दीर्घायु कहलाते हैं (१४-१५)। आपकी दिन्यव्वनिरूप वाणी सर्वजनोंसे अर्घ्य अर्थात् पूज्य है, अतः स्राप ऋर्घ्यवाक् हैं (१६)।

क्षाराध्यः परमाराध्यः पंचकत्यागपूजितः । दिवशुद्धिगगोदयो वसुधारार्चितास्पदः ॥ ३३ ॥ सुस्वमदर्शी दिन्यौजाः शचीसेवितमातृकः । स्याद्रत्वगर्भः श्रीपूतगर्भो गर्भोत्सवोच्छ्रतः ॥ ३४ ॥ दिन्योपचारोपचितः पद्मभूनिष्कतः स्वजः । सर्वीयजन्मा पुण्यांगो भास्वानुद्भृतदैवतः ॥३५॥ विश्वविज्ञातसंभूतिविश्वदेवागमाद्भुतः । शचीसृष्टप्रतिच्छन्दः सहस्राज्ञद्गुत्सवः ॥३६॥

पूज्यः, परमैरिन्द्रादिभिराराध्यते परमाराध्यः, परमश्चावानाराध्यः परमाराध्यः । पंचम्र कल्याणेषु गर्मा-वतार जन्माभिषेक-निःक्रमण्-शान-निर्वाणेषु पूजितः । हशः सम्यक्त्यस्य विश्वाद्धिनिरतीचारता यस्य गणस्य द्वादशभेदगणस्य स हिग्वाद्धः, हिग्वाद्धिश्चातौ गणः तिस्मिन् उदयः उक्कपेण मुख्यः । वसुधाराभिः रत्न-सुवर्णादिधनवर्पणैरिचितं पूजितं त्रास्पदं मातुरंगणं यस्येति ॥३३॥ सुष्ठु शोमनान् स्वप्नान् मातुर्दर्शयतीति । दिव्यं त्रमानुपं त्रोजोऽवष्टम्मो दीतिः प्रकाशो वलं धातुः तेजो वा यस्य । शच्या शक्तस्य महादेव्या सेविता त्रार्थायता माता त्राम्त्रका यस्य, नद्यन्तात् कृंदतात् शेपादा वहुवीहौ कः । गर्मेषु उत्तमो गर्मः रत्नर्गः, रत्नैरपलितो गर्मो वा यस्य स रत्नगर्मः, नवमासेषु रत्नदृष्टिसंभवात् । श्रीशव्देन श्री-हो-धृति-कीर्ति-बुद्धि-लद्मी-शान्ति-पृष्टिप्रभृतयो दिक्कुमार्यो लभ्यन्ते । श्रीभिः पूतः पवित्रितः गर्मो मातुरुदरं यस्य । गर्मस्य उत्तवो गर्मकल्याणं देवैः कृतं, तेनोच्छतः उन्नतः ॥३४॥

दिन्येन देवोपनीतेनोपचारेगा पूज्या उपचितः पुष्टिं प्राप्तः, वा पुष्टिं नीतः । पद्मैरुपलिह्नता

अर्थ—हे महामहा, त्राप त्राराध्य हैं, परमाराध्य हैं पंचकत्याणपृजित हैं, हिन्बशुद्धि-गणोदम हैं, वसुधारार्चितास्पद हैं, सुस्वप्तदर्शी हैं, दिव्योज हैं, शचीसेवितमातृक हैं, रत्नगर्भ हैं, गर्भोत्सवोच्छत हैं।।३३–३४।।

त्याख्या—निरन्तर श्राराधनाके परम योग्य हैं, अतः श्राराध्य कहलाते हैं (१७)। विभवशाली इन्द्रादिकोंके द्वारा श्राराधनाके योग्य होनसे परमाराध्य कहे जाते हैं (१८)। गर्भावतार
श्रादि पंच कल्याणकोंमें सर्व जगतके द्वारा पूजे जाते हैं श्रतः पंचकल्याणपूजित कहलाते हैं (१६)।
सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि युक्त द्वादश भेद रूप गणमें प्रमुख होनेसे श्रापको लोग दिवशुद्धिगणोदम कहते हैं (२०)। वसुधारा श्रयात् रत्न, सुवर्ण श्रादि धनकी वर्षाके द्वारा जन्मभूमिरूप श्रास्पद
श्रयात् माताके भवनका श्रांगण इन्द्रादिकोंके द्वारा पूजा जाता है, श्रतः श्राप वसुधाराचितास्पद
कहलाते हैं (२१)। गर्भमें श्रानेके पूर्व श्राप माताको सुन्दर सोलह स्वग्नोंके दर्शक हैं श्रतः सुस्वप्रदर्शी कहलाते हैं (२१)। श्रोज शब्द दीप्ति, प्रकाश, वल श्रीर तेजका वाचक है। श्राप मनुष्योंमें
नहीं पाये जानेवाले श्रोजके धारक हैं, श्रतः दिव्योज हें (२३)। शर्ची श्रयात् सौधर्मेन्द्रकी इन्द्राणीके
द्वारा श्रापकी माताकी गर्भ श्रीर जन्मके समय सेवाकी जाती है श्रतः श्राप शचीसेवितमातृक
कहलाते हैं (२४)। गर्भोमें उत्तम गर्भको रक्तगर्भ कहते हैं। श्रापका माताके उदर रूप गर्भमें
निवास सर्व-श्रेष्ठ है श्रतः श्राप रक्तगर्भ कहा जाता है (२५)। श्री, ही, धृति श्रादि दिक्छमारियोंके द्वारा
श्रापकी माताका गर्भ पवित्र किया जाता है श्रतः श्रापको लोग गर्भोस्तवोच्छित कहते हैं (२७)।
श्रापकी माताका गर्भ पवित्र किया जाता है श्रतः श्रापको लोग गर्भोस्तवोच्छित कहते हैं (२७)।

अर्थ—दिध्योपचारोपचित हैं, पद्मभू हैं, निष्कल हैं, स्वज हैं, सर्वीयजन्मा हैं, पुण्यांग हैं, भास्यान हैं, और उद्ग तदेवत हैं, विश्वविज्ञातसंभूति हैं, विश्वदेवागमाद्भुत हैं शचीसृष्ट-प्रतिच्छन्द हैं, सहस्राच्हरुत्सव हैं ॥३५-३६॥

व्याख्या-हे जिनेश्वर, आप देवोपनीत दिव्य पूजारूप उपचारसे गृहस्थावस्थामें पुष्टिक प्राप्त हुए हैं, अतः दिव्योपचारोपचित कहलाते हैं (२५)। आपके गर्भ-कालमें माताके भवनका आंगण पद्मोंसे व्याप्त रहता है अतः आप पद्मभू हैं। अथवा गर्भकालमें आपके दिव्य पुण्यके प्रभावसे गर्भाशयमें एक कमलकी रचना होती है, उसकी कर्णिका पर एक सिंहासन होता है, उस नृत्यदैरावतासीनः सर्वशक्रनमस्कृतः। हर्षाकुलामरखगश्चारणिषमतोत्सवः॥३७॥

मूर्मातुरंगणं यस्त्रेति । अयवा मातुरुद्दे स्वामिनो दिव्यशक्त्या कमलं भवति, तत्कर्णिकायां सिंहासनं भवति, तिस्तन् विहानने स्थितो गर्मरूपो भगवान् वृद्धि याति इति कारणात् पद्मभूमंगवान् मण्यते । निर्गता कला कालो यस्त्रेति । स्वेन आत्मना जायते उत्पद्यते स्वानुभूत्या प्रत्यज्ञीमविति । अयवा शोभनो रागद्वेप-मोहादिरिहतः अञ्जो ब्रह्मा स्वजः । सर्वेभ्यो हितं सर्वीयं, सर्वीयं जन्म यस्येति । पुण्यं पुण्योपार्वन-हेतुभूतमंगं शरीरं यस्त्रेति । भास्यो दीतयो निद्यन्ते यस्त्रेति, चन्द्रार्ककोटेर्यप अधिकतेजा इत्यर्थः । उद्भूतं उद्यमागतं उत्स्वर्धभृतं वा दैवतं पुण्यं यस्य सः । विश्वस्मिन् त्रिमुवने विश्वाता संभूतिर्जन्म यस्त्रेति । विश्वेषां भवनवाधि-व्यन्तर-स्योतिण्क-कल्पवासिनां देवानां आगमेन आगमनेन सेवोपदीकनेन अद्भुतमाश्चर्य यस्त्रात् लोकानां स तथोक्तः । शच्या इन्द्राण्या सुष्टो विक्रियया कृतः प्रतिच्छंदः प्रतिकायो मायामयवालको यस्य स तथोक्तः । सहस्राज्यस्य इन्द्रस्य दशां लोजनानां उत्सवः आनन्दो यस्मादिति ॥३६॥ सत्यन् नर्तनं कुर्वन् योऽसावैग्वतः, तिसन् आसीन उत्तिष्टः । सर्वेद्विश्वतः अत्रन्त्रस्यतः, तिसन् आसीन उत्तिष्टः । सर्वेद्विश्वतः शक्तेत्रस्य अमरखाः, हर्वेण जन्माभिषेकावलोकनार्यं आकृता आधीनाः हर्पाकुलाः आनन्देन उत्स्ताः विह्विभूताः परमधानुगगं प्राप्ता अमरन्त्रमाः यस्येति । चारण्यांणां मतोऽमीष्टः उत्सवो जन्माभिषेककल्याणं यस्येति ॥३६॥

पर अवस्थित अर्भेरूप भगवान् वृद्धिको प्राप्त होते हैं, इस कारणसे लोग भगवान्को पद्मभू, अव्जभ् आदि नामोंसे पुकारते हैं (२६)। कला अर्थात् समयकी मर्यादासे रहित अनादि-निधन हैं, अतः आप निष्कल हैं। अथवा निर्श्चित कला-कौशलरूप विज्ञानसे युक्त हैं इसलिए भी लोग त्रापको निष्कल कहते हैं। अथवा कल शब्द रेतस् अर्थात् वीर्यहर धातुका भी वाचक है, आपमेंसे काम-विकार सर्वथा निकल गया है, अतः आप निष्कल अर्थात् काम-विकार-रहित हैं। अथवा कल नाम अजीएँका भी है, आप कवलाहारसे रहित हैं इसलिए भी आप निष्कल हैं। अथवा निष्क अर्थात् रत्नसुवर्णको रत्नवृष्टि, पंचाश्चर्य आदिके समय भूतल पर लाते हैं, इसलिए भी लोग त्रापको निष्कल कहते हैं। अथवा निष्क नाम हारका भी है। आप राज्यकालमें एक हजार लड़ीके हारको अपने वन्तःस्थल पर धारण करते हैं, इसलिए भी आप निष्कल कहलाते हैं (३०)। आप स्व अर्थात् अपने आप जन्म लेते हैं, यानी स्वानुभूतिसे प्रत्यन् प्रगट होते हैं, इसलिए आप स्वत कहलात हैं। अथवा राग-द्रेप-मोहादिसे रहित सु अर्थात सुन्दर अज (त्रह्मा) हैं, इसलिए भी आपको लोग स्वल (सु+अल) कहते हैं (३१)। आपका जन्म सर्वीय अर्थात् सवका हितकारक है, इसलिए त्राप सर्वीयजन्मा कहलाते हैं। क्योंकि, त्रापके जन्म-समय श्रीरोंकी तो वात क्या, नारिकयोंकी भी एक चएके लिए सुख प्राप्त होता है (३२)। आपका शरीर जगजनोंको पुण्यके उपार्जनका कारए। मूत हैं, अतः आप पुण्यांग कहलाते हैं। अथवा आपके शरीर के अंग पवित्र हैं, मल-मूत्र-रहित हैं, इसेलिए भी आप पुण्यांग कहलाते हैं। अथवा आपके द्वारा उपदिष्ट आचारांगादि द्वारशे श्रुतके अंग पुण्य-रूप हैं, पूर्वापर-विरोधसे रहित हैं, इस कारण भी लोग आप को पुण्यांग कहते हैं। अथवा आपकी सेनाके अंगभूत हस्ती, अश्व आदि अर्थगामी होनेसे पाप-रहित हैं, पुण्यस्प हैं, इसलिए भी आप पुण्यांग कहलाते हैं (२२)। आप कोटि चन्द्र-सूर्यसे भी अधिक दीप्ति और तेजके धारक हैं त्रतः भास्त्रान् कहलाते हैं (३४)। आपके सर्वोत्कृष्ट देव अर्थात् पुण्यका उदय प्राप्त हुआ है अतः आप उद्भृतदेवत कहलाते हैं। अथवा उद्भृत अर्थात् अनन्तानन्त भवोपार्जित दैवके तन्त्ए (त्य) करनेके कारण भी आप उद्गृतदेवत कहलाते हैं। अथवा उत् अर्थात् उत्कृष्ट भूतोंके इन्द्रादिकोंके भी आप देवता हैं, इसलिए भी आप उद्गृतदेवत कहलाते हैं (३५)।

अर्थ—हे जिनेश, त्राम नृत्यदेरावतासीन हैं, सर्वशकनमस्कृत हैं, हर्षाकुतामरखग हैं

च्योम विष्णुपदारचा स्नानपीठायितादिराट् । तीर्थेशंमन्यदुग्धाविधः स्नानाम्ब्रस्नातवासवः ॥३८॥ गन्धाम्बुप्तत्रे लोक्यो वज्रसूचीशुचिश्रवाः । कृतार्थितशचीहस्तः शकोद्ध्रप्टेष्टनामकः ॥३६॥

विशोपेण अवित रक्ति प्राणिवर्गानिति व्योम । वेविष्ट व्याप्नोति लोकिमिति विष्णुः प्राणिवर्गः, 'विपे: किच' इत्यनेन नुप्रत्ययः । विष्णोः प्राणिवर्गस्य पदानि चतुर्दशमार्गणास्थानानि (गुणस्थानानि ) च तेपामासमन्तात् रक्ता विष्णुपदारक्ता, परमकारुणिकत्वात् स्वामिनः । व्योम विष्णुपदारक्ता इति नामद्वयं आविष्ट- लिंगं ज्ञातव्यम् । स्नानस्य जन्माभिपेकस्य पीठं चतुष्किका, तदिवाचरित स्म स्नानपीठायिता अदिराट् मेर्क्पवती यस्य स तथोक्तः । तीर्थानां जलाशयानामीशः स्वामी तीर्थेशः, तीर्थेशमात्मानं मन्यते तीर्थेशंमन्यः, तीर्थेशंमन्यो दुग्धाव्धः चीरसागरो यस्य स तथोक्तः । स्नानाम्बुना स्नानजलेन स्नातः प्रचालितशरीरो वासवो देवेन्द्रो यस्येति ॥ श्रान्यान्वना ऐशानेन्द्रा (व) जितेम गंधोदकेन पुण्यं (पूतं) पवित्रीभूतं त्रेलोक्यं यस्येति । परमिश्वरस्य कर्णां किल स्वामाव्येन सिछ्नद्रौ भवतः, कर्णनामपटलसहशेन पटलेन मांपितौ च मवतः । पश्चाद्देवन्द्रो वज्रस्त्वीं रहीत्वा तत्पटलं दूरीकरोति, कर्णिन्छ्नद्रे (च) प्रकृदीभवतः, तत्र कुण्डले आरोपयिते । अयं आचार इति कर्णविधं करोति । तत्प्रस्तावे इदं भगवतो नाम, यत् सूच्या श्रुचिनी अवसी कर्णों यस्येति । कृतार्थितौ सफलीकृतौ राच्या इन्द्रमहादेव्या हस्तौ येन स तथोक्तः । राकेण उद्घुष्ट- मुञ्चेक्चारितं इष्टं मवेभानितं नाम यस्येति ॥ ३६॥

### श्रीर चारणपिंमतोत्सव हैं ॥३७॥

ट्याख्या—संभूति नाम जन्मका है, सारे विश्व में हर्प उत्पन्न होने के कारण आपका जन्म विश्व-विज्ञात है, इसलिए श्राप विश्वविज्ञातसंभ्ति कहलाते हैं। श्रथवा संभूति नाम समीचीन ऐरवर्य-विभृतिका भी है। आपका ऐरवर्य-वैभव विरव-विदित है, इसलिए भी आप विरवविज्ञात-संमूति कहेलाते हैं (३६)। आपके पांचों कल्याणकोंमें सर्व प्रकारके देवोंका आगमन होनेसे संसोर आश्चर्य-चिकत होता है, अतः लोग आपको विश्वदेवागमाङ्गुत कहते हैं। अथवा आपके पूर्वापर-विरोधरहित आगम (शास्त्र) के श्रावण्से विश्वके देव आश्चर्यसे स्तम्भित रह जाते हैं, इसलिए भी त्राप विश्वदेवांगमाद्भुत कहलाते हैं (३७)। त्रापके जन्माभिषेकके समय माताके पास सुलानेके लिए शचीके द्वारा प्रतिच्छन्द अर्थात् मायामयी वालकका रूप रचा जाता है, इसलिए श्राप राचीसृष्टप्रतिच्छन्द कहलाते हैं (३८)। सहस्राच त्रर्थात् इन्द्रके सहस्र नेत्रोंके लिए श्राप उत्सव-जनक हैं, श्रतः योगिजन श्रापक्री सहस्राच्नद्रगुत्सव कहते हैं (३६)। जन्माभिषेकके समय सुमेर-गिरि पर जाते श्रोर श्राते समय नृत्य करते हुए ऐरावत हाथी पर श्राप श्रासीन अर्थात् विराजमान रहते हैं, इसलिए आपको नृत्यदैरावतासीन कहते हैं (४०)। सर्व शक्रोंसे नमस्कार किये जानेके कारण आप सर्वशकनमस्कृत कहे जाते हैं (४१)। आपका जन्माभिषेक देखनेके लिए असर-गण श्रोर खग श्रर्थात् विद्याधर हर्पसे श्राकुल-व्याकुल रहते हैं, श्रोर देखकर श्रानन्द-विभोर होते हैं, अतः आप हर्पाकुलामरखग कहलाते हैं (४२)। चारणऋद्विके धारक ऋपिजनोंके द्वारा भी श्रापके जन्मका उत्सव मनाया जाता है इसलिए श्राप चारणार्पिमतोत्सव कहलाते हैं (४३)।

अर्थ—हे विश्वोपकारक, त्राप व्योम हैं, विष्णुपदारच हैं, स्तानपीठायिताद्रिराट् हें, तीथेंशं-मन्यदुग्धाव्यि हें, स्तानाम्बुस्नातवासव हैं, गन्धाम्बुपूतत्रैलोक्य हें, वज्रसूचीश्चित्रवा हैं, कृतार्थित-शचीहस्त हें श्रीर शक्रोद्घुष्टेष्टनामक हैं।।३८-३९।।

व्याख्या—हे विश्वके उपकारक, आप विशेयरूपसे जगज्जीवोंकी रच्चा करते हैं, अतः व्योम कहलाते हैं (४४)। विष्णु अर्थात् विश्वव्यापी प्राणिवर्गके गुण्स्थान और मार्गण्यास्थान रूप पदोंके रच्चक होने से विष्णुपदारच्च कहलाते हैं (४५)। अदिराट् अर्थात् मिरिराज सुमेरुपर्वत आपके स्नानके लिए पीठ (चोकी) के समान आचरण करता है, इसलिए साधुजन आपको स्नानपीठायितादिराट् शकारुधानन्द्रनृत्यः शर्चाविस्नापितान्विकः । इन्द्रनृत्यन्तपितृको रैदपूर्णमनोरयः ॥४०॥ आज्ञार्थीन्द्रकृतासेवी देवर्षीष्टशिवोद्यसः । दीकाक्षणश्चन्धजगद्र्भुवःस्वःपतीदितः ॥४१॥

शक्तेण चौधनेंद्रोण त्रारव्धं मेस्मत्तके विनेश्वराप्ते त्रानन्दतृत्यं मगवज्ञनामियेककरणोत्पन्नविशिष्ट-पुष्यवनुपार्वनननुद्रुतहर्पनाटकं यस्येति । राच्या इन्द्राच्या सौघर्मेन्द्रपत्या विस्न।पिता स्वपुत्रवैमवद्र्शनेनाश्चर्य प्रापिता अधिका नाता यत्येति । नर्तनं वृतिः क्रियां किः । इन्हत्य वृतिः इन्हवृतिः, अन्ते अप्रे पितुर्व-तुर्यस्थित । नद्यन्तात् कृदन्तात् शेपा-(द्वा) बहुर्वाहौ कः । रेदेन कुवेरयवेण चौधर्मेन्द्रादेशात् पूर्णा परिशूरिता चनार्ति नीताः मोगोपमोगपूरणेन मनोरथा दोइदा बलोति ॥४०॥

स्राज्ञा शिष्टिरादेश इति यावत् । स्राज्ञाया स्रादेशस्य स्रयी ग्राहकः स्राज्ञायीं, य चामाविन्द्रः श्राभार्थान्दः । श्राभार्थान्द्रेण कृता विद्तिता श्रासमन्तात् सेवा पर्युपाननं सेवनं यत्येति । देवानां ऋपयो लौकान्तिकाः, देवर्याणां लौकान्तिकदेवानामिधोऽमीधो वहामः शिवोद्यमः शिवत्य मोज्त्य उद्यमो यत्येति ।

क्हते हैं (४६)। दुग्धाव्यि अर्थात् ज़ीरसागर अपने जलके द्वारा आपका जन्माभिषेक किये जानेके कारण अपनैको तीर्येश अर्थात् जलाशयोंका स्थामी मानता है, इसलिए योगिजन आपको तीर्येशंमन्यदुग्धान्यि कहतें हैं (४७)। आपके स्तानके जलसे सर्व वासव अर्थात् इन्द्र स्नान करते हैं, इसलिए आप स्नाना-म्बुस्नातवासव कहलाते हैं (४८)। जन्माभिषेकके समय ऐशानेन्द्रके द्वारा सर्वे और छोड़े गय गन्धोदक से त्रेंलोक्य पत्रित्र हुआ है, इसलिए आप गन्थाम्बुपूत्रत्रेंलोक्य कहलाते हैं (४६)। इन्द्र वक्रसूर्चासे आपके कर्णवेधन-संस्कारको करता है इसलिए आप व असुचीशुचिश्रवा कहलाते हैं। यद्यपि भगवान् के कर्ण स्वभाव से ही छेद-सहित होते हैं, पर उनके ऊपर मकड़ीके जालके समान सफेद आवरण रहता है। इन्द्र वज्रमयी सुई हाथमें लेकर उस आवरण-पटलको दूर करता है और उनमें छंडल पहिनाता है, अतएव यह नाम भगवान् का प्रसिद्ध हुआ है (५०)। जन्माभिषेकके समय इन्ह्राणी ही सर्व प्रथम भगवानको माताके पाससे च्ठाती है। पुनः अभिषेकके पत्रात् वह भगवानके शरीरको पोंडली है, वस्त्राभरण पहिराली है और चन्द्रन का तिलक लगाती है। इस प्रकार आपने अपने जन्म के द्वारा श्रचीके हस्त कृतार्थ किये हैं इसलिए आप कृतार्थितशचीहस्त कहलाते हैं (५१)। शक्के द्वारा ही सर्वप्रथम आपके इष्ट नामका उद्घोप किया जाता है, इसलिए आप क्रकोट्घुप्टेप्टनामक कहलाते हैं (५२)। मेरुमस्तक पर जन्माभिषेकके पत्रात् इन्द्रके द्वारा आनन्दोत्पादक नृत्य आरम्भ किया जाता है, इसलिए आप रुकारत्थानन्दनृत्य कहलाते हैं (५३)। शची आपका वैभव दिखाकर माताको विस्मय-युक्त करती है, इसलिए आप शवीविस्मापितास्विक कहलाते हैं (५४)। सुमेरुगिरिसे आकर इन्द्र आपके पिताके पास ताण्डवनृत्य आरम्भ करता है, इसलिए आप इन्द्रनृत्यन्तिपितृक कहलाते हैं (५५) रेंद अर्थात् छुनेरके द्वारा आपके भोगोपभोगके सर्व मनोरय परिपूर्ण किये जाते हैं इसलिए आप रेदपूर्णमनोरंथ कहलाते हैं (५६)। स्रापकी स्राज्ञाको मस्तक पर धारण करनेके इच्छुक इन्होंके द्वारा आपकी सेवा-अराधनाकी जाती है, इसलिए आप आज्ञार्थीन्द्रकृतासेव कहलाते हैं (५७)। देवीं-के ऋषि जो लौकान्तिक देव हैं, उन्हें आपके शिव-गमनका उद्यम इष्ट है, अतिवल्लम है और इसी कारण वे दीचा-कल्याणकके समय आपको सम्बोधन कर स्तुति करनेके लिए मूलोकमें आते हैं, इस लिए आप देवर्पीष्टिश्वीद्यम कहलाते हैं (५८)। आपके जिन-दीचा प्रहण करनेके समय सारा जगत् क्रोमको प्राप्त हो जाता है, इसलिए आप दीक्षक्षण कुट्यजगत् कहलाते हैं (५६)। भूर नाम पाताल लोकका है, मुवर् नाम मध्यलोकका और स्वर् नाम उर्ध्वलोकका है। आप इन तीनों लोकोंके पतियांसे पृतित हैं, अतः भूर्भुवःस्तःपतीडित केहे जाते हैं (६०)।

श्चर्य—हे त्रिमुबनेश, आप शकारन्यानन्दनृत्य हैं, श्चीविस्मापितान्विक हैं, इन्द्रनृत्यन्तपितृक हैं, रेत्पूर्णमनोरय हैं, आहाधीन्द्रकृतासेव हैं, देवपीष्टिशिवोद्यम हैं, दीवाव्यव्युव्यवगत् हैं, और

मुमुवःस्वः प्रतीहित हैं ॥४०-४१॥

कुवेरनिर्मितास्थानः श्रीयुग्योगीश्वराचितः । ब्रह्मो ढ्यो ब्रह्मविद्वेद्यो याज्यो यज्ञपतिः कृतुः ॥४२॥ यज्ञांगमसृतं यज्ञो हवि:स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । भावो महामहपतिर्महायज्ञोऽप्रयाजकः ॥४३॥

दीचाच्चों निःक्रमण्कल्याचों तुन्धं चोमं प्राप्तं जगत् त्रैलोक्यं यस्येति । भूर् पाताललोकः, मुवर् मध्यलोकः, स्वर् ऊर्ध्वलोकः, तेपां पतयः स्वामिनः भूमु वःस्वःपतयः; तैरीडितः स्तुतीनां कोटिभिः कथितः भूमु वःस्वःपतीडितः । वैदिकादिका एते शब्दाः स्कारान्ताः श्रव्ययाः ज्ञातव्याः ॥४१॥

कुवेरेण ऐलिविलेन राजराजेन शक्तभांडागारिणा धनदयन्य निर्मितं सष्टं ग्रास्थानं समवशरणं यस्येति । श्रियं नविनिधिलन्यां द्वादशद्वारेषु दीनजनदानार्थे वा युनिक्त । ग्रथवा श्रियां ग्रभ्युद्यिनःश्रेयसलन्त्योपलिन्तां लन्मीं युनिक्त योजयित भक्तानामिति । यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि-लन्तणा ग्रष्टौ योगा विद्यन्ते येपां ते योगिनः, यागिनां सुनीनां ईश्वरा गण्धरदेवादयः, तैरिच्तः पूजितः । ब्रह्म-भिरहिमिन्द्रैरीड्यः, स्वस्थानिस्थितैः रत्यते । ग्रथवा ब्रह्मनाम्ना मायाविना विद्याधरेण ईड्यः । ग्रथवा ब्रह्मणा श्रानेन द्वादशांगिन ईड्यः । ब्रह्मणां ग्रात्मानं वेत्तीति । वेदे शाने नियुक्तः, ग्रथवा वेदितुं योग्यः । यज्यते याज्यः, स्वराद्यः । यज्यते स्वराद्यः । यज्यते याज्यः, स्वराद्यः । यज्यते स्वराद्यः । यज्यते योगिमिध्यानेन प्रकटो विधीयते ॥४२॥

यशस्य श्रंगं श्रम्युपायः, स्वामिनं विना पूज्यो जीवो न भवतीति । श्राविष्टालिंगं नामेदं । मरणं मृतं, न मृतं श्रमृतं, मृत्युरिहतं इत्यर्थः, श्राविष्टिलिंगिमिदं नाम । इज्यते पूज्यते । हू यते निजात्मिन लच्चतया दीयते । स्तोतुं योग्यः । स्तुतेरीश्वरः स्तुतीश्वरः, स्तुतौ स्तुतिकरणे ईश्वरा इन्द्रादयो यस्य स तथोक्तः । समवसरण-विभृतिमंडितत्वात् भावः । श्रथवा यः पुमान् विद्वान् भवति स भावः कथ्यते, स्वर्ग-मोज्ञावि (दि १) कारण-

अर्थ—हं स्वामिन्, श्राप कुवेरिनार्मितास्थान हैं, श्रीयुक् हैं, योगीश्वरार्चित हैं, ब्रह्मे ड्या हैं, ब्रह्मे ब्रह्मे वह हैं, वेद्य हैं, याज्य हैं, यज्ञपति हैं, क्रतु हैं यज्ञांग हैं, श्रम्यत हैं, यज्ञ हैं, हिव हैं, स्तुत्य हैं, स्तुतीश्वर हैं, भाव हैं, महामहपति हैं, महायज्ञ हैं श्रीर श्रम्रयाजक हैं ॥४२-४३॥

ब्याख्या है त्रिभुवनके ईश, आपका आस्थान अर्थात् समवसरण् छवेरके द्वारा रचा जाता है, श्रतः श्राप कुवेरनिर्मितास्थान कहे जाते हैं (६१)। श्राप श्रपने भक्तोंको निःश्रेयस-अभ्युद्यस्वरूप लक्सीसे युक्त करते हैं, स्वयं अन्तरंग अनन्तचतुष्टयरूप लक्सीसे और विहरंग समवसरणक्ष लच्मी से युक्त हैं श्रौर द्वादश द्वारों पर स्थापित नव निधियोंके द्वारा दीन जनोंको धनादि लच्मीसे युक्त करते हैं, अतएव आप श्रीयुक् कहलाते हैं (६२)। अष्टांग योगके धारण करनेवाले साधु योगी कहलाते हैं, उनके ईश्वर गणाधरादिसे आप पूजित हैं, इसलिए आप योगीश्वरार्चित कहलाते हैं। श्रथवा स्त्रींके संयोगसे युक्त महादेवको जगज्जन योगीश्वर कहते हैं, उसके द्वारा भी श्राप अचित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब महावीरस्वामी उज्जयिनीके स्मशान-में रात्रिके समय कायोत्सर्गसे स्थित थे, उस समय पार्वती-सहित महादेवने आकर उनकी परीचाके लिए नाना प्रकारके घोर उपसर्ग किये। परन्तु जब वह भगवान्को चल-विचल न कर सके, तब उनके चरणोंमें गिर पड़े श्रोर 'महति-महावीर' नाम देकर तथा नाना प्रकारसे उनकी पूजा करके चले गये (६३)। ब्रह्म अर्थात् अहमिन्द्रोंके द्वारा स्वस्थानसे ही आप पूजे जाते हैं, इसलिए आप ब्रह्मे ड्य कहलाते हैं। अथवा ब्रह्म नामक एक मायावी विद्याधरके द्वारा पूजे जानेसे भी आप ब्रह्म ड्य कहलाते हैं। अथवा ब्रह्म नाम द्वादशांग श्रुतज्ञान का भी है, उसके द्वारा पूज्य होनेसे भी ब्रह्म ड्य कहलाते हैं (६४)। ब्रह्म अर्थात् आत्मस्वरूपके जाननेवाले हैं, इसलिए आप ब्रह्मवित् हैं (६५)। त्राप सदैव योगिजनोंके द्वारा भी जानने योग्य हैं, अतः वेद्य हैं (६६)। यह अर्थात् पूजनके योग्य हैं, ऋतः याज्य कहलाते हैं (६७)। यज्ञके स्वामी होनेसे यज्ञपति कहलाते हैं (६८)। योगियोंके द्वारा ध्यानावस्थामें प्रकट किये जाते हैं, अतः क्रतु कहलाते हैं (६६)। आप यज्ञ के आग हैं, क्योंकि श्रापके विना कोई जीव पूज्य नहीं होता, श्रतः श्राप यज्ञाङ्ग हैं (७०)। श्राप मृत श्रर्थात् मरणसे रहित

द्यायागो जगत्पूज्यः पूजाहीं जगद्चितः । देवाधिदेवः शक्राच्यों देवदेवो जगद्गुरः ॥४४॥

भूतत्वात् । अथवा शब्दानां प्रवृत्तिहेतुत्वात् भावः, भगवन्तं विना शब्दाः कुतः प्रदर्तन्ते । महामहस्य महा-पूजायाः पितः स्वामी, अथवा महस्य यहस्य पितमहपितः महांश्रासौ महपितश्च महामहपितः । महान् घाति-कर्मसिद्धोमलक्त्गो यशो यस्य स तथोक्तः । अग्रः श्रेष्ठोऽधिको प्रथमो वा याजको यहकर्ता ॥४३॥

द्या सगुण्-निर्गु णसर्वप्राणिदर्शाणां करुणा यागः पूजा यस्य स दयायागः । जगतां त्रिमुवनस्थित-भत्यजीवानां पूच्यः । पूजाया अष्टिद्धार्चनस्य अहों योग्यः । जगतां त्रैलोक्यस्थितमव्यप्राणिनां अर्चितः पूजितः । देवानां इन्द्रादीनामधिको देवः । शक्नुबंतीति शका द्वात्रिंशदिन्द्रास्तेषामर्च्य पूज्यः । देवानामिन्द्रा-दीनामाराप्यो देवः । अथवा देवानां राज्ञां देवो राजा देवदेवः, राजाधिराज इत्यर्थ । अथवा देवानां मेध-कुमाराणां देवः परमाराध्यः । जगतां जगति स्थितप्राणिवर्गाणां गुरुः पिता धर्मोपदेशको वा महान् ॥४४॥

हैं, अतः अमृत कहलाते है। अमृत नाम रसायनका भी हैं, क्योंकि वह भी जरा और मरणको दूर करता है। अमृत नाम जलका भी है। आप भी संसार, शरीर और भोगरूप तृष्णाको निवारण करते हैं, तथा जलके समान निर्मल स्वभावके धारक हैं। अथवा अनन्त सुखका दायक होनेसे मोच का भी नाम अमृत है। तथा अमृत शब्द यज्ञशेप, गोरस, घृत, आकाश, सुवर्ण आदि अनेक अर्थींका वाचक है। आप यज्ञशेषके समान आदर पूर्वक प्रहर्ण किये जाते हैं, गोरस और घृतके समान सुस्वादु और जीवनवर्धक हैं, आकाशके समान निर्लेप हैं, सुवर्णके समान भास्वररूपसे युक्त हैं, इसलिए लोग आपको अमृत कहते हैं (७१)। आप याजकोंके द्वारा पूजे जाते हैं, इसलिए आप यंज्ञ कहलाते हैं (७२)। अपने आत्मस्वरूपमें ही आप हवन किये जाते हैं, इसँलिए आप हिव कहलाते हैं (७३)। स्तुतिके योग्य होनेसे स्तुत्य कहलाते हैं (७४)। स्तुतियोंके ईश्वर होनेसे स्तुतीश्वर कहलाते हैं (७५)। भावशब्द सत्ता, आत्मा, वस्तु, स्वभाव आदि अनेक अर्थोंका वाचक है। आप सदा सत्स्वरूप हैं, त्रात्मस्वभावको प्राप्त हैं, समवसरण-विभृति-मंडित हैं, त्रातः त्रापको लोग भाव कहते हैं (७६)। महापूजाके स्वामी हैं श्रतः महामहपति कहलाते हैं (७७)। घातिया कर्मीके चयरूप महान् यज्ञमय होनेसे महायज्ञ कहलाते हैं। अथवा पांचों कल्याणकोंमें इन्द्र, नरेन्द्र, धरणेन्द्रादिके द्वारा महापूजाको प्राप्त करनेसे भी आप महायज्ञ कहे जाते हैं (७५)। अय अर्थात् श्रेष्ठ याजक होनेसे श्राप श्रथयाजक कहे जाते हैं। श्रथवा लोकाम पर विराजमान सिद्धोंके दीचाकालमें याजक होनेसे श्राप श्रययाजक वहलाते हैं (७६)।

अर्थ—हे दयालो, त्राप दयायाग हैं, जगत्पूज्य हैं, पूजाई हैं, जगदर्चित हैं, देवधिदेव हैं, वाकाच्ये हैं, देवदेव हैं और जगद्गुरु हैं ॥४४॥

व्याख्या—हे द्यालु जिनेन्द्र, आपने सर्व प्राणियों पर दया करनेको ही यज्ञ कहा है, इसिलए आप द्यायाग हैं (८०)। आप जगत्के सर्व प्राणियोंसे पूज्य हैं, अतः जगत्पूज्य हैं (८१)। पूजाके योग्य होनेसे पूजाह कहलाते हैं (८२)। जगत्से अर्चित होनेके कारण जगद्चित कहलाते हैं (८३)। इन्द्रादिक देवांके भी अधिनायक होनेसे देवाधिदेव कहलाते हैं। अथवा देवोंकी आधि अर्थात् मानसिक पीडाके दूर करनेके कारण भी आप देवाधिदेव कहलाते हैं (८४)। शक अर्थात् चतुर्निकाय देवोंके वत्तीस इन्द्रोंके द्वारा पूजे जानेसे शकाच्य कहलाते हैं (८५)। देवोंके देव अर्थात् आराध्य होने से देवदेव कहलाते हैं। अथवा देवशब्द राजाका भी वाचक है। आप राजाओंके भी राजा है अतः देवदेव हैं। अथवा देवशब्द जलवृष्टि करनेवाले मेघकुमारोंका भी वाचक है, आप उनके परम आराध्य हो, क्योंकि आपके विहारकालमें वे आगे अगो जलवृष्टि करते हुए चलते हैं (८६)। आप जगतके गुरु हैं, क्योंकि उसे महान् धर्मका उपदेश देते हैं (८०)।

संहूतदेवसंघार्चः पद्मयानो जयध्वजी । भामंडली चतुःपष्टिचामरो देवदुन्दुभिः ॥४५॥ वागस्प्रष्टासनश्क्रत्रत्रयराट् पुष्पवृष्टिभाक् । दिन्याशोको भानमदी संगीताहीऽष्टमंगलः ॥४५॥ ॥ इति यज्ञाहेशतम् ॥

संहूत इन्द्रादेशेनामंत्रितो योऽसौ देवसंघः चतुर्निकायदेवसमूहः, तेन अर्च्यः पूज्यः । पद्मेन यानं गमनं यस्य । जयध्वजा विद्यन्ते (यस्य )। भामंडलं कोट्यर्कसमानतेजोमंडलं विद्यते यस्य । चतुरिषका षष्टिः चतुःपिष्टः, चतुःपिष्टिश्चामराणि प्रकीर्णकानि यस्य । देवानां संबंधिन्यो दुन्दुभयः साद्ध द्वादशकोटिपटहा यस्येति ॥४५॥ वाग्मिर्वाणीमिरसपृष्टं ग्रासनं उरःप्रभृति स्थानं यस्य स तथोक्तः । उक्तं च—

श्रष्टौ स्थानानि वर्गानामुरः कराठः शिरस्तथा । जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥

छुत्रत्रयेणोपर्श्वपि धृतेन राजते । द्वादश योजनानि व्याप्य पुष्पवृष्टिर्भवति, तानि च पुष्पाणि उपि-मुखानि त्रुधोवृन्तानि (च) स्यः । ईदृग्विधां पुष्पवृष्टिं भजते भोग्यतया यह्नाति । दिव्योऽमानुषो महामंडपोपि स्थितः योजनैकप्रमाण्यकटप्रो मिण्यमयोऽशोकोऽशोकवृत्तो यस्य सः । मानस्तम्भचतुष्टयेन मिथ्यावादिनां मानमहंकारं दूरादिप दर्शनमात्रेण मर्दयित शत्तवण्डीकरोतीत्येवंशीलः । गीत-नृत्य-वादित्रविराजमाननाट्यशालागतदेषांगनानृत्ययोग्यः । श्रष्टौ मंगलानि प्रतिप्रतोलि यस्येति ॥४६॥

॥ इति यज्ञाहँशतम् ॥ ३ ॥

अर्थ—हे स्वामिन, त्राप संहूतदेवसंघाच्यं हैं, पद्मयान हैं, जयध्वजी हैं, भामंडली हैं, चतुःपिटचामर हें, देवदुन्दुभि हैं, वागस्पृष्टासन हें, छत्रत्रयराट् हैं, पुष्पवृष्टिभाक् हैं, दिव्याशोक हैं, मानमदीं हैं, संगीताह हैं त्रीर त्रप्रमंगल हैं ॥४५-४६॥

व्याख्या—संहूत अर्थात् इन्द्रके आदेशसे आमंत्रित चतुर्विध देव-संघके द्वारा पूज्य हैं अतः संहूतदेवसंवाच्ये कहलाते हैं ( मन )। आप विहारकालमें देवगणोंसे रचित कमलों पर पादन्यास करते हुए चलते हैं, त्र्यतः पद्मयान कहलाते हैं ( ५६ )। त्र्यापके समवसरएमें त्रीर विहारकालमें त्रिजगद्विजयकी सूचना देनेवाली ध्वजा-पताकाएं फहराती रहती हैं अतएव लोग आपको जयध्वजी कहते हैं (६०)। श्रापके पृष्ठ भागकी श्रोर भा श्रर्थात् कान्तिका वृत्ताकार पुंज सदैव विद्यमान रहता है, श्रतः श्राप भामंडली कहलाते हैं (६१)। श्रापके समवसरणमें यत्तगण चौसठ चंवर ढोरते रहते हैं, अतः आप चतुःपष्टिचामर कहलाते हैं (६२)। समवसरणमें देवगण साढ़े वारह कोटि दुन्दुभियोंको वजाते हैं अतः आप देवदुन्दुभि कहलाते हैं (६३)। आपकी वाणी तालु, श्रोष्ठ श्रादि स्थानोंको नहीं स्पर्श करती हुई ही निकलती है, श्रतः श्राप वागस्प्रष्टासन कहलाते हैं (६४)। तीन छत्रोंको धारण कर समवसर्गमें विराजमान रहते हैं, श्रतः छत्रत्रयराट कहे जाते हैं (६५)। श्रापके समवसरएमें देवगए वारह योजन तक की भूमिपर पुष्पवृष्टि करते हैं। पुष्प-वृष्टिके समय फूलोंके मुख ऊपरकी ख्रोर तथा डंठल नीचेकी ख्रोर रहते हैं। इस प्रकारकी पुष्पवृष्टिके भोक्ता होनेसे आपको लोग पुष्पवृष्टिभाक् कहते हैं (६६)। समवसरएमें महामंडपके ऊपर दिन्य श्रशोक वृत्त रहता हैं, जिसे देखकर शोक-सन्तप्त प्राणी शोक-रहित हो जाते हैं, श्रतः श्राप दिव्याशोक कहलाते हैं (६७)। समवसरएमें चारों श्रोर श्रवस्थित मानस्तम्भोंके दर्शनमात्रसे वड़े-वड़े मानियोंके भी मानका मद्देन स्वयमेव हो जाता है, अतएव आप मानमर्दी कहलाते हैं (६८)। समवसरण-स्थित संगीतशालात्रों के भीतर गाये जानेवाले संगीतके योग्य होनेसे आप संगीताह कहलाते हैं (६६)। भूगार, ताल (वीजना), कलश, ध्वजा, सांथिया, छत्र, दर्पण और चंवर ये आठ मंगल द्रव्य सी-सी की संख्यामें समवसरएके भीतर सदा विद्यमान रहते हैं, अतः आप 'श्रष्टमंगल' इस नामसे प्रख्यात हुए हैं (१००)।

इस प्रकार तृतीय यज्ञाह ज्ञातक समाप्त हुआ।

(४) अथ तीर्थकुच्छतम्

तीर्थकृत्तीर्थंसृद् तीर्थंकरस्तीर्थंकरः सुदृक् । तीर्थंकर्ता तीर्थंभर्ता तीर्थंभर्ता तीर्थंकारतार्थंनायकः ॥४७॥ धर्मतीर्थंकरस्तीर्थंत्रगोता तीर्थंकारकः । तीर्थंप्रवर्त्तकस्तीर्थंवेधास्तीर्थंविधायकः ॥४८॥ सत्यतीर्थंकरस्तीर्थंतेव्यस्तैर्थंकतारकः । सत्यवाक्याधिपः सत्यशासनोऽप्रतिशासनः ॥४६॥

तीर्यंत संसारसागरो येन तत्तीर्थं द्वादशांगशास्त्रं तत्करोतीति । तीर्थं सजतीति । तीर्थं करोतीति । तीर्थं करोतीति तीर्थंकरः, वर्णागमत्वात् मोऽन्तः । शोभना दक् चायिकं सम्यक्तवं यस्य स सुद्दक् । शोभन-लोचनो वा । तीर्थस्य मर्त्ता स्वामी । ऋथवा तीर्थं विमर्त्तीत्येवंशीलः । तीर्थस्य इंशः स्वामी । तीर्थस्य नायकः स्वामी ॥४७॥ धर्मश्चारित्रं, स एव तीर्थः, तं करोतीति। तीर्थं प्रणयतीति। तीर्थ-(स्य) कारकः । तीर्थस्य प्रवर्त्तकः । तीर्थस्य वेधाः कारकः । तीर्थस्य विधायकः कारकः ॥ ४८ ॥ सत्यतीर्थे करोतीति । तीर्थानां तीर्थभूतपुरुषाणां सेव्यः सेवनीयः । तीर्थे शास्त्रे नियुक्तास्तैर्थिकाः, वा तीर्थे गुरुः, तस्मिन्नियुक्ता सेवापरा तैर्थिकाः । अथवा तार्थे जिनपूजनं तत्र नियुक्ताः । अथवा तीर्थे पुण्यत्तेत्रं गिर-नारादि, तद्यात्राकारकाः । त्राथवा पात्रं त्रिविधं, तस्य दानादिनियुक्तास्तैर्थिकास्तेपां तारको मोच्चदायकस्तै-र्थिकतारकः । त्यादि-स्यादिचयो वाक्यमुच्यते, क्रियासहितानि कारकाणि वा वाक्यं कथ्यते । सत्यानि सत्परुषयोग्यानि तानि वाक्यानि सत्यवाक्यानि, सत्यवाक्यानामिषपः स्वामी । श्राथवा सत्यानि वाक्यानि येषां ते सत्यवाक्याः ऋपयः, ऋषयः सत्यवचसः इत्यभिधानात् । सत्यवाक्यानामृषीणां दिगम्बरमुनीनां ग्रिधिपः । श्रथवा सत्यवाक्यानां सत्यवादिनां श्राधिं धर्मचिन्तां पाति रत्नति इति सत्यवाक्याधिपः । सत्यं शासनं शास्त्रं यस्य । ऋथवा सत्यं श्यन्ति, ऋसत्यं वदन्ति पूर्वापरिवरोधिशास्त्रं मन्यन्ते ते सत्यशाः जिमिनि-कपिल-कणचर-चार्वाक-शाक्याः, तान् श्रस्थति निराकरोतीति सत्यशासनः । श्रविद्यमानं प्रति-शासनं मिथ्यामतं यत्र स तथोक्तः । ऋथवा ऋविद्यमानं प्रतिशं दुःखं ऋासने ( यस्य ) स ऋप्रतिशासनः । भगवान खल वृषभनाथः किंचिद्रनपूर्वेलच्कालपर्यन्तं पद्मासन एवोपविष्टो धर्मोपदेशं दत्तवान् , तथापि दुःखं नाभूत् । कुतः, अनन्तसुखानन्तवीर्यत्वात् ॥४६॥

अर्थ—हे तीर्थेश, त्राप तीर्थकृत् हैं, तीर्थस्टट् हें, तीर्थकर हैं, तीर्थकर हैं, सुटक् हैं, तीर्थकर्ता हैं, तीर्थभर्ता हैं, तीर्थश हैं, तीर्थमर्ता हैं, तीर्थश हैं, तीर्थभर्त्त हैं, तीर्थभर्ता हैं, तीर्थश्व हैं, तीर्थभर्त्त हैं, तीर्थवेधा हैं, तीर्थविधायक हैं, सत्यतीर्थकर हैं, तीर्थसेव्य हैं, तैर्थिकतारक हैं, सत्यवाक्याधिप हैं, सत्यशासन हैं, श्रोर अप्रतिशासन हैं।।४०-४६॥

ब्याख्या—जिसके द्वारा संसार-सागरके पार उतरते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। जगज्जन द्वादशांग श्रुतका आश्रय लेकर भवके पार होते हैं, अतः द्वादशांग श्रुतका तीर्थ कहते हैं। आप इस प्रकारके तीर्थ करने अर्थात् चलानेवाले हैं, इसलिए आप तीर्थकृत, तीर्थस्ट्, तीर्थकर, तीर्थकर, तीर्थकर्ता, तीर्थमर्ता, तीर्थमर्ता, तीर्थकारक, धर्मतीर्थकर, तीर्थप्रेता, तीर्थकारक, तीर्थप्रवर्त्तक, तीर्थवेवा और तीर्थविधायक कहलाते हैं (१-१४)। चायिकसम्यक्त्वके धारण करनेसे सुद्रक् कहलाते हैं (१५)। सत्य तीर्थके चलानेसे सत्यतीर्थकर कहे जाते हैं (१६)। तीर्थस्वरूप पुरुपोंके द्वारा पूज्य होनेसे तीर्थसेव्य कहलाते हैं (१७)। तीर्थश्वर गुरु, पुण्यक्त्र, यज्ञ, पात्र आदि अनेक अर्थोका भी वाचक है। जो इस प्रकारके तीर्थमें नियुक्त होते हैं उन्हें तेर्थिक कहते हैं, ऐसे तीर्थक पुरुपोंके तारनेवाले होनेसे आप तीर्थकतारक कहलाते हैं (१८)। आप सत्य वाक्योंके उपदेश हैं, सत्यवचन वोलनेवाले मुनियोंके स्वामी हैं और सत्यवादियोंकी आधि अर्थात् मानसिक चिन्ताको दूर कर उनकी रच्चा करते हैं इसलिए आप सत्यवादियोंकी आधि अर्थात् मानसिक चिन्ताको दूर कर उनकी रच्चा करते हैं इसलिए आप सत्यवादियोंकी कहलाते हैं (१६)। आपका शासन सत्य है, पूर्वापर-विरोधसे रहित है, इसलिए आप सत्यशासन कहलाते हैं। अथवा जो सत्यका अपलाप करते हैं और असत्यको वोलते हैं ऐसे लोग सत्यशासन कहलाते हैं। आप उनका निराकरण कर यथार्थ वस्तु स्वरूपका

स्याद्वादी दिव्यगीदिंव्यध्वनिरव्याहतार्थवाक् । पुण्यवागर्थ्यवागर्थमागधीयोक्तिरिद्धवाक् ॥४०॥ श्रमेकान्तदिगेकान्तध्वान्तभिद्दुर्ण्यान्तकृत् । सार्थवागप्रयत्नोक्तिः प्रतितीर्थमद्दन्वाक् ॥४१॥

स्याच्छव्दपूर्वे वदतीत्येवंशीलः । दिव्या ग्रमानुपी गीर्वाणी यस्य । दिव्यो ग्रमानुपो ध्वनिः शब्द-व्यापारो वचनरचना यस्येति । ऋव्याहतार्था परसराविरुद्धार्था ऋसंकुलार्था वाग्वाणी यस्येति । ऋथवा ऋा समंताद् इननं त्राहतं, त्रवीनां छागादीनां त्राहतस्य त्राहननस्य त्रयोंऽभिषेयः प्रयोजनं वा यस्या सा त्रव्या-हतार्था, त्राविशाव्दाद् त्राहतशब्दाच्चोपरि त्रकारप्रश्लेपो शातव्यः । त्रव्याहतार्था छागादिप्राणिनामघात-प्रयोजना वाग्यस्य सः । पुण्या पुण्योपार्जनहेतुभृता वाग्वाणी यस्य सः । अर्थादनपेता अर्थ्या, निरर्थकतारहिता वाग्वाणी यस्य । श्रथवा श्रथ्या गणधर-चिक्त-शकादिभिः प्रार्थनीया वाग्वाणी यस्य । भगवद्भाषाया श्रर्ध मगधदेशभापात्मकं ग्रर्धे च सर्वभाषात्मकम् । श्रर्धे मागधीया उक्तिर्भापा यस्य स तथोक्तः । (इद्धा परमाति-शयं प्राप्ता वाक् यस्य सः) ईदृशी वाकस्यापि न भवतीति भावः ॥५०॥ श्रनेकान्तं स्याद्वादं श्रनेकस्वभावं वस्तु दिशाति उपदिशतीति । एकान्तं यथा स्वरूपादि चतुष्टयेन सत्, तथा पररूपचतुष्टयेनापि सत् द्रव्यं, एवं सत्येकान्तवादो भवति । स एव ध्यान्तं ऋन्धकारं वस्तुयथावत्स्वरूपप्रच्छादकत्वात् । एकान्तध्वान्तं भिनत्ति नयवशात् शतखंडीकरोतीति । एकदेशवस्तुम्राहिग्गो दुर्णया कथ्यन्ते, तेषामन्तकृद्विनाशकः । सार्था ऋर्थ-सहिता न निर्रार्थिका वाक् यस्य, वा सार्था प्रयोजनवती वाक् यस्य। स्रथवा स्रथै जींवादिपदार्थैः सहिता मनुश्रुत्य जीवा स्वर्ग-मोत्तादिकार्ये साधयन्तीति कारणात् । (ग्र-) प्रयत्ना ग्रविवत्तापूर्विका भव्यजीवपुण्य-प्रेरिता ( उक्तिः ) वाक् यस्य । ग्रयवा ग्रप्रयता ग्रनायासकारिणी उक्तिर्यस्य । प्रतितीर्थानां ( हरि- ) हर-हिरण्यगर्भमतानुसारियां जिमिनि-कपिल-कयाचर-चार्वाक-शाक्यानां वा मिथ्यादृष्टीनां मददृनी श्रहंकार-निराकारिगी वाक् वागी यस्य स तथोक्तः ॥ ५१ ॥

प्रतिपादन करते हैं, इसलिए भी आप सत्यशासन कहलाते हैं (२०)। यथार्थ प्रकाशक आपके विद्यमान रहने पर प्रतिपिच्चोंका शासन अस्तंगत हो जाता है अतः आपको योगिजन अप्रतिशासन कहते हैं। अथवा प्रतिश नाम दुःखका है, भगवानके एकही आसनसे दीर्घकाल तक अवस्थित रहने पर भी दुःखका अनुभव नहीं होता है इसलिए भी उन्हें अप्रतिशासन कहते हें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऋपभदेव जुळ कम एक लाख पूर्व वर्ष तक पद्मासनसे विराजमान रहकर हं। भव्य-जीवोंको धर्मका उपदेश देते रहे, फिर भी अनन्त बलशाली और अनन्तसुखके धारक होनेसे उन्हें किसी प्रकारके दुःखका अनुभव नहीं हुआ (२१)।

अर्थ—हे भगवन, त्राप स्याद्वादी हैं, दिन्यगी हैं, दिन्यध्विन हैं, त्रन्याहतार्थवाक हें, पुण्य-वाक हें, त्र्रथ्यवाक हैं, त्राधमागधीयोक्ति हैं, इद्धवाक हैं, त्रानेकान्तदिक हैं, एकान्तध्वान्तभित् हैं, दुर्णयान्तष्टत् हें, सार्थवाक हैं, त्राप्रयत्नोक्ति हैं त्रीर प्रतितीर्थमदघ्नवाक हें ॥५०-५१॥

व्याख्या—हे स्वामिन, आप स्याद्वादी हैं, क्योंिक आपके वचन 'स्यात्' शब्दपूर्वक ही निकलत हें और इसी स्याद्वादरूप अमोध शस्त्रके द्वारा आप एकान्तवादोंका निराकरण करते हैं (२२)। आपकी वाणी मानुपी प्रकृतिसे रहित दिव्य होती है, सभी देशोंके विभिन्न भापा-भापी मनुष्य, पशु-पन्नी और देवगण भी अपनी-अपनी वोलीमें समर्भ जाते हैं, इसलिए आप दिव्यगी और दिव्यध्विन नामोंसे पुकारे जाते हैं (२३-२४)। आप अव्याहत अर्थात् परस्पर विरोधरूप व्याघातसे रहित अर्थका स्वरूप कहते हैं, इसलिए अव्याहतार्थवाक् कहलाते हैं। अथवा अवि अर्थात् आप आदि पशुओंको यश्में नहीं मारनेरूप वचनके वोलनेवाले हैं, इसलिए भी अव्याहतार्थवाक् कहलाते हैं। (२५)। आपकी वाणी पुण्यको उपार्जन करानेवाली हैं, तथा रोम, चर्म, अस्थि आदि अपवित्र वस्तुओंके सेवनका निपेध करनेके कारणपवित्रहैं, इसलिए आप पुण्यवाक् हैं (२६)। अर्थशब्द वस्तु,

## स्यात्कारध्वजवागीहापेतवागचलौष्टवाक् । अपौरुपेयवाक्शास्ता रुद्धवाक् सप्तमंगिवाक् ॥४२॥

स्यात्कारः स्याद्वादः, स एव ध्वजिश्चन्हं, अनेकान्तमतप्रासादमंडनत्वात् ; स्यात्कारध्वजा वाग् वाणी यस्य । ईह्रापेता निराकांद्वा प्रत्युपकारानपेद्विणी वाक् यस्य । अथवा ईह्रा उद्यमस्तदपेता ईह्रापेता वाग् यस्य स तथोक्तः । अहं लोकं संवोधयामीत्युद्यमरिहतवाक् स्वभावेन संवोधकवागित्यर्थ । अचलौ निश्चलौ ओप्ठौ अध्यौ यस्यां सा अचलोष्ठा वाक्भापा यस्य, स तथोक्ता । अपौरुपेयीणामनादिभूतानां वाचां शास्ता गुरुः । अथवा अपौरुपेयीणां दित्यानां वाचां शास्ता । रुद्धा मुखविकाश—(स) रहिता वाग् यस्य । सप्तानां भंगानां समाहारः सप्तभंगी, सप्तभंगी-सहिता वाक् यस्य स सप्तभंगिवाक् । याकारौ स्त्रीकृतौ हस्वौ क्वचिदिति वचनात् भंगीशब्दस्य ईकारस्य हस्वः ॥५२॥

द्रव्य, प्रकार, अभिधेय, तिवृत्ति, प्रयोजन आदि अनेक अर्थींका वाचक है। आप निरर्थकता-रहित सार्थक वाणीको वोलते हैं, गणधर, चक्रवर्ती, इन्द्रादिकके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही आपकी वाणी प्रकट होती है, आपकी वाणी अर्थीजनोंको वोधि और समाधिकी देनेवाली है, तथा अर्थ्य अर्थात् युक्ति-युक्त वचनोंके आप वोलनेवाले हैं, इसलिए आप अर्थ्यवाक् कहलाते हैं (२७)। आपकी वाणीका अर्धभाग मगधदेशकी भाषाके रूप हैं और अर्धभाग सर्व देशोंकी भाषाके स्वरूप है, इस कारण सर्व देशोंके मनुष्य उसे सहज ही में समभ लेते हैं, अतएव आप अर्धमागधीयोक्ति कहलाते हैं। ऋन्य ब्रन्थोंमें इसका ऋर्थ इस प्रकार किया गया है कि भगवान्की वाणी तो एक योजन तक ही सुनाई देती है किन्तु मागधनातिके देव उसे अपनी विक्रिया-शक्तिके द्वारा वारह योजन तक फैला देते हैं, अतः भगवान्की भाषा अर्धमागधी कहलाती है (२८)। आपकी वाणी परम अतिशयसे युक्त है, वहरे मनुष्य तक सुन लेते हैं, इसलिए आप इद्भवाक् कहलाते हैं (२६)। आप अनेक-धर्मात्मक वस्तुका उपदेश देते हैं, इसलिए अनेकान्तदिक् कहे जाते हैं (३०)। एकान्तवादरूप अन्धकारके भेदनेके कारण एकान्त ध्वान्तभित कहलाते हैं (३१)। मिथ्यावादरूप दुर्णयोंके अन्त करनेके कारण दुर्णया-न्तकृत् कहलाते हैं ( ३२ )। सार्थक वाणी वोलनेके कारण सार्थवाक् कहलाते हैं । अथवा 'सा' नाम अभ्युद्य-निःश्रेयसस्वरूप लद्मीका भी है। आपकी वाणीके द्वारा लोग उसे प्राप्त करते हैं, अतः सार्थवाक् कहलाते हैं (३३)। त्रापकी वाणी वोलनेकी इच्छारूप प्रयत्नके विना ही भव्यजीवोंके पुण्यसे प्रेरित होकर निकलती है, अतः आप अप्रयतोक्ति कहलाते हैं (३४)। हरि-हरादि-प्रतिपादित मतानुसारी प्रतितीर्थं अर्थात् प्रतिवादियोंके अहंकाररूप मदका नाश करनेवाली आपकी वाणी है, अतः आप प्रतितीर्थमदृष्टनवाक् कहलाते हैं (३५)।

अर्थ—हे स्याद्वादिन, श्राप स्यात्कारध्वजवाक् हैं, ईहापेतवाक् हैं, श्रनलौप्ठवाक् हें, श्रपौरु-पेय-वाक् हैं, शास्ता हैं, रुद्ववाक् हैं श्रौर सप्तमंगिवाक् हैं ॥५२॥

व्याख्या—हें स्याद्वादके प्रयोक्ता, आपकी वाणी 'स्यात' पदरूप ध्वज अर्थात् चिन्हसे युक्त है, इसलिए आप स्यात्कारध्वजवाक् कहलाते हैं (३६)। आपके वचन प्रत्युपकारकी आकांचासे रहित निरपेचभावसे और विना किसी उद्यमके निकलते हैं इसलिए आप ईहापेतवाक् कहलाते हैं, (३७)। आपके ओप्र वाणी निकलनेके समय अचल रहते हैं, इसलिए आप अचलीष्ठवाक् कहलाते हैं, (३८)। आप अपीरुपेय अर्थात् अनादिनिधन द्वाद्शांग श्रुतज्ञानरूप वाणीकं उपदेश हैं, अथवा पुरुपों के द्वारा वोली जानेवाली वाणीसे भिन्न दिव्यवाणीकं प्रयोकता हैं, अतः अपोरुपेयवाक्शास्ता कहे जाते हैं, (३६)। आपकी वाणी मुखके विना खोले ही प्रगट होती है, अतः आप रुद्रवाक् कहलाते हैं। (४०)। आपकी वाणी स्याद्दित, स्याद्दितनास्ति, स्याद्वक्तव्य, स्याद्दित-अवक्तव्य, स्याद्दित-नास्ति, अवक्तव्य और स्याद्दित-नास्ति-अवक्तव्य, इन सप्त भंगों अर्थात् वचन विकल्पोंसे युक्त होती है, अतः आप सप्तभंगिवाक् कहलाते हैं (४१)।

अवर्णंगीः सर्वभाषामयगीर्व्यक्तवर्णंगीः । अमोघवागक्रमवागवाच्यानन्तवागवाक् ॥ १३ ॥ श्रद्धेतगीः सुनृतगीः सत्यानुभयगीः सुगीः । योजनन्यापिगीः चीरगौरगीस्तीर्थंकृत्वगीः ॥१॥॥

न विद्यन्ते वर्णा श्रच्याणि गिरि भाषायां यस्य स तथोक्तः । श्रथवा श्रप्यातं ऋणं पुनःपुनरभ्यासो यस्या सा श्रवर्णा, ईदृशी गीर्यस्य स श्रवर्णाः, श्रम्यासमन्तरेणापि भगवान् विद्वानित्यर्थः । सर्वेषां देशानां भाषामयी गीर्वाणी यस्य स तथोक्तः । व्यक्ता वर्णा श्रच्याणि गिरि यस्य स तथोक्तः । श्रमोघा सफला वाक् यस्य स तथोक्तः । श्रक्रमा युगपद्वर्तिनी वाक् यस्य स तथोक्तः । श्रवीच्या वक्तुमशक्या श्रमन्तानन्तार्थप्रकाशिनी वाक् यस्य स तथोक्तः । न विद्यते वाक् यस्य सः ॥ ५३ ॥ श्रद्वता एकान्तमयी गीर्वाणी यस्य स तथोक्तः, श्रात्मैकशासिका श्रद्वता पोच्यते । स्तृता सत्या गीर्यस्य स तथोक्तः । सत्या सत्यार्था, श्रनुभया श्रसत्यरिता सत्यासत्यरिता गीर्यस्य स तथोक्तः । सुद्रु शोभना गीर्यस्य स तथोक्तः । एकयोजनव्यापिनी गीर्थस्य स तथोक्तः । चीरवद् गोदुग्धवद् (गौरा) उज्ज्वला गीर्यस्य स तथोक्तः । तीर्थक्रत्वा श्रिमतजन्मपातकप्रज्ञालिनी गीर्यस्य स तथोक्तः ॥ ५४ ॥

अर्थ—हे अनिर्वचनीय, आप अवर्णगी, हैं, सर्वभापामयगी हैं, व्यक्तवर्णगी हैं, अमोघ-वाक् हैं, अक्रमवाक् हैं, अवाच्यानन्तवाक् हैं, अवाक् हैं, अद्वैतगी हैं, स्नृतगी हैं, सत्यानुभयगी हैं, सुगी हें, योजनव्यापिगी हें, चीरगोरगी हैं और तीर्थकृत्वगी हैं।।५३-५४।।

व्याख्या—आपकी गिरा अर्थात् वाणी अकारादि अत्तरह्म वर्णोके विना निरत्तरी प्रगट होती है, इसलिए आप अवर्णगी कहलाते हैं। अथवा ऋणनाम पुनः पुनः अभ्यासका है, आप किसी गुरु आदिसे अभ्यास किये विना ही स्वयं वुद्ध होकर धर्मका उपदेश देते हैं इसलिए भी आप अवर्णगी कहलाते हैं (४२)। आपकी वाणी सर्व देशोंकी भाषाओंसे युक्त होती है, अर्थात् आप उपदेश देते समय सर्व देशोंकी भाषाओंका प्रयोग करते हैं इसलिए आप सर्वभाषामयगी हैं (४३)। आपकी वाणी व्यक्त अर्थात् स्पष्ट वर्णोंसे युक्त होती है, इसलिए आप व्यक्तवर्णगी कहलाते हैं (४४)।

शंका—पहले 'श्रवर्णंगी' नामके द्वारा भगवान्की वाणी को निरत्तरी कहा गया है श्रीर श्रव व्यक्तवर्णंगी नामके द्वारा भगवान्की वाणीको स्पष्ट वर्णवाली कहा जा रहा है, यह पूर्वापर-विरोध कैसा ?

समाधान—भगवान्की वाणी स्वतः तो निरत्तरी निकलती है, किन्तु श्रोतात्रों के कर्ण-प्रदेशमें पहुँचकर वह स्पष्ट श्रत्तररूपसे सुनाई देती हैं ऐसा भगवान्का श्रतिशय है। श्रतः प्रथम नाम वक्ता की श्रपेत्ता श्रोर दूसरा नाम श्रोतात्रोंकी श्रपेत्तासे है श्रोर इसलिए दोनों नामोंके होनेमें कोई विरोध नहीं जानना चाहिए।

क्याख्या—आपकी वाणी अमोघ अर्थात् सफल होती है, अतः आप अमोघवाक हैं (४५) तथा वह कम-रहित युगपद् सर्वतत्त्वका प्रकाश करती है अतः आप अक्रमवाक् हैं (४६)। जिन्हें शव्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता, ऐसे अनन्त पदार्थोंको आपकी वाणी प्रगट करती है, अतः आप अवाच्यानन्तवाक् कहलाते हैं (४७)। सर्व साधारण जनोंके समान आपके वचन नहीं निकलते अतः आप अवाक् कहलाते हैं (४८)। अद्वेत अर्थात् एकमात्र आत्माका शासन करनेवाली आपकी वाणी है, अतः आप अद्वेतगी कहलाते हैं (४८)। आप स्नृत अर्थात् सत्य वाणीको वोलते हैं, अतः आपका नाम सूनृतगी हैं (५०)। आपके वचन सत्य और अनुभयक्त होते हैं, अतः आप सत्यानुभयगी कहलाते हैं (५२)। आप सर्वजनोंको प्रिय लगनेवाली सुन्दर वाणीको वोलते हैं, अतः सुगी कहलाते हैं (५२)। आपकी वाणी एक योजन तक वैठे हुए लोगोंको सुनाई देती है, अतः आप योजनव्यापिगी कहलाते हैं (५३)। चीर अर्थात् दूधके समान आपकी वाणी उज्ज्वल और श्रोताओंको पुष्ट करनेवाली है अतः आप चीरगौरगी कहलाते हैं (५४)। आपकी वाणी कहलाते हैं (५४)। स्वार करती हैं, इसलिए आप तीर्थकृत्वगी कहे जाते हैं (५५)।

भन्येकश्रन्यगुः सद्गुश्चित्रगुः परमार्थगुः । प्रशान्तगुः प्राश्निकगुः सुगुर्नियतकालगुः ॥४४॥ सुश्रुतिः सुश्रुतो याज्यश्रुतिः सुश्रुन्महाश्रुतिः । धर्मश्रुतिः श्रुतिपतिः श्रुत्युद्धर्ता ध्रुवश्रुतिः ॥५६॥ निर्वाणमार्गदिग्मार्गदेशकः सर्वमार्गदिक् । सारस्वतपथस्तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत् ॥४७॥

मञ्चेरेक (व) अव्या श्रोतुं योग्या गौर्वाणी यस्य स तथोक्तः । गोरप्रधानस्यानन्तस्य स्त्रियामादा दीनां चेति हस्वः । सन्ध्यत्त्रगणामिद्वृतौ ह्स्वादेशे । स्ति समीचीना पूर्वापर्यवरोधपहिता शाश्वती वा गौर्वाणी यस्य स तथोक्तः । चित्रा विचित्रा नाना प्रकारा त्रिमुवनमञ्चलनिक्तचमत्कारिणी गौर्वाणी यस्य स तथोक्तः । परमार्था सत्यमयी गौर्यस्य स तथोक्तः । प्रशान्ता कर्मच्चयकारिणी रागद्व षमोहादिरिहता गौर्यस्य । प्रश्ने भवा प्राश्निका, प्राश्निकी गौर्यस्य स तथोक्तः । प्रश्ने विना तीर्थकरो न द्र्रते यतः, तत एव कारणाद्वीरस्य गण्धरं विना कियत्कालपर्यन्तं ध्विनांभूत् । सुष्ठु शोभना गौर्यस्य । नियतो निश्चितः कालोऽवसरो यस्याः सा नियतकाला गौर्यस्य ॥५५॥ सुष्ठु शोभना श्रुतिर्यस्य स तथोक्तः, श्रवाधितवागित्यर्थः । शोभनं श्रुतं शास्त्रं यस्य स तथोक्तः । श्रवाधितार्थश्रुत इत्यर्थः । स्रथवा सुष्टु श्रातिशयेन श्रुतो विख्यातिस्त्रभुवनजनप्रसिद्धः । याज्या पूज्या महापंडितैर्मान्या श्रुतिर्यस्य । सुष्टु शोभनं यथा भवति तथा श्रुणोति इति सुश्रुत् । श्रुतिः सर्वार्थप्रकाशिका (महा) श्रुतिर्यस्य स तथोक्तः । धर्मेण विशिष्टपुण्येन निदानरिहतेन पुण्येनोपलिच्ता श्रुतिर्यस्य स धर्मश्रुतिः, तीर्थकरनामप्रदायिनी भव्यानां श्रुतिर्यस्यिते । श्रुतीनां शास्त्राणां पृतिः स्वामी । श्रुते. श्रुतीनां वा उद्धक्तं उद्धारकारकः श्रुवा शास्वती स्रानादिकालीना श्रुतिर्यस्य ॥ ५६ ॥ निर्वाणानां मुनीनां मार्ग

अर्थ—हे भगवन्, आप भव्यैकश्रव्यगु हैं, सद्गु हैं, चित्रगु हैं, परमार्थगु हैं, प्रशान्तगु हैं, प्राश्तिकगु हैं, सुगु हैं, नियतकालगु हैं, सुश्रुति हैं, सुश्रुत हैं, याज्यश्रुति हैं, सुश्रुत् हैं, महाश्रुति हैं, धर्मश्रुति हैं, श्रुत्विहं, श्रुत्विहं, धर्मश्रुति हैं, श्रुत्विहं, श्रुत्विहं, सर्वमार्गिदक् हैं, सारस्वतपथ हैं और तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत् हैं।।।।।।

व्याख्या—हे हितोपदेशिन, त्रापकी वाणी एकमात्र भव्य जीवोंके ही सुननेके योग्य हैं, अथवा भन्योंको ही सुनाई देती है, इसलिए आप भन्येकश्रन्यगु कहलाते हैं (५६)। आप सद् अर्थात् पूर्वापर-विरोध-रहित समीचीन अथवा शाश्वत वाणीको वोलते हैं, अतः आप सद्गु नामसे पुकारे जाते हैं। (५.७) चित्र ऋर्थात् नाना प्रकारसे भव्य जीवोंको सम्वोधन करनेवाली आपकी वाणी होती है, अतः आप चित्रगु कहलाते हैं (५८)। आप अपनी वाणीके द्वारा परमार्थ-अर्थात् परम निःश्रेयस-रूप अर्थका उपदेश देते हैं, इसलिए परमार्थगु कहलाते हैं (५६)। आपकी वाणी प्रशान्त अर्थात् राग, द्वेय-मोहादि रहित है और कर्मीका चय करानेवाली है, अतः आप प्रशान्तगु कहलाते हैं (६०)। मुअकर्त्ताके द्वारा प्रश्न किए जाने पर ही आपकी वाणी प्रगट होती है, अतः आप प्राश्निकगु कहलाते हैं (६१)। आपकी वाणी अतिशोभना है अतः आप सुगु कहलाते हैं (६२)। नियत कालपर आपकी वाणी खिरती है, त्रर्थात् प्रातः मध्यान्ह, त्रपरान्ह त्रोर मध्यरात्रि इन चार कालोंमें छह-छह घड़ी अ। पकी दिव्यध्विन प्रगट होती है, इसलिए आप नियतकालगु कहलाते हैं (६३)। द्वाद्शांग श्रुतरूप वाणीको श्रुति कह्ते हैं। त्र्यापकी श्रुति त्र्यति शोभायुक्त है, त्र्यतः त्र्याप सुश्रुति कहलाते हैं (६४)। श्रापका श्रुत अर्थात् शास्त्र श्रवाधितार्थ होनेसे अति सुन्दर है, श्रवः त्राप सुश्रुत कहलाते हैं। अथवा आप विश्वविख्यात हैं इसिलए सुश्रुत कहलाते हैं (६५)। आपकी वाणी महापंडितोंके द्वारा याज्य अर्थात् पूज्य है, मान्य है, अतः आप याज्यश्रुति हैं (६६)। आपकी वाणी श्रोताओंके द्वारा भिक्त-पूर्वक भली-भांति सुनी जाती है, इसलिए आप सुअत् कहलाते हैं (६७)। महान् अर्थात् सर्व अर्थकी प्रकाश करनेवाली आपकी वाणी है अतः आप महाश्रुति हैं (६८)। आपकी वाणी धर्मक्षेप है, विशिष्ट पुण्यके उपार्जनका कारण है और तीर्थंकर-प्रकृतिका वन्ध कराती है, अतः आप धर्मश्रुति कहलाते हैं (६६)। श्रुति अर्थात् शास्त्रोंके पति होनेसे आप श्रुतिपति कहलाते हैं (७०)। श्रुतियोंके

देष्टा वाग्मीश्वरो धर्मशासको धर्मदेशकः । वागीश्वरस्त्रयीनाथस्त्रिभंगीशो गिरापितिः ॥१८॥ सिद्धाज्ञः सिद्धवागाज्ञासिद्धः सिद्धं कशासनः । जगव्यसिद्धसिद्धान्तः सिद्धमंत्रः सुसिद्धवाक् ॥१६॥ श्रुचिश्रवा निरुक्तोक्तिस्तंत्रकुन्न्यायशास्त्रकृत् । मिहष्ठवाग्महानादः क्वीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः ॥६०॥ ॥ इति तीर्थकुन्छतम् ॥

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रलद्यणं मोद्यमार्गे दिशति उपदिशति यः स तथोक्तः । अथवा निर्वाणस्य मोद्यस्य तत्कलभूतस्य मार्गे स्त्रं दिशतीति । मार्गस्य रक्तत्रयस्य देशकः उपदेशकः । सर्वे परिपूर्णे मार्गे खर्वेषां सद्दृष्टि-मिथ्यादृष्टिनां च मार्गे संसारस्य मोद्यस्य च मार्गे दिशतीति । सरस्वत्याः भारत्याः पन्थाःमार्गः सारस्वत-पथः । अथवा सारस्य स्वतन्वस्य आत्मज्ञानस्य पंथाः सारस्वतपथः । तीर्थेषु समस्तसमयसिद्धान्तेषु परमोत्तमं परमप्रकृष्टं तीर्थे करोतीति । अथवा तीर्थपरमोत्तमेन जैनशास्त्रेण तीर्थमिथ्यादृष्टीनां शास्त्रं कृत्तिति स्विनत्तीति शास्त्रविष्ठानिति ॥५०॥

दिशति स्त्रामितया त्रादेशं ददाति । वाग्मिनो वाचोयुक्तिपटवस्तेषामीश्वरः । धर्मः चारित्रं, रत्नत्रयं वा, जीतानां रक्त्यं वा, वस्तुस्वमावो वा, क्त्मादिदशिवधो वा धर्मः, तं शास्ति शिक्ष्यतीति । धर्मस्य देशकः कथकः । वाचां वाणीनामीश्वरो वागीश्वरः । त्रयी त्रैलोक्यं कालत्रयं च, तस्या नाथः, सम्यग्दर्शनशान-चरित्राणां वा समाहारस्त्रयी, तस्या नाथः । ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वराणां वा नाथः, ऋग्वेद-यजुर्वेदंसामवेदानां वा नाथः, हेयतयोपदेशकः । त्रयो मंगा समाहतास्त्रिमंगी, तस्या ईश । गिरां वाणीनां पतिः,
क्रिचित्र लुप्यन्ते (इत्य-) भिधानात् ॥६८॥ सिद्धा त्राशा वाग्यस्य स तथोक्तः । सिद्धा वाग् यस्य स
तथोक्तः । त्राशा वाक् सिद्धा यस्य स तथोक्तः । सिद्धं एकमदितीयं शासनं वाक् यस्य स तथोक्तः ।
जगित संसारे प्रसिद्धो विख्यातः सिद्धान्तो वाक् यस्य स तथोक्तः । सिद्धो मन्त्रो वेदो यस्य, स तथोक्तः ।

उद्घारक होनेसे आप श्रुत्युद्धत्तां कहलाते हें (७१)। आपकी वाणी ध्रुव अर्थात् शाश्वत-अनादिकालीन है, अतः आप ध्रुवश्रुति कहलाते हैं (७२)। निर्वाण अर्थात् मोत्तके मार्गका उपदेश करनेके कारण आप निर्वाणमार्गिदक् कहलाते हैं। अथवा निर्वाण अर्थात् वाण्यू शल्यसे रहित मुनियोंको आप रक्षत्रयस्प मार्गका उपदेश करते हैं, इसलिए भी आप उक्त नामसे पुकारे जाते हैं (७३) सुखरूप मार्ग के उपदेशक होनेसे मार्गदेशक कहलाते हैं (७४)। आप सर्व अर्थात् परिपूर्ण मार्गके उपदेशक हैं, अथवा सभी सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि जीवोंको संसार और मोत्तका मार्ग दिखाते हैं, इसलिए सर्व मार्गदिक् कहलाते हैं (७५)। सरस्वतीके मार्गस्वरूप हैं, अथवा आत्मज्ञानरूप सार तत्त्वके प्रचारक हैं अतः सारस्वतपथ कहलाते हैं (७६)। तीर्थोमें सर्वोत्कृष्ट तीर्थके करनेवाले हैं अतः तीर्थपरमोत्तमन्तीर्थकृत् हें अथवा तीर्थपरमोत्तम अर्थात् सत्यार्थ शास्त्रके द्वारा मिथ्यादृष्टियोंके कुशास्त्ररूप तीर्थ का कर्त्तन करते हैं, उसे शतखंड कर देते हैं, इसलिए भी आप उक्त नामसे पुकारे जाते हैं (७७)।

अर्थ—हे गिरीश, आप देश हैं, वाग्मीश्वर हैं, धर्मशासक हैं, धर्मदेशक हैं, वागीश्वर हैं, त्रयीनाथ हैं, त्रिमंगीश हैं, गिरांपित हैं, सिद्धाज्ञ हैं, सिद्धवाक् हैं, आज्ञासिद्ध हें, सिद्धकशासन हैं, जगत्प्रसिद्धसिद्धान्त हैं, सिद्धमंत्र हैं, सुसिद्धवाक् हैं, शुचिश्रवा हैं, निरुक्तोक्ति हैं, तंत्रकृत् हैं, न्याय-शास्त्रकृत् हैं, महिष्ठवाक् हैं, महानाद हें, कवीन्द्र हैं, और दुन्दुभिस्वन हैं, ॥५८-६०॥

व्याख्या—हे वाणिके ईश्वर, श्राप भव्यजीवोंको स्वामिरूपसे आदेश देते हैं, इसलिए देष्टा कहलाते हैं (७८)। वाग्मी अर्थात् वचन वोलनेमें कुशल गण्धरादिके आप ईश्वर हैं, श्रतः वाग्मीश्वर कहलाते हैं (७६)। चारित्ररूप, रत्नत्रयरूप, वस्तुस्वभावरूप, जीवोंकी रत्तारूप और ज्ञामित्ररूप धर्मके आप शासक अर्थात् शित्ता देनेवाले हैं, इसलिए धर्मशासक कहलाते हैं (८०)। धर्मका उपदेश देनेसे धर्मदेशक कहलाते हैं (८१)। वाक् अर्थात् वाणीके ईश्वर होनेसे वागीश्वर, वागीश, गिरीश आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं (८२)। तीनके समुदायको त्रयी कहते हैं। आप तीनों लोकों और तीनों कालोंके स्वामी हैं, अथवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप त्रयीके स्वामी हैं, अथवा ब्रह्मा,

### ( ५ ) ऋथ नाथशतम्

नाथः पतिः परिवृंदः स्वामी भर्ता विमुः प्रमुः । ईश्वरोऽधीश्वरोऽधीशोऽधीशानोऽधीशितेशिता ॥६१॥ ईशोऽधिपतिरीशान इन इन्द्रोऽधिपोऽधिभूः । महेश्वरो महेशानो महेशः परमेशिता ॥६२॥

सुष्ठु त्रातिशयेन सिद्धा वाक् दाणी यस्य स तथोक्तः ॥५६॥ शुचिनी पवित्रे अवसी कर्णों यस्य स तथोक्तः । निरुक्ता निश्चिता उक्तिर्वचनं यस्य स तथोक्तः । तंत्रं शास्त्रं करोतीति । न्यायशास्त्रं स्रविरुद्धशास्त्रं कृतवान् । मिहश पूज्या वाक् यस्य स तथोक्तः । महान् नादो ध्वनिर्यस्य स तथोक्तः । कवीनां गण्धरदेवादीनामिन्द्रः स्वामी । दुन्दुमिर्जयपटहः, तद्वत् स्वनः शब्दो यस्य स तथोक्तः ॥६०॥

### ॥ श्रथ नाथशतक-प्रारम्भः॥

( नाथः ) राज्यावस्थायां नाथित षण्ठं भागधेयं याचते, 'नाधु-नाथृ याचने' इति धातोः प्रयोगात् अचा सिद्धं; नाथ्येते स्वर्ग-मोत्तौ याच्येते भक्तेर्वा नाथः अन्यत्रापि चेति कर्माणि अच् । पाति रक्ति संसार दुःखादिति पतिः । पाति प्राणिवर्गे विषयकषायेभ्य आत्मानमिति वा । पार्तेर्डति, औ्रोणादिकः

विष्णु और महेशरूप त्रयीके स्वामी हैं, अतः त्रयीनाथं कहलाते हैं (५३)। उत्पाद, व्यय, धौव्यरूप तीन भंगोंके अथवा सत्ता, उदय और उदीरणारूप त्रिभंगीके, अथवा आयुके त्रिभागोंके ईश अर्थात् प्रतिपादक होनेसे त्रिभंगीश कहलाते हैं (५४)। गिरां अर्थात् वाणियोंके पति हैं, अतः गिरांपति कहलाते हैं (५५)। आपकी आज्ञा सिद्ध है अर्थात् जो छुछ आदेश देते हैं वही होता है, इसलिए आप सिद्धां कहलाते हैं (५६)। आपकी वाणी सिद्ध हैं अर्थात् जिसे जो कह देते हैं वही होता है, इसलिए आप सिद्धवाक् कहलाते हैं (५७)। आपकी आज्ञा सिद्धे होने से आप आज्ञासिद्ध कहलाते हैं (पप)। सर्थ शासनोंमें एकमात्र आपका ही शासन सिद्ध हैं, इसलिए आप सिद्धैकशासन कहलाते हैं (प्र्ट)। त्रापके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जगत्में प्रसिद्ध है, अतः आप जगत्प्रसिद्धसिद्धान्त नामसे पुकारे जाते हैं (६०)। त्रापका मंत्र अर्थात् उपदेश या ज्ञान सिद्ध है, अतः सिद्धमंत्र कहलाते हैं (६१)। आपकी वाणी अतिशय कर सिद्ध है, अतः सुसिद्धवाक् कहलाते हैं (६२)। श्रापके वचन श्रवस् अर्थात् कर्णौंको पवित्र करनेवाले हैं इसलिए शुचिश्रवा कहलाते हैं (६३)। निरुक्त अर्थात् निश्चित प्रमाण-संगत उक्तियोंके कहनेसे निरुक्तोक्ति कहलाते हैं (६४)। तंत्र अर्थात् शास्त्रके कर्ता हैं, अतः तंत्रकृत् कहलाते हैं (६५)। न्याय शास्त्र अर्थात् पत्तपात और पूर्वापर विरोध-रहित शास्त्रके कर्ता होनेसे न्यायशास्त्रकृत् कहलाते हैं (६६)। महिष्ठ अर्थात् पूज्य वाग्तीके होनेसे आप महिष्ठवाक् हैं (६७)। मेघध्वनिके समान महान् नादके धारक हैं अतः महानाद कहे जाते हैं। (६८)। कवि अर्थात् द्वादशांग वाणीकी रचना करनेवाले गणधर देवोंके आप इन्द्र हैं, अतः कवीन्द्र कहलाते हैं ( ६६ )। दुन्दुभिके समान आपका स्वन अर्थात् शब्दोच्चारण होता है, इसलिए आप दुन्दुभिस्वन कहलाते हैं (१००)।

#### ॥ श्रथ नाथशतक-प्रारम्भ ॥

अर्थ—हे स्वामिन, ज्ञाप नाथ हैं, पित हैं, पिरवृढ हैं, स्वामी हैं, भर्ता हैं, विसु हैं, प्रसु हैं, इश्वर हैं, अधीश्वर हैं, अधीश हैं, अधीशान हैं, अधीशान हैं, ईशात हैं, ईशात हैं, ईश हैं, अधिपति हैं, ईशान हैं, इन हैं, इन्द्र हैं, अधिप हैं, अधिमू हैं, महेशवर हैं, महेशान हैं, महेश हैं ज्ञीर परमेशिता हैं।।६१-६२।।

्व्याख्या— हे भगवन् त्राप राज्य-श्रवस्थामें श्रपनी प्रजासे उसकी त्रामदनीका छठवाँ भाग कर-रूपसे माँगते हैं श्रीर कैवल्य-श्रवस्थामें भक्तजन श्रापसे स्वर्ग श्रीर मोच माँगते हैं, इसलिए श्राप नाथ कहलाते हैं (१)। श्राप संसारके दुःखोंसे प्राणिवर्गकी रच्चा करते हैं श्रीर उनके विपय-कपाय छुड़ाकर उनकी श्रात्माका उद्घार करते हैं, इसलिए पति कहलाते हैं (२)।

प्रत्ययोऽयं । परि ममन्तान् गृंहति स्म, वर्हति स्म वा । स्य ग्रात्मा विद्याद्रनस्य स्वामी, स्वस्थिति मुगत्वं चेति इन् ग्रात्वं च । विमिन्तं धर्गते पुर्णाति वा चर्णाद्रञ्ज्ञचनं उत्तमस्थाने धर्गते केवलशानादिमिर्गु ग्रेः पुर्णातीति । विमर्वति विशेषण मंगलं करोति दृद्धि विद्याति समयसरण्यमायां प्रमुतया निवसति, केवलशानन चराचरं चरान् व्यामोति, भंपदं ददाति, चराचारयामीति श्रिमपायं वराग्यकालं करोति, तार्यवतं प्रादुर्भवति, एकेन समयेन लोकालोकं राच्छित ज्ञानातीति विमुः । तदुक्तं—

सत्तायां मंगलं गृद्धी निगसे व्याप्ति-सपदाः । श्राभित्रायं च शक्ती च प्राद्धभीये गर्ता विभुः ॥

मुवा दुर्विशंप्रेषु चेति नाद्यः । प्रमर्वात समर्थां मवति । कुतः, सर्वेषां स्वामित्वात् । ईष्टे समर्थां मवति, ऐरवर्यवान् मवति । अधिक ईर्वरः इन्हादीनामिष प्रमुः । अधियां अञ्ञानिनां पश्नामिष संवोधने समर्थः । अधिक ईशः स्वामी, अधियां इरि-इर्-इिरण्यगर्मादीनामीशः अधीशः । ईष्टे ईशानः । अधिक ईशानः । अधिक ईशानः । अधियो निर्विवेकाः लोका भवन्ति, ते स्वामिनः ऐरवर्य दृष्ट्वा ईशानिमिति मन्यन्ते । कुतः, मिथ्यामितिस्वात् । अधिकृतोऽधिको वा ईशिता स्वामी, ईष्टेः ऐरवर्यवान् मवतीत्येवंशीलः ॥ ६१ ॥ ईष्टे नियहानुम्रहम्मर्थत्वात् । अधिकः पितः स्वामी । ईष्टे अदिमन्द्राणामिष स्वामी मविते । प्रित् योगिनां व्यानवेलन् हृद्यक्रमलमागच्छतीति इनः । इग् नि अप्रिप्यो नक् । इंदित परमेश्वयं प्राप्तोति शकादीनामप्यागध्यत्वात्, सक् प्रत्यः । अधिकं पिति, सर्वजीवान् रज्ति । उपसर्गं त्वातो दः' । अथिका श्रीकं पिवित केयलञ्चनेन लोकालोकं व्याप्नोतीति । अधिका त्रेलोक्यसंविधनी

आपने व्यपने व्यापको सर्वेत्रकारसे समर्थ ब्यार वलवान् वनाया है, इसलिए व्याप् परिवृह कहलाते हैं (३)। त्याप त्रपनी त्यातमाके स्वयं दी त्राधिपति हैं, अतः स्वामी कहलाते हैं (४)। जगत् के जीवांका सद्गुणोंक द्वारा भरण-पापण करनेसे भर्ता कहलाते हैं (५)। विभुशब्द मंगल, युद्धि, सना, निवास, शक्ति, व्याप्ति, सम्पत्ति, गति श्रादि श्रनेक अर्थोंका वाचक है। श्रापमें ये सर्व अर्थ विभिन्न विवन्नायांसे पाये नाते हैं, इसलिए याप विसु कहलाते हैं। नैसे-याप संसारके मंगलकर्ता हैं, जीवोंक त्यानन्दकी वृद्धि करते हैं, सत्-चिद्-रूप हैं, समवसरणमें स्वामीरूपसे निवास करते हैं, त्यनन्तशक्तिक धारक हैं, ज्ञानरूपसे सर्वजगत्में व्याप्त हैं, त्यन्तरंग ग्रीर वहिरंग सम्पत्तिवान हैं और ब्रेयोंको एक समयमें जानते हैं; इत्यादि (६)। आप सर्वप्रकारसे समर्थ हैं, थ्यतः प्रभु कहलाते हैं (७)। ऐश्वर्यवान् होनेसे ईश्वर कहलाते हैं (८)। इन्द्रादिकोंके भी ईर्चर हैं, अथवा अधी अर्थान् बुद्धि-रहित मूर्खं मनुष्य, पद्यु-पत्ती आदिके भी सम्बोधन करनेवाले हैं, इसलिंग अधीरवर कहलाते हैं (६)। अधी अर्थात् छन्नुद्धि या अस्पनुद्धिवाले हरि-हर-हिरण्यगर्भ आदिके स्वामी होनेसे अधीश कहलाते हैं (१०) । अधी अर्थात् अविवेकी मिण्यादृष्टि लोग त्यापके समवसरणादि बाह्य वैभवको देखकर ही त्यापको ईज्ञान व्यर्थात् महान् स्वामी मानते हैं इसलिए आप त्राधीज्ञान कहलाते हैं (११) । आपकी ईज़िता त्राधीत् स्वामिपना सबसे त्राधिक हैं इससे व्यधीशिता कहलाते हैं (१२)। एँश्वर्यवान् होनेसे ईशिता कहलाते हैं (१३)। नियह श्रीर श्रनुप्रहमें समर्थ होनसे इंश कहलाते हैं (१४)। श्रिथिक श्रथात समर्थ पति होनसे श्रिथिपति कहलाते हैं (१५)। श्राहमिन्द्रिक स्वामी होनसे इंशान कहलाते हैं (१६)। श्र्यानक द्वारा योगियोंके हृदय-कमलको प्राप्त होते हैं, खतः इन कहलाते हैं (१७)। इन्द्रन खर्थात् परम एश्वर्यको प्राप्त होनेसे इन्द्र कहलाते हैं (१५)। सर्व जीवोंको अच्छी तरह पालनेसे अधिप कहलाते हैं। अथवा निजानन्द्रस्य रसका अधिक पान करनेसे अधिप कहलाते हैं (१६)। भू धानु सत्ता, मंगल, वृद्धि, सम्पत्ति, छादि छनेक छथाँकी वाचक है। भगवानमें भी त्रिलगत्का स्वामीपना होनेसे, सर्वक मंगलकर्ता थार ऋद्धि-सिद्धिक विधाता होनेसे सर्व अर्थ घटित होते हैं, ख़तः खिस् यह नाम भी सार्थक है। अथवा अधिभू नाम नायक या नेताका है, आप त्रिजगत्के नायक और मोच्नमार्गक नेता हैं, श्रतः श्रिभू कहुलाते हैं (२०)। महान् ईरवर होनेसे महेरवर कहलाते

अधिदेवो महादेवो देवस्त्रिमुवनेश्वरः । विश्वेशो विश्वभूतेशो विश्वेट् विश्वेश्वरोऽधिराट् ।।६३।। लोकेश्वरो लोकपतिलीकनाथो जगत्पतिः । त्रैलोक्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जगट्ममुः ।।६४।। पिता परः परतरो जेता जिप्णुरनीश्वरः । कत्तौ प्रभूष्णुश्रीजिष्णुः प्रभविष्णुः स्वयंप्रमुः ।।६४।।

भूर्भूमिर्यस्य स तथोक्तः, त्र्राधभूः त्रिमुवनैकनायक इत्यर्थः । महतामिन्द्रादीनामीर्थ्यः स्वामी । त्र्रयवा महस्य पूजाया, ईरवरः । महांश्रासावीशानः । त्र्रथवा महातामीशानः । त्र्रथवा महस्य यज्ञस्य ईशानः। महांश्रासावीशः, त्र्रथवा महतामीशः, त्र्रथवा महस्य यागस्य ईरवरः । परमः प्रकृष्ट ईशिता ॥६२॥

( ऋषिकः शक्रादीनां देवः परमाराध्यः । महान इन्हादीनामाराध्यो देवः । दीव्यति क्रीडित परमानन्दपदे देवः परमाराध्य इत्यर्थः । त्रीणि मुवनानि समाहतानि त्रिमुवनं, तस्य ईश्वरः । विश्वस्य ईशः स्वामी । विश्वस्य ईश्वरः म्यानां प्राणिवर्गाणां ईशः । विश्वस्य ईट् स्वामी । विश्वस्य ईश्वरः प्रमुः । ऋषिकं राजते ऋषिराट् ॥६३॥ त्रोक्षानां त्रिमुवनजनानामीश्वरः स्वामी । लोकस्य त्रिमुवनस्थितप्राणिवर्गस्य पतिः स्वामी । लोकस्य नाथः स्वामी । जगतां त्रिमुवनानां पतिः स्वामी । त्रैलोक्यस्य नाथः । लोकानामीशः । जगतां नाथः जगतः प्रमुः ॥६४॥ पाति रत्तति दुर्गतौ पतितुं न ददाति । पिपत्तिं पालयति पूर्यति वा लोकान् निर्वाणपदे स्थापयति परः । परस्मात् सिद्धात् उत्झष्टः परः । जयति सर्वोत्कर्षंण प्रवर्तते जेता । जयनशीलः । न विद्यते ईश्वरो यस्य । ऋनन्तशानादिचतुष्टयमात्मनः करोतीति । प्रभवति इन्द्र-धरणेन्द्र-नरेन्द्रादीनां प्रमुत्वं प्राप्नोती-त्येवंशीलः । भाजते चन्द्रार्ककोटिम्योऽपि ऋषिकां दीर्ति प्राप्नोतीत्येवंशीलः । प्रभवति ऋनन्तशाक्तित्वात् समर्थां भवतीत्येवंशीलः । स्वयमात्मना प्रमुः समर्थः ॥६५॥ )

हैं (२१)। महापुरुवोंके भी ईशान अर्थात् स्वामी होनेसे महेशान कहलाते हैं (२२)। मह अर्थात् पूजाके ईश होनेसे महेश कहलाते हैं (२३)। पर शब्द उत्कृष्टका और मा शब्द लदमीका वाचक है। आप उत्कृष्ट लद्मीके ईशिता अर्थात् स्वामी हैं, अतः परमेशिता कहलाते हैं ॥२४॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र, आप अधिदेव हैं, महादेव हैं, देव हैं, त्रिभुवनेश्वर हैं, विश्वेश हैं, अधिराट हैं, लोकेश्वर हैं, लोकपित हैं, लोकनाथ हैं, जग-त्पित हैं, त्रेलोक्यनाथ हैं, लोकेश हैं, जगन्त्राथ हैं, जगत्प्रभु हैं, पिता हैं, पर हैं, परतर हैं, जेता हैं, जिष्णु हैं, अनीश्वर हैं, कर्ता हैं, प्रभूष्णु हैं, आजिष्णु हैं, प्रभविष्णु हैं, और स्वयंत्रभु हैं। 183-8411

व्याख्या—हे भगवन, आप परम आनन्दको भोगते हुए सर्वदा विजयशील रहते हैं, इस-लिए देव कहलाते हैं (२५)। स्वर्गवासी देवोंके आराध्य हैं, अतः अधिदेव कहलाते हैं (२६)। इन्द्रादिकोंसे पूज्य हैं अतः महादेव कहलाते हैं (२७)। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक श्रोर पाताललोक इन तीन भुवनोंके ईश्वर होनेसे आप त्रिभुवनेश्वर, विश्वेश, विश्वेट, विश्वेश्वर, लोकेश्वर, लोकपति, लोकनाथ, जगत्पति, त्रैलोक्यनाथ, लोकेश, जगन्नाथ त्रीर जगर्प्रेमु कहलाते हैं (२५-३६)। सर्वे विश्वके भूतों अर्थात् प्राणियोंके ईश होनेसे विश्वभूतेश कहलाते हैं (४०)। आपने राजाओंको अपने वरामें किया है और स्वयं अतिराय करके विराजमान हैं, इसलिए अधिराट कहलाते हैं (४१)। पालने वालेको पिता कहते हैं। आप जगज्जनोंकी दुर्गतिके दुःखोंसे रहा करते हैं, अतः पिता कहलाते हैं (४२)। लोगोंको शिवपद पर स्थापित करते हैं, इसलिए पर कहलाते हैं (४३)। पर अर्थात् सिद्धोंसे भी पर हैं, प्रधान हैं, क्योंकि धर्मका उपदेश देनके कारण सिद्धोंसे पहले श्रापका ( श्ररहन्तोंका ) नाम लिया जाता है श्रौर श्रापको नमस्कार किया जाता है इसलिए परतर कहलाते हैं (४४)। कर्मशत्रुत्रोंके जीतनेसे जेता कहलाते हैं (४५)। सदा विजयशील रहनेसे जिण्यु कहलाते हैं (४६)। आपका कोई ईरवर नहीं है और न आपके अतिरिक्त संसारमें कोई ईरवर हैं, इसलिए त्राप त्रानीरवर कहलाते हैं (४७)। त्राप त्रपने लिए त्रानन ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यंके करनेवाले हैं, अतः कत्तां कहलाते हैं (४८)। इन्द्र, धरऐन्द्र, नरेन्द्र आदिके भी प्रभुत्वको प्राप्त हैं, अतः प्रभूष्णु कहलाते हैं (४६)। कोटि-कोटि चन्द्र-सूर्यसे भी अधिक

लोकजिद्धिश्वजिद्धिश्वविजेता विश्वजित्वरः । जगज्जेता जगज्जेत्रो जगज्जित्व गुर्जंगज्जयी ।।६६।। अप्रणीर्प्रामणीर्नेता भूर्जुवः स्वरधीश्वरः । धर्मनायकं ऋदीशो भूतनाथश्च भूतभृत् ॥६७॥ गतिः पाता वृपो वर्यो मंत्रकृष्ट्यभलक्षेणः । लोकाध्यत्तो दुराधपी भव्यवन्धुर्निरुत्सुकः ॥६८॥

. ( लोकं संसारं जितवान् । विश्वं त्रैलोक्यं जितवान् । विश्वं त्रैलोक्यं विजयते, निजसेवकं करोतीत्येवंशीलः । विश्वं त्रात्मप्रदेशेषु मिलति, वन्धमायाति श्लेपं करोतीति । विश्वं ज्ञानावरणाद्यप्यकर्मसमूहः, तं जयति त्यं नयतीत्येवंशीलः । जगतां सर्वमिथ्यादृष्टीनां जेता जयनशीलः । जगन्ति जयतीत्येवंशीलः । गच्छतित्येवंशीलं जगत्, तज्जयतीत्येवंशीलः, जि-भुवोःष्णुक् । जगज्जयतीत्येवंशीलः ॥६८॥ अत्रं त्रैलोक्योपिर नयति । ग्राम विद्धसमूहं नयतीति स्वधममित्येवंशीलः । भूरधोलोकः, भुवर्मप्यलोकः । तेषामधीश्वरः । धर्मस्य अहिंसालत्त्रणस्य नायको नेता । ऋदिनामीशः स्वामी । भूतानां प्रांणिनां देवविशेषाणां च नाथः । भूतानां

दीप्तिको धारण करनेसे भ्राजिष्णु कहलाते हैं (५०)। त्रानन्त शक्तिशाली होनेपर भी अति सहनशील हैं, त्रातएव प्रभविष्णु हैं (५१)। पर की सहायसे निरपेत्त होकर स्वयं ही समर्थ हैं, अतः स्वयंत्रमु कहलाते हैं (५२)।

अर्थ—हे लोकेश्वर, आप लोकजित् हैं, विश्वजित् हैं, विश्वविजेता हैं, विश्वजित्वर हैं, जगज्जेता हैं, जगज्जेत्र हैं, जगज्जिष्णु हैं, जगज्ज्यी हैं, अप्रणी हैं, प्रामणी हैं, नेता हैं, भूर्य वः- स्वरधीश्वर हैं, धर्मनायक हैं, ऋद्धीश हैं, भूतनाथ हैं, भूतभृत् हैं, गित हैं, पाता हैं, वृप हैं, वर्य हैं, मंत्रकृत हैं, शुभलज्ञण हैं, लोकाध्यज्ञ हैं, दुराधर्प हैं, भव्यवन्धु हैं और निरुत्सुक हैं।।६६-६८।।

ट्याख्या—लोक. विश्व श्रौर जगत यद्यपि एकार्थवाचक नाम हैं, तथापि निरुक्तिकी श्रपेत्ता उनमें कुछ विशेपता है। जिसमें जीवादि पदार्थ अवलोकन किये जायें उसे लोक कहते हैं। जिसमें जीवादि पदार्थ प्रवेश करते हैं, रहते हैं, उसे लोक कहते हैं। जो गमन अर्थात् परिवर्तन शील हो. उसे जगत् कहते हैं। जित्, जेता, विजेता, जित्वर, जैत्र, जिष्णु श्रौर जयी ये सब शब्द निरुक्त्यर्थ की अपेचा सूच्म अन्तर रखते हुए भी विजयशील या विजयीके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । उपसर्ग श्रीर प्रत्ययोंकी विभिन्नतासे वननेवाले शब्दोंके अर्थमें कुछ न कुछ विभिन्नता आ ही जाती है. इसी दृष्टिसे स्तुतिकारने भगवानकी स्तुति करते हुए उन्हें लोकजित्, विश्वजित्, विश्वविजेता, विश्वजित्वर, जगज्जेता, जगज्जैत्र, जगज्जिष्ण श्रौर जगज्जयी नामोंसे पुकारा है। इन सभी नामोंका सामान्यतः 'लोकको जीतनेवाला' अर्थ् होता है (५३-६०)। अत्र शब्दके यद्यपि प्रथम, प्रकार, ऊपर, आगे ऋौर श्रेष्ठ ऋादि ऋनेक अर्थ हैं, तथापि यहां ऊपर और श्रेष्ठ अर्थ विवित्तत है। जिनेन्द्र भगवान् श्रपने भक्तोंको ऊपर लोकके श्रय भागपर स्थित शिवलोकमें ले जाते हैं, इसलिए त्र्यप्राणी कहलाते हैं । त्राथवा भव्य जीवोंको श्रेयस् अर्थात् परमकल्याणमें स्थित श्रेष्ठ सिद्धोंके पास ले जाते हैं, इसलिए भी अग्रणी कहलाते हैं (६१)। ग्राम नाम गाँव श्रीर समूहका है। हे भगवन्, संसारहृप वनमें अकेले भटकनेवाले जीवोंको आप सिद्धोंके गाँव या समुदाय हुप सिद्धपुरीमें ले जाते हैं, इसलिए प्रामणी कहलाते हैं (६२)। अपने कर्त्तव्यसे विमुख और पथ-भ्रष्ट लोगोंको स्त्राप उनके कर्त्तव्य या पथकी ओर ले जाते हैं, स्त्रतः नेता हैं (६३)। भूर, भुव स्त्रीर स्वर ये तीनों वैदिक शब्द क्रमशः अधो, मध्य श्रौर अर्ध्व लोकके वाचक हैं। आप इन तीनों ही लोकोंके अधीरवर हैं, अतः भूभु वःस्वरधीरवर कहलाते हैं (६४)। अहिंसामय धर्मके प्रणेता होनेसे धर्मनायक कहलाते हैं (६५)। बुद्धि, तप, विक्रिया, श्रौपिध, रस, वल श्रौर श्रचीण नामक सात ऋद्वियोंके धारक साधुओं के आप ईश हैं, अतः ऋद्रीश हैं (६६)। भू अर्थात् पृथिवी पर जो उत्पन्न हुए हैं उन्हें भूत कहते हैं; इस प्रकारका निरुक्त्यर्थ होनेसे उपलच्चाका आश्रय कर जलादिके त्राश्रयसे उत्पन्न होनेवाले सभी जीवोंकी भूत कहते हैं। त्राप उनके स्वामी हैं, त्रातः

धीरो जगद्धितोऽजय्यस्त्रिजगत्परमेश्वर । विश्वासी सर्वलोकेशो विभवो मुवनेश्वर: ॥६१॥ त्रिजगद्वरत्वभस्तुंगस्त्रिजगन्मंगलोदयः । धर्मचक्रायुधः सद्योजातस्त्रे लोक्यमंगतः ॥७०॥ वरदोऽप्रतिद्योऽझेद्यो दृढीयानमयंकर । महाभागो निरौपम्यो धर्मसाम्राज्यनायक: ॥७१॥

|| इति नाथशतम् ॥

त्रातीतानां उपलक्त्यात् वर्तमानानां मिवष्यतां च प्राणिनां नाथः । भूतान् विभित्ते पालयतीति ॥६७॥ गमनं ज्ञानमात्रं वा गतिः । सर्वेपां अर्तिमथनसमर्थो वा । पाति रक्ति दुःखादिति । वर्पति धर्मामृतं वृपः । त्रियते वर्यः, स्वरांचः । वरणोयो मुक्तिज्ञद्मयाऽभिलपणीय इत्यर्थः । मंत्रं श्रुतं कृतवान् । शुभानि लच्चणानि यस्य सः । ) लोकानां प्रजानामन्यज्ञः प्रत्यज्ञीभृतः । ऋथवा लोकमध्यज्ञो लोकोपरिभुक्तः, राजनियोगिकनाकाद्यध्यज्ञवत् । श्रथवा लोका स्त्रीणि <u>मुवनानि</u> श्रथ्यक्ताणि प्रत्यक्ताणि यस्येति । वा लोकेम्यः प्रजाम्यः श्रधिकानि श्रक्ताणि ज्ञानलक्षणानि लोचनानि यस्येति । दुःखेन महता कष्टेनापि त्रासमंताद् धर्ययितुं परामवितुमशक्यो दुराधर्यः, ईषट्टु:ख-सुख-कृच्छाकृच्छेपु खलप्रत्ययः । भव्यानां रत्नत्रययोग्यानां बन्धुरुपकारकः । स्थिरप्रकृतिरित्यर्थ ॥६८॥

ध्येयं प्रति धियं बुद्धिमीरयति प्रेरयतीति । ऋथवा धियं राति ददाति भक्तानामिति धीरः । तर्हि द्घातेर्दानार्थत्वात् तद्योगे चतुर्थी कथं न भवति ? सत्यं, यस्मै दित्सा दातुमिच्छा भवति तत्र चतुर्थी भन्नति । परमेश्वरस्तु स्वभावेन बुद्धि ददाति, नित्वच्छया, तस्या मोहननितत्वात् । स तु मोहो भगवति न वर्तते, तेन लिंगात् पष्टी भवति, सम्बन्धमात्रविवित्तत्वात् । जगतां हितः , जगद्भयो वा हित:। न जेतुं केनापि इन्द्रादिना काम-क्रोध-मोह-लोभादिना वा शक्य:। त्रयाणां जगतां परम ईश्वरः

भूतनाथ हैं (६७)। भूतोंको पालते हैं, अतः भूतभृत् भी कहलाते हैं (६८)। गति शब्दकी निष्पत्ति गम् धातुसे हुई है। गम् धातु गमन, ज्ञान और अत्तिमथन अर्थात् पीड़ाको दूर करना, इन तीनों अर्थोंमें व्यवहृत होती है। प्रकृतमें आप ज्ञानस्वरूप हैं और पीड़ित जनोंकी पीड़ाके दृर करनेवाले हैं, अतः गति नामसे पुकारे जाते हैं (६६)। जगज्जनोंकी दुःखोंसे रज्ञा करते हैं, त्रात: पाता कहलाते हैं (७०)। धर्म रूप अमृतकी वर्षा करते हैं, अतः वृप कहलाते हैं (७१)। मिक्तलद्दमीके द्वारा वरण करनेके योग्य हैं, अतः वर्य कहलाते हैं (७२)। मंत्रों अर्थात् वीजपदरूप शास्त्रोंके कर्त्ता होनेसे मंत्रकृत् कहलाते हैं (७३)। श्रीवृत्त, शंख, चक्र आदि शुभलन्त्णोंके धारक होनेसे शुभलक्ण कहलाते हैं (७४)। लोकके अध्यक्त अर्थात् प्रत्यक्षीभूत हैं, अतः लोकाध्यक् कहलाते हैं। अथवा संसारके स्वामी होनेसे भी लोकाध्यक्त कहलाते हैं। अथवा लोक अर्थात् साधारण जनोंसे अधिक अर्थात् विशिष्ट ज्ञानरूप अन् अर्थात् नेत्रके धारक हैं, इसलिए भी लोकाध्यक्त कहलाते हैं (७५)। त्राप दुखोंके द्वारा त्रधर्प हैं त्रर्थात् कभी भी पराभवको प्राप्त नहीं होते, अतः दुराधर्ष कहलाते हैं (७६)। भव्य अर्थात् रत्नत्रय धारण करनेके योग्य जीवोंके आप वन्यु हैं, अतः भव्यवन्धु हैं (७७)। कृतकृत्य होनेसे अव आपको कोई कार्य करना शेव नहीं रहा, अतः किसी कामके करनेकी उत्कण्ठारूप उत्सुकता भी नहीं रही, इस कारण आप निरुत्सुक कहलाते हैं (७५)।

श्रर्थ—हे धर्मचक्र रेवर, त्राप धीर हैं, जगद्वित हैं, त्रजय्य हैं, त्रिजगत्परमेरवर हैं, विश्वासी हैं, सर्वलोकेश हैं, विभव हैं, भुवनेश्वर हैं, त्रिजगद्दल्लभ हैं, तुङ्ग हैं, त्रिजगन्मंगलोदय हैं, धर्मचक्रायुध हैं, सद्योजात हैं, त्रैलोक्यमंगल हैं, वरद हैं, त्रप्रतिघ हैं, त्रस्रेद्य हैं, दृढीयान् हैं,

अभयंकर हैं, महाभाग हैं, निरौपम्य हैं, ऋार धर्म-सामाज्यके नायक हैं ॥६६-७१॥

ब्याख्या है धर्मचक्रके ईश्वर, आप धीर हैं, क्योंकि अपने ध्येय या कर्तव्यके प्रति धी अर्थात् बुद्धिको प्रेरित करते हैं, लगाते हैं। अथवा भक्तोंके लिए 'धियं राति' अर्थात् बुद्धिको देते हैं, उन्हें सन्मार्ग सुमाते हैं और उसपर चलनेके लिए प्रेरित करते हैं (७६)। जगत्का हित करनेके कारण त्राप जगद्धित कहलाते हैं (५०)। वाह्यमें इन्द्र, नरेन्द्रादिके द्वारा त्रीर अन्तरंगमें स्वामी । अथवा त्रिजगतां परा उत्कृष्टा मा लद्दमीस्तस्या ईश्वरः । विश्वासो विद्यते यस्य स तथोक्तः, तदस्यातीति मत्वं त्वीन् । अथवा विश्वसिमन् लोकालोके केवलज्ञानापेत्त्वयाऽऽस्ते तिष्ठतीत्येवंशीलः, नाम्य-जातौ िण्निरताच्छील्ये । सर्वस्य लोकस्य त्रैलोक्यस्थितप्राण्गिगण्स्य ईशः प्रमुः । विगतो मवः संसारो यस्य स विभवः । अथवा विशिष्टो (भवो ) जन्म यस्य । भुवनस्य त्रैलोकस्य ईश्वरः ॥६६॥ त्रिजगतां वह्ममोऽभीष्टः । तुंगः, उन्नतः विशिष्टफलदायक इत्यर्थः । त्रिजगतां त्रिभुवनस्थितभव्यजीवानां मंगलानां पंचकल्याणा (ना)मुदयः प्राप्तिर्यस्मादसौ त्रिजगन्मंगलोदयः, तीर्थकरनामगोत्रयोः भक्तानां दायक इत्यर्थः । धर्म एव चक्रं पापारिखंडकत्वात् धर्मचक्रं । धर्मचक्रमायुधं शस्त्रं यस्य । सद्यस्तत्कालं स्वर्गात्प्रच्युत्य मातुर्गमें उत्पन्नत्वात् । त्रैलोक्यस्य मंगं सुखं (लाति ) ददाति, मलं वा गालयतीति ॥७०॥ वरमभिष्टं स्वर्गं मोत्तं च ददाति इति । अविद्यमानः प्रतिघः क्रोधो यस्य स तथोक्तः । न छेतुं शक्यः । अतिशयेन दृदः ।

पृथुं मृदुं दृढं चैव भृशं च ऋशमेव च । परिपूर्वे दृढं चैव पडेतान् रविधौ स्मरेत् ॥

न भयंकरोऽरोद्रः । श्रथवा श्रभयं निर्भयं करोतीति । महान् भागो राजदेयं यस्य । श्रथवा महेन पूजया श्रासमन्ताद् भज्यते सेव्यते महाभागः । निर्गतमीपम्यं यस्य स तथोक्तः । धर्म एव साम्राज्यं चक्र-वर्तित्वं, तस्य नायक स्वामी ॥७१॥

### इति नाथशतम्।

काम, कोधादि शत्रुओं के द्वारा त्राप जीते नहीं जा सकते, अतः अजय्य हैं (८१)। तीनों जगत्के परमेश्चर हैं, अथवा तीनों लोकोंमें जो परा मा अर्थात् उत्कृष्ट लुदमी है, उसके ईश्वर (स्वामी) हैं, श्रतः त्रिजगत्परमेश्वर हैं (८२)। विश्वासको धारेण करते हैं, श्रतः विश्वासी हैं। श्रथवा केवलज्ञानकी अपेन्ना आप विश्वभरमें आस अर्थात् निवास करते हैं (८३)। सर्वलोकमें स्थित प्राणियोंके ईश होनेसे सर्वलोकेश कहलाते हैं (८४)। आपका भव अर्थात् संसार विगत हो गया है, इसलिए विभव कहलाते हैं । श्रथवा कैवल्य प्राप्तिकी श्रपेत्ता विशिष्ट भव श्रर्थात् जन्मको–जिसके पश्चात फिर मरण नहीं है-लेनेसे भी विभव कहलाते हैं (५५)। त्राप त्रैलोक्यरूप भुवनके ईश्वर हैं (५६) । तीनों जगतुके वल्लभ अर्थात अतिप्रिय होनेसे त्रिजगदृद्धभ हैं (५७) । तुङ्ग अर्थात् उन्नत हैं, क्योंकि भक्तोंको विशिष्ट फल देते हैं (८८)। त्रिजगत्में स्थित भन्य जीवोंके पंचकल्याणकरूप मंगलका उदय अर्थात् लाभ आपके निमित्तसे होता है, अतः आप त्रिजगन्मंगलोदय हैं (८६)। धर्म-चक्ररूप आयुध ( शस्त्र ) के धारण करनेसे धर्मचक्रायुध कहलाते हैं, क्योंकि आप धर्मरूप चक्रके द्वारा पापरूप रात्रुत्रोंका नाश करते हैं (६०)। सद्यः श्रर्थात् स्वर्गसे च्युत होकर तत्काल ही माता-के गर्भमें उत्पन्न होते हैं, वीचमें अन्यत्र जन्म नहीं लेते, इसलिए सद्योजात कहलाते हैं (६१)। त्रैलोख्यके मं अर्थात् पापको गलाते हैं, नष्ट करते हैं, और मंग अर्थात् सुखको लाते हैं, इसलिए त्रैलोक्यमंगल कहलाते हैं (६२)। वर श्रर्थात् इच्छित स्वर्ग-मोत्तको दैनेके कार्ण वरद कहलाते हैं (६३)। त्रापके प्रतिच त्र्यात् कोधका त्रभाव है, इसलिए त्राप अप्रतिच कहलाते हैं (६४)। किसी भी वाह्य या अन्तरंग शत्रुके शस्त्रसे छेदे नहीं जा सकते हैं, इसलिए अछेद्य कहलाते हैं (६५)। अतिशय दृढ़ अर्थात् वलशाली या स्थिर होनेसे दृढीयान् कहलाते हैं (६६)। आप किसी भी प्राणीको भय नहीं करते, प्रत्यत निर्भय करते हैं, इसलिए अभयंकर कहलाते हैं। अथवा आप भयंकर अर्थात् रौद्र या भयानक नहीं हैं, प्रत्युत ऋति सुन्दराकार हैं (६७)। महान् भाग्यशाली होनेसे महाभाग कहलाते हैं, क्योंकि त्रिजगत् त्र्यापकी सेवा-पूजा करता है (६८)। संसारमें कोई भी वस्तु त्र्यापकी उपमाके योग्य नहीं हैं, इसलिए त्राप निरौपम्प कहलाते हैं (६६)। धर्मरूप सामाज्यके स्वामी होनेसे · धर्मसामाज्यनायक कहलाते हैं (१००)।

## (६) अथ योगिशतम्

योगी प्रन्यक्तनिर्वेदः साम्यारोहण्तत्परः । सामयिकी सामायिको निःप्रमादोऽप्रतिक्रमः ॥७२॥ यमः प्रधाननियमः स्वभ्यस्तपरमासनः । प्राणायामचणः सिद्धप्रत्याहारो जितेन्द्रियः ॥७३॥ धारणाधीश्वरो धर्मध्याननिष्टः समाधिराट् । स्फुरत्समरसीमाव एकी करणनायकः ॥७४॥

योगो ध्यानसामग्री अष्टांगानि विद्यन्ते यस्य स योगी। कानि तानि १ यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-समाध्य इति। प्रव्यक्तः स्फुटो मुखकमलिकासस्चितो निर्वेदः संसारशरीर मोग-वैराग्यं यस्य स तथोक्तः। साम्यस्य समाधेगरोहणे चटने तत्परः अनन्यवृत्तिः। सर्वजीवानां सममावपरिणामः सामा-ियकं, सम्यक् अयः समयः शुभावहो विधिजेंनधर्मः, समय एव सामायिकं। स्वार्थे शैंषिक इकण्। सामायिकं सर्वसावद्ययोगिवरितलक्त्रणं विद्यते यस्य स तथोक्तः। अथवा सा लक्ष्मीर्माया यस्य स सामायः सर्विद्धेसमूहः, सा विद्यते यस्य स, सामायी एव सामायिकः। स्वार्थेः कः। सामायिको गण्धरदेवसमूहो विद्यते यस्य स सामायिकी। इन अस्त्यर्थे। समये जैनधर्मे नियुक्तः सामायिकः, इकण्। निर्गतः प्रमादो यस्य। न विद्यते प्रतिक्रमो यस्य स अप्रतिक्रमः। कृतदोपनिराकरणं प्रतिक्रमणं, ते तु दोषाः स्वामिनो न विद्यन्ते येन, तेन प्रतिक्रमण्मिप न करोति, ध्यान एव तिष्ठति॥७२॥ यमो यावज्जीवनियमः, तद्योगात् स्वाम्यिप यमः, सर्वसावद्ययोगोपरतत्वात्। प्रधानो मुख्यः नियमो यस्य स तथोक्तः। उक्तं च—

नियमो यमश्र विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारे । नियमः परिमितकालो यावजीवं यमो घ्रियते ॥

श्रर्थ—हे योगेश्वर, श्राप योगी हैं, प्रव्यक्त निर्वेद हैं, साम्यारोहणतत्पर हैं, सामायिकी हैं, सामायिक हैं, निःप्रमाद हैं, श्रप्रतिक्रम हैं, यम हैं, प्रधाननियम हैं, स्वभ्यस्तपरमासन हैं, प्राणा-यामचण हैं, सिद्धप्रत्याहार हैं, जितेन्द्रिय हैं, धारणाधीश्वर हैं, धर्मध्याननिष्ठ हैं, समाधिराट हैं, स्कुर-त्समरसीभाव हैं, एकी हैं और करणनायक हैं ॥ ७२-७४॥

व्याख्या—हे स्वामिन्, आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिरूप अष्टाङ्ग योग पाया जाता है, अतः आप योगी हैं (१)। आपका निर्वेद अर्थात् संसार, अरीर और भोगसे वैराग्य मुख-कमलके विकाससे ही प्रगट है, अतः आप प्रव्यक्तनिर्वेद हैं (२)। साम्य, समाधि, स्वास्थ्य, योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोगः, ये सव एकार्यवाचक नाम हैं। आप शुद्धोपयोगस्प साम्यभावके आरोहण्यमें तत्पर हैं, उसमें तन्मय हैं, इसलिए साम्यारोहण्तत्पर कहलाते हैं (३)। सर्वजीवोंमें समताभावरूप परिणामको और सर्व सावद्ययोगके त्यागको सामायिक कहते हैं। इस प्रकारकी सामायिक आपके पाई जाती हैं, इसलिए सामायिकी कहलाते हैं। अथवा सा नाम लक्ष्मीका है, उसे जो मायारूप मानते हैं, ऐसे साधुजनोंको सामाय कहते हैं। उनके धारण करने वाले गण्धर समूहको सामायिक कहते हैं। आपके गण्धरोंका समुदाय पाया जाता है, इसलिए भी आप सामायिकी कहलाते हैं (४)। समय अर्थात् जैनधर्ममें आप युवत हैं, अतः आप सामायिक कहे जाते हैं (५)। आप सर्व प्रकारके प्रमादोंसे रहित हैं, इसलिए निःप्रमाद कहलाते हैं (६)। किये हुए देंगोंके निराकरण्को प्रतिक्रमण् कहते हैं, आप सर्व प्रकारके दोवोंसे रहित हैं, अतः अप्रतिक्रम हैं (७)। पाप, विपय, कपायादिके यावजीवन त्यागको यम कहते हैं और उसके योगसे आप भी यम नामसे प्रकार जाते हैं (५)। आत्म-नियमनरूप नियम आपके प्रधान है, अतः प्रधाननियम कहलाते

परमा लच्मीस्तां श्रस्यित त्यजित निःक्रमण्काले यः च तथोक्तः । प्राणायामे कुम्मक-पूरक रेचकादिलच्णे वायुप्रचारे चणो विचल्णः प्रवीणः प्राणायामचणः । वित्ते चंनु-चणौ इति तद्धितः चण्प्रत्ययः । विद्धः प्राप्तिमायातः प्रत्याहारः पूर्वोक्तिनिर्वेपयवोजात्त्ररं ललाटे स्थापनं मनो यस्य । जितानि विषयपुख-पराङ्मुखीकृतानि इन्द्रियाणि स्पर्शन रसन-माण-चत्तु-श्रोत्रलत्त्णानि येन स तथोक्तः ॥ ७३ ॥ धारणा पूर्वोक्ता पंचिवधा, तस्यां श्रधीश्वरः समर्थः । श्रथवा धारणा जीवानां स्वर्ग-मोत्त्रयोः स्थापना, तस्या धीवुं द्विधारणाधीः, मव्यजीवानां स्वर्गं मोत्ते च स्थापनावुद्धिरतस्या ईश्वरो रत्नत्रयदानसमर्थः, तद्दिना तद्दितयं न भवतीति कारणात् । धारणाधीश्वरः मोत्त्रहेतुरत्नत्रयनुद्धिदायक इत्यर्थः । धर्मध्याने श्राज्ञापाय-विपाकसंस्थानिवचयलत्त्रणे न्यतिशयेन तिव्दर्तिति । समाधिना श्रुक्रध्यानेन केवलज्ञानलत्त्र्णेन राजते शोभते । स्पुरन् चित्ते चमत्कुर्वन् समरसीमावः, सर्वे जीवाः श्रुद्धबुद्धै कस्वमावा इति परिणामः समरसीमावो यस्य । श्रथवा स्पुरन् श्रात्मिन समरसीमाव एककलोलीमावो यस्य स तथोक्तः, एक एव श्रद्धितीयः संकल्पविकल्प-रहित श्रात्मा विद्यते यस्य स । श्रथवा एके एक सदृशा श्रात्मानो जीवा विद्यन्ते यस्य स एकी । करणानां पंचानामिन्दियाणां मनःपष्ठानां स्व-स्वविपयगमननिपेधे नायकः समर्थः । श्रथवा करण्यवद्देन परिणामा उच्यन्ते, तेपां त्रिविधानामपि नायकः प्रवर्त्तकः ॥७४॥

हैं (६)। परम ऋर्थात् उत्कृष्ट आसनका आपने अच्छी तरह अभ्यास किया है, यही कारण है कि स्राप आठ वर्ष और अन्तम् हूर्त्तसे कम एक कोटि वर्ष-पर्यन्त एक पद्मासनसे वैठे हुए ही भव्यजीवोंको धर्मोपदेश देते रहते हैं, इसलिए आप स्वभ्यस्तपरमासन कहलाते हैं। अथवा निरुक्तिके वलसे यह भी अर्थ निकलता है कि अच्छी तरह भोगी गई पर अर्थात् श्रेष्ट मा-लक्सी का भी आप आसन श्रर्थात् निराकरण करते हैं, दीचा-कालमें उसे छोड़ देते हैं (१०)। पूरक, रेचक, कुम्भकादिलच्चण वायुप्रचार-निरोधस्वरूप प्राणायाममें त्राप चण अर्थात् प्रवीण हैं, इसलिए प्राणायामर्चेण हैं (११)। पंचेद्रियों के विपयोंसे मनको खींचकर ललाटपट्टपर 'झहैं' इस वीजात्तर के ऊपर उसे स्थिर करने की प्रत्याहार कहते हैं। आपको यह प्रत्याहारनामक योगका पांचवां आंग भी सिद्ध हो चुका है, अतः सिद्ध प्रत्याहार कहलाते हैं (१२) । ऋापने पांचों इन्द्रियोंको जीत लिया है, अर्थात् ऋाप विषयसुखसे परा-न्मूख हैं ऋौर आत्मसुखमें लवलीन हैं, अतः जितेन्द्रिय हैं (१३)। पार्थिवी, आग्नेयी, मारुती, वारुणी श्रीर तात्विकी इन पांचों धारणाओंके, अथवा उनके धारक योगियोंके श्राप स्वामी हैं, अतः योगके छठे अंग धारणा पर विजय प्राप्त करनेके कारण आप धारणाधीश्वर कहलाते हैं। अथवा जीवोंकों संसारसे उठाकर मोत्तमें स्थापित करनेकी बुद्धिको धारणाधी कहते हैं, ऐसी बुद्धि और उसके धारकोंके आप ईरवर हैं, इसलिए भी धारणाधीरवर कहलाते हैं (१४)। त्रापने चतुर्विध धर्मध्यान को भली भांति सिद्ध किया है, अतः धर्मध्याननिष्ठ कहलाते हैं (१५)। आत्मस्वरूपमें जल-भरे घड़ेके समान निखल होकर अवस्थित होनेको समाधि कहते हैं। स्राप इसप्रकार योगके स्रष्टम स्रंगरूप समाधिमें भली भांतिसे विराजमान हैं, अतः समाधिराट् कहलाते हैं (१६)। सर्व जीव शुद्ध वुद्धस्यरूप एक समान स्वभाववाले हैं, इस प्रकारके परिणामको समरसी भाव कहते हैं। श्रापके सर्वाङ्गमें यह स्कुरायमान है, अतः आप स्फुरत्समश्सीभाव कहलाते हैं। अथवा आत्मामें सम-रस हो करके एक लोली-भावसे स्थिर होनेको भी समरसीभाव कहते हैं। त्र्यापमें यह समरसीभाव पूर्णरूपसे स्फुरित है (१७)। आप सर्व संकल्प-विकल्पोंसे रहित एक हैं अर्थात पर-बुद्धिसे रहित हैं, इसलिए एकी कहलाते हैं। श्रथवा श्रापके मतमें सर्व जीव एक समान शिक्तके धारक हैं (१८)। करण श्रर्थात् पांचों इन्द्रिय और मनको वशमें करनेके कार्ण आप आप उनके स्वामी हैं अतः करणनायक कहलाते हैं। अथवा करण नाम अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामोंका भी है, श्राप इनके प्रवर्त्तक हैं: इसलिए भी करणनायक कहलाते हैं (१६)।

निर्जन्थनाथो योगीन्द्रः ऋषिः साधुर्यतिमु निः । महर्षिः साधुधौरेयो यतिनाथो मुनीश्वरः ॥७४॥ महामुनिर्महामोनी महाध्यानी महावती । महाचमो महाज्ञीलो महाज्ञान्तो महादमः ॥७६॥ निर्लेपो निर्जनस्वान्तो धर्माध्यक्तो द्याध्वतः । ब्रह्मयोनिः स्वयंबुद्धो ब्रह्मक्ते ब्रह्मतस्वित् ॥७७॥ •

निर्यन्यानां चतुर्विधनुनीनां नाथः । योगिनां ध्यानिनामिन्द्रः स्वामी । 'रिपी ऋषी गतों ऋषित गच्छिति द्विद्विद्विद्वि (ह्नों) प्रधिद्वं विक्रियिद्वं प्राप्नोतीति ऋषिः । ग्रह्मान्युप्धा किः । साध्यति रत्नत्रयमिति, कृ वा पा विमित्विदि साध्य श्र ह्यिम जिन चिर चिटिम्य उण् । यतते यत्नं करोति रत्नत्रयं, सर्वधातुन्य इः । मन्यते जानाति प्रत्यक्षप्रमाणेन चराचरं जगदिति सुनिः, मन्यते किरत उच्च । महांश्चासौ ऋषिः ऋदिसम्प्रकः । साधूनां रत्नत्रयसाधकानां धुरि नियुक्तः, रत्यत्र्यादेरेयण् । यतीनां निःकपायाणां नाय स्वानी । सुनीनां प्रत्यक्षणानिनामीश्वरः ॥७६॥ महांश्चासौ सुनि । प्रत्यक्षणानी । सुनिषु ण्ञानिषु भवं मौनं । मौनं विद्यते यत्य स मौनीं, महांश्चासौ मौनी महामौनी । वर्षस्वस्वपर्यन्तं खल्वादिनायो न धर्मसुपदिदेशा, ईदृश स्वामी महामौनी भप्यते । ध्यानं धर्म्य-शुक्लध्यानद्वयं विद्यते यत्य स ध्यानी, महांश्चासौ ध्यानी च महाच्यानी । वर्तानि प्राणातिपातपरिहारान्यतवचनपरित्यागाचौर्यव्रक्षचर्याकिचन्यरस्तीमोजनपरिहारकक्त्यानि विद्यन्ते यस्य स वर्ता । नहान् इन्हादीनां पृत्यो वर्ती महावर्ती । महती अनन्यराधारणा क्ता प्रश्मो यत्य । महान्ति अष्टादशस्वहत्वगणनानि शीलानि व्रतस्त्वणोपाया यत्य स । महांश्चासौ शान्तो क्ता प्रशमो वत्य । महान्ति अष्टादशस्ववगणनानि शीलानि व्यत्त्वणोपाया यत्य स । महांश्चासौ शान्तो

अर्थ—शंलरवर, त्राप निर्वन्थनाथ हैं, योगीन्द्र हैं, ऋषि हैं, साधु हैं, यित हैं, मुनि हैं, महिषें हैं, साधुधोरेय हैं, यित हैं, मुनीरवर हैं, महामुनि हैं, महामोनी हैं, महाध्यानी हैं, महान्वत हैं, महाज्ञान हैं, प्रदा्य हैं, व्याध्यन हैं, व्याध्य हैं, व्याध्यन हैं, व्याध्यन हैं, व्याध्य

. व्याख्या—हें निर्श्रन्थेश, निर्श्य अर्थात् अन्तरंग-बहिरंग परिग्रहसे रहित ऐसे ऋपि, यति, मुनि और अनगार इन चार प्रकारके, अथवा पुलाक, वजुरा, जुर्शील, निर्यत्थ और स्तातक इन पांच प्रकारके निर्यन्थोंके आप नाय हैं, इसलिए निर्यन्थनाथ कहलात हैं (२०)। योगको धारण करनेवाले ऐसे ध्यानी पुरुषको योगी कहते हैं, उनमें आप इन्द्रके समान प्रभावशाली हैं, अतः योगीन्द्र कहलाते हैं (२१)। बुद्धि, विकिया, श्रापिध आदि सर्वे ऋदियोंको प्राप्त करनेसे आप ऋपि कहलाते हैं। अथवा सर्व क्रेंशराशियोंका आपने रेपण अर्थात् निरोधस्प संवरण कर दिया है, इसलिए भी आप ऋषि कहलाते हैं (२२)। रत्नत्रयको सिद्ध करनेके कारण साधु हैं (२३)। पूर्ण रत्नत्रय धर्ममं अथवा मोच प्राप्तिमें सदा यत्नशील हैं, अतः यति हैं। अथवा यातिकर्मरूप पापोंका नाश कर चुकने पर भी अघाति-कर्मरूप अविशेष्ट पापोंके नाश करनेके लिए भी सतत प्रयत करते हैं, इसलिए भी यति कहेलाते हैं (२४)। मन् धातु जाननेके अर्थमें प्रयुक्त होती है। आप प्रत्यन् ज्ञानसे चराचर जगत्को जानते हैं, इसलिए मुनि कहलाते हैं (२५)। ऋदि-सम्पन्न ऋपियों में आप महान हैं, अतः महिं कहलाते हैं (२६)। रत्नत्रयकी साधना करनेवालेको साधु कहते हैं, आप उनमें धोरेय अर्थात् अप्रसर हैं, अतः साधुधौरेय कहलाते हैं (२७)। कपायों के नाश करने में उद्यत साधुओं को यित कहते हैं। आप उनके नाथ हैं, अतः यितनाथ कहलाते हैं (२५)। आप मुनियोंके ईस्वर हैं, अतः मुनीस्वर हैं (२६)। मुनियोंमें महान् हैं, अतः महामुनि कहलाते हैं। (३०)। मौन धारण करनेवालोंमें महान् होनेसे आप महामौनी कहलाते हैं। भगवान् आदिनायने एक हजार वर्षपर्यन्त मौन धारण किया था (३१)। शुक्तथ्यान नामक महाध्यानके ध्याता होनेसे महाव्यानी कहलाते हैं (३२)। महान् व्रतोंके धारण करनेसे महाव्रती हैं। अथवा इन्द्रादिकोंसे पूच्य महान् व्रती हैं, इसलिए भी महाव्रती कहलाते हैं (३३)। दूसरोंमें नहीं पाई जानेवाली ऐसी महाज्ञमाके थारण करनेके कारण महाज्ञम कहलाते हैं (३४)। श्रील अर्थात् ब्रह्मचर्यके महान् १८००० त्रठारह हजार भेदोंके धारण करनेसे महाशील कहलाते हैं (३५)। राग-द्वेप-रूप कपाय

पूतात्मा स्नातको दान्तो भदन्तो वीतमत्सरः । धर्मवृत्तायुधोऽत्तोभ्यः प्रपूतात्माऽमृतोद्भवः ॥७८॥ मंत्रम्र्तिः स्वसौरयात्मा स्वतंत्रो ब्रह्मसंभवः । सुप्रसन्नो गुणाम्भोधिः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥७६॥

रागद्वेपरिहतः । महान् दमस्तपः छ्रेशसिहिष्णुता यस्य स तथोक्तः ॥७६॥ निर्गतो निर्नेष्ठो लेपः पापं कर्ममलक्ष्णंको यस्य । निर्भ्रमं तन्ते भ्रान्तिरिहतं स्वान्तं मनो यस्य स तथोक्तः। संशय-विभ्रमरिहतत्त्वप्रकाशक इत्यर्थः । धर्मे चारित्रे ग्रध्यद्यः ग्रधिकृतः ग्रधिकारी नियोगवान् , नियुक्तो न कर्मापे धर्मविध्वसं कर्तुं ददाति । दया ध्वजा पताका यस्य । ग्रथवा दयाया ग्रध्विन मार्गे जायते योगिनां प्रत्यत्तो भवतीति । ग्रथवा दया ध्वजा लांछुनं यस्य स तथोक्तः । ब्रह्मण्रत्तपसो शानस्यात्मनो मोज्ञस्य चारित्रस्य वा योनि-क्त्पिचिस्थानं । स्वयं ग्रात्मना गुक्तमन्तरेण बुद्धो निर्वेदं प्राप्तः । ब्रह्मण्यमात्मानं शानं तपश्चारित्रं मोक्तं च जानातीति । ब्रह्मण्यो मोज्ञस्य शानस्य तपस्थारित्रस्य च तन्त्वं स्वरूपं हृदयं मर्मवेत्तीति जनातीति ॥७७॥

पूतः पवित्रः कर्मममलकलंकरिहतः श्रात्मा स्वभावो यस्य । स्नातः कर्ममलकलंकरिहतः द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरिहतत्वात् । पूतः प्रचालितः क श्रात्मा यस्य स तथोक्तः । उक्तं च—

पुलाकः सर्वशास्त्रज्ञो वकुशो मन्यबोधकः । कुशीले स्तोकचारित्रं निर्घन्थो यन्थाहारकः ः।

श्रीर संकल्प-विकल्पसे रहित होनेके कारण महाशान्त कहलाते हैं। श्रथवा कर्ममल-कलंकसे रहित हैं. इसलिए भी महाज्ञान्त कहलाते हैं। अथवा 'श' नाम सुखका और अन्त नाम धर्मका है। त्रात्मस्वभावको धर्म कहते हैं। त्रापका त्रात्मस्वभाव महान् सुखस्वरूप है, इसलिए भी महा-शान्त कहलाते हैं। अथवा आपने परिग्रहकी तृष्णारूप महा आशाका अन्त कर दिया है, इस प्रकारकी निरुक्तिके अनुसार भी आप महाशान्त सिद्ध होते हैं (३६)। कषायोंके दमन और कप्टोंके सहन करनेको दस कहते हैं। श्रापने प्रचंड परीपह श्रीर घोर उपसर्गांको भी वड़ी शान्तिके साथ सहन । केया हं, अतः महादमके नामसे पुकारे जाते हैं। अथवा 'द' शब्द दान, पालन, दया आदि अनेक अर्थीका वाचक है। आप त्रैलोक्यके प्राणियोंको अभय दान देकर उनका पालन करते हैं, इसलिए भी आप महादम अर्थात् महान् दाता हैं (३७)। कर्ममलकलंक रूप लेपसे आप रहित हैं, अतः निर्लेप हैं (३८)। आपका स्वान्त अर्थात् चित्त संशय, विपर्यय और त्र्यनध्यवसायरूप भ्रमसे रहित है, अतः निर्भ्रमस्वान्त हैं (३६)। रत्नत्रयरूप धर्मका अधिकारपूर्वक प्रचार करते हैं, इसलिए धर्माध्यच कहलाते हैं। अथवा धर्म-प्रचार और संरच्छारूप आधि अर्थात् मानसिक चिन्तवनमें आपका अच अर्थात् आत्मा निरत है, इसलिए भी आप धर्माध्यच कहाते हैं (४०)। दयारूप ध्वजाके धारण करनेसे दयाध्वज कहलाते हैं। अथवा दयाके अध्व अर्थात् मार्गमें जो चलते हैं ऐसे योगियोंको दयाध्व कहते हैं, उनके हृदयमें आप जन्म लेते हैं, श्रर्थात् उन्हें ही प्रत्यच्च होते हैं, श्रन्यको श्रापका साचात्कार नहीं होता, इसलिए भी श्राप दयाध्वेज कहलाते हैं (४१)। ब्रह्मशब्द आत्मा, ज्ञान, मोत्त, और चारित्रका वाचक है। आप इस सवकी योनि अर्थात् उत्पत्तिके आधार हैं, इसलिए साधुजन आपको ब्रह्मयोनि कहते हैं (४२)। विना किसी गुरुके स्वयं ही वोधको प्राप्त हुए हैं, इसलिए स्वयंवुद्ध हैं (४३)। ब्रह्म अर्थात् ज्ञान, तप, चारित्र और आत्माको जानते हैं इसलिए ब्रह्मज्ञ हैं (४४)। ब्रह्मके तत्व श्रर्थात् स्वस्प, रहस्य, हृदय या मर्मको जानते हैं, इसलिए त्रह्मतत्विवत् कहलाते हैं (४५)।

अर्थ—हे पतित-पावन, श्राप पूतात्मा हैं, स्नातक हैं, दान्त हैं, भदन्त हैं, वीतमत्सर हैं, धर्म-वृत्तायुध हैं, श्रज्ञोभ्य हैं, प्रपूतात्मा हैं, श्रमृतोद्भव हैं, मंत्रमूर्ति हैं, स्वसौम्यात्मा हैं, स्वतंत्र हैं, त्रह्मसंभव हैं, सुप्रसन्न हैं, गुणाम्भोधि हैं श्रोर पुण्यापुण्यनिरोधक हैं।।७५-७६।।

च्याख्या—पूत अर्थात् कर्ममलकलंकसे रहित पवित्र आपका आत्मा है, अतः आप पूतात्मा हैं (४६)। स्नात अर्थात् द्रव्य, भाव और नोकर्मरूप लेपसे रहित हो जानेके कारण प्रज्ञा- स्तान कः केवल ज्ञानी रोषा सर्वे तपोषनाः । दान्तः तपः ह्रोश्यसः । श्रयवा दो दानं श्रमददानं श्रन्तः स्त्रमावो दत्य च दान्तः । मदन्त इन्ह्रचन्ह्रषरणेन्द्रद्वनीन्द्रादीनां पृज्यप्रयीयत्वाद्रदन्तः । दीतो दिनशे मत्तरः परेषां शुमकर्नद्वेषो यस्य (च तथोक्तः,) श्रवेषां । धर्म एव इक्तः त्वर्ग-मोक्ष्प्तदायकत्वात्, च एवायुषं प्रहरणं कर्पशत्रुनिपाननात् । धर्मञ्च श्रायुषं यत्य च तथोक्तः । न क्षोमियतुं चारित्राचालियतुं शक्तः । श्रयवा श्रक्लेण केवलकानेन उभ्यते प्रेयते श्रक्तोभ्यः । प्रकरेण पृतः पवित्र श्रात्मा यत्य च तथोक्तः । श्रयवा श्रपुनाति प्रकरेण पवित्रयति मध्यवीदान् प्रपृः, पवित्रकारकः विद्यपरमेशी । तत्य ता लक्तीः श्रनन्त चतुर्यं तथा उपलक्तित श्रात्मा त्वमावो यत्य च प्रपृतात्ना विद्यत्वह्य इत्यर्थ । श्रविद्यनानं मृतं नरणं यत्र तत् श्रमृतं नोक्नः, तत्य उद्भव उद्मिक्त्यानां परनाद्धावमृतोद्रवः ॥७=॥ मंत्रः चत्राक्तो नत्तः, च एव मृत्तिः त्वरुगं यत्य । रवेनात्मना त्वयनेव परोपदेशं विनैव चौम्योऽक्रूरः श्रात्मा त्वमावो वत्य च तथोक्तः । न पराधीनः त्वः श्रात्मा तत्रं शरीरं यत्य । ब्रह्मणः श्रात्मनश्रारित्रत्य शनत्य नोक्तय च संमव उत्पत्त्वर्थः । चत्रु श्रतिशयेन प्रकृतः प्रहितवदनः, त्वर्ग-मोक्वरदावक्रो वा । गुणानां सम्यव उत्पत्तिर्वस्तात्व तथोक्तः । चन्त्र श्रात्मा तत्रं शरीरं यत्य । ब्रह्मणः श्रात्मनश्रारित्रत्य शनत्य नोक्तर्य च संमव उत्पत्तिर्वस्तात्व तथोकः । चन्तु श्रतिशयेन प्रवनः प्रहितवदनः, त्वर्ग-मोक्वरदावक्रो वा । गुणानां

लित हैं 'क अर्थात् आत्मा जिनकी; ऐसे आप हैं, अतः स्नातक कहलाते हैं (४७)। तपत्ररणके महाक्रशको सहन करते हैं, अतः वान्त कहलाते हैं। अथवा द अर्थात् अभयवान देना ही आपका अन्त अर्थात् स्वभाव है (४८)। आपकी आहेन्त्य-अवस्था इन्द्र, चन्द्र, वरन्द्र, धरऐन्द्र मुनीन्द्र अादिकोंके द्वोरा पृट्य हैं, अतः आप भदन्त कहलाते हैं (४६)। आप मत्सरभावसे सर्वया रहित हैं, अतः वीतमत्सर हे ( ५० )। आपका धर्मरूपी वृत्त भन्यजीवोंके स्वर्ग-मोत्तरूपी फल प्रदान करता हैं श्रोर वह धर्मवृत्त ही श्रापका श्रायुध हैं, कर्मह्म श्रुत्तश्रोंको मारनेके लिए शस्त्रका कार्य करता है, अतः आप धर्मवृत्तायुध वहलाते हैं (५१)। आप किसी भी वाहिरी या भीतरी शत्रुसे क्रोभित नहीं किये जा सकते है इसलिए अक्तोभ्य कहलाते हैं। अथवा अक् अर्थात् केवलज्ञानसे आपका आत्मा परिपूर्ण है इसलिए अज़ीभ्य कहे जाते हैं (५२)। आपका आत्मा अकर्यरूपसे पित्र है, इसलिए त्राप प्रपूतात्मा हैं त्रथवा जो भन्यजीवोंको प्रकर्षरूपसे पवित्र करते हैं, ऐसे सिद्धोंको 'प्रपूर कहते हैं उनकी 'ता' अर्थात् अनन्तचतुष्टयरूप लक्सीसे आपका आत्मा उपलचित है, अतः आप प्रपृतात्मा कहलाते हैं (५३)। वहां पर नरण नहीं है, ऐसे मोच्धामको अमृत कहते हैं, उसका उद्भव अर्थात् उत्पत्ति भव्यजीवोको आपके निमित्तसे होती है अतः आपको अमृतोद्भव कहते हैं। अथवा मृत नाम मरणका है और उद्भव नाम उत्पत्ति अर्थात् जन्मका है। आपके अव जन्म और नरण दोनोंका ही अभाव है अत: अमृतोद्भव नाम भी आपका सार्थक है (५४)। 'ग्रमो अरहंताएं' इन सात अन्तरोंको मन्त्र कहते हैं, यही आपकी मूर्ति है दूसरी कोई मूर्ति नहीं है अनः आप मंत्रमूर्नि वहे जाते हैं अथवा मन्त्रनाम स्तुतिका है। स्तुतिकारोंको ही श्रापकी अलच्य नृतिका साचात्कार होता है, इसलिए भी श्राप मंत्रमूर्त्ति कहलाते हैं। अथवा बाह्मण वेदके चालीस ऋष्यायोको मंत्र कहते हैं। किन्तु वे मंत्र पशुयज्ञादि चेपदेश देनेसे पापरूप हैं, निर्द-यताके प्ररूपक हैं; अतः उन्हें हिंसा-विधायक होनेसे मूर्तिरूप अर्थात् कठिन या कठोर आपने वत-लाया है (५५)। परोपदेशके विना स्वयमेव ही आपका आत्मा अत्यन्ते सोम्य हैं, द्यालु-स्वभाव हैं, न्नतः त्राप स्वर्तोन्यात्मा हैं ( ५६ )। तन्त्र शब्द करण, शास्त्र, परिच्छद, श्रोपिय, छुटुम्ब, प्रधान, सिद्धान्त आदि अनेक अर्थोंका वाचक है। आपका आत्मा ही उन सब अर्थोंमें व्याप्त है, अर्थात् न्नान ही शास्त्रस्वरूप हैं, त्रौपधिरूप हैं, इत्यादि। त्रतएव त्राप स्वतंत्र हैं (५७)। त्रह्मशब्द श्रात्मा, इत्न, चारित्र श्रादि श्रनेक अर्थोंका वादक है। श्रापसे झान, चारित्र, मोच श्रदिकी संभव अर्थात् उत्पत्ति हुई है, अतएव आप ब्रह्मसंभव कहलाते हैं (५८)। आप सदा अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं और भर्कोंको स्वर्ग-मोचके दाता हैं, अतएव सुप्रसन्न कहलाते हैं (५६)। अनन्त ज्ञान, दर्शन,

सुसंबूत्तः सुगुप्तात्मा सिद्धात्मा निरुपप्तवः । महोदकी महोपायो जगदेकपितामहः ॥८०॥ महाकारुगिको गुण्यो महाक्रेशांकुशः ग्रुचि, । अरिंजय सदायोगः सदाभोगः सदाप्रतिः ॥८१॥

ग्रनन्तकेवलज्ञान-ग्रनन्तदर्शन-ग्रनन्तवीर्य-ग्रनन्तसौख्य-सम्यक्त्व-ग्रस्तित्व-वस्तुत्व-प्रमास्तरः - प्रमेयत्व-चैतन्या-दीनां ज्ञनन्तगुणानां ज्ञम्भोधिः समुद्रः । पुण्यापुण्ययोर्निरोधको निपेधकारकः ॥७६॥

सुष्टु त्र्यतिशयेन संवृग्गोति स्म, त्र्यतिशयवद्विशिष्टसंवर्युक्त इत्यर्थः । सुष्टु त्र्यतिशयेन ग्रप्तः त्रास्व विशेपाणामगम्यः त्रात्मा टंकोत्कीर्ण्शयकैकस्वभावः त्रात्मा जीवो यस्य । सिद्धो हस्तप्राप्तिमायातः त्रात्मा जीवो यस्य । निर्गतो निर्नष्टो मूलादुन्मूलितः समूलकापं कपितः उपप्लवः उत्पातः उपसर्गो यस्य स तथोक्तः, तपोविष्नरहितः पड्मिद्रः । महान् सर्वकर्मनिर्मोचलच्याः अनन्तकेवलशानादिल त्याश्च उदर्कः उत्तरफलं यस्य । महान् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रतपोलच्चण उपायो मोच्चस्य यस्य स तथोक्तः । जगतामघोमध्योर्ध्यलोक-स्थितभव्यलोकानामेकोऽद्वितीयः पितामहः जनकजनको हितकारकत्वात् ॥८०॥ करुणायां सर्वजीवदयायां नियुक्तः कारियक । महांश्रासौ कारियको महाकारियकः, सर्वदैव मरणनिषेधक इत्यर्थः । गुर्णेषु पूर्वोक्तेषु चतुर-शीतिलच्चसंख्येपु नियुक्तः साधुर्वा । महान् तपः संयमपरीपहसहनादिलच्चणो योऽसौ क्लेशः क्रुच्छं स एवांक्रशः -श्रुणिर्मत्तमनोगनेन्द्रोन्मार्गनिपेधकारकत्वात् । (शुचिः) परमपवित्रः । ग्रुरीन् त्रष्टार्विशतिभेद्भिन्नमोहमहाशत्रुन् जयित निर्मूलकापं कपतिति । सदा सर्वकालं योगो त्र्यासंसारमलव्धलामलत्त्र्णं परमशुक्कध्यानं यस्य । सदा सर्व-कालं भोगो निजशुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्नैकलोलीभावलक्त्रणपरमानन्दामृतरसास्वादस्वभावो भोगो यस्य। सदा सर्वकालं धृतिः सन्तोपो यस्य ॥ ८१॥

मुख, वीर्यादि गुणोंके अम्मोधि अर्थात् समुद्र हैं, अतः गुणम्मोधि कहलाते हैं (६०)। पुण्यरूप शुभकर्म और अपुण्यरूप पापकर्मोंका ओपने निरोध कर पूर्ण संवरको प्राप्त किया है, अतएव आप पुण्यापुण्यनिरोधक कहलाते हैं (६१)।

अर्थ-हे करुणासागर, त्राप सुसंवृत्त हैं, सुगुप्तात्मा हैं, सिद्धात्मा हैं, निरुपप्लव-हैं, महो-दर्क हैं, महोपाय हैं, जगदेकिपतामह हैं, महाकारुणिक हैं, गुण्य हैं, महाक्लेशांकुश हैं, शुचि हैं,

अरिंजय हैं, सदायोग हैं, सदाभोग हैं, और सदाधृति हैं ॥५०-५१॥ व्याख्या—आपका आत्मा पूर्णरूपसे संवर को प्राप्त हो चुका है अतः आप सुसंवृत्त हैं (६२)। आपका आत्मा सुगुप्त अर्थात् सर्वे प्रकारसे सुरिचत है, किसी भी प्रकारके आस्त्रवके गम्य नहीं हैं, अतः आप सुगुप्तात्मा हैं (६३)। आपको आत्मा सिद्ध हो गया है, अथवा आपका आत्मा सर्व कर्मोंसे रहित सिद्धस्वरूप है, अतः आप सिद्धात्मा हैं (६४)। उपप्लय अर्थात् उत्पात, उपसर्ग उपद्रव आदिसे आप सर्वथा रहित हैं, अतः निरुप्लव कहलाते हैं। अथवा भूख, प्यास, शोक,मोहन, जन्म, और मृत्यु इन छह ऊर्मियोंको भी उपन्तव कहते हैं। आप उनसे रहित शुद्ध शिवस्वरूप हैं (६५)। सर्वे कर्म-विप्रमोचलच्या और अनन्त केवलज्ञानादि स्वरूप महान् उदर्क अर्थात् उत्तरफल को प्राप्त हैं, त्र्यतः महोदर्क कहलाते हैं (६६)। सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप मोचके महान् उपाय के प्राप्त कर लेनेसे आप महोपाय कहलाते हैं (६७)। सर्व जगत्के एकमात्र पितामह अर्थात् परम .हितैपी हैं, अतः जगदेकपितामह हैं (६८)। महान् दयालु स्वभाव होनेसे महाकारुणिक कहलाते हैं (६६)। चौरासी लाख उत्तर गुर्गोंसे युक्त हैं, अतः गुण्य कहलाते हैं (७०)। महान् क्लेशरूप गर्जों को जीतनेके लिए श्रंकुशके समान हैं, श्रतः महाक्लेशांकुश हैं (७१)। श्राप जन्मकालसे ही मल-मूत्र से रहित हैं, अन्तरंग-बहिरंग सर्व प्रकारके पापोंसे निर्लिप्त हैं, परम ब्रह्मचर्यसे युक्त हैं और निज शुद्ध-बुद्धैकस्वभावरूप परम पवित्र तीर्थमें निर्मल भावनारूप जलसे आपका अन्तःकरण अति पवित्र है, अतः आप शुचि कहलाते हैं (७२)। महान् मोहरूप अरिको जीतनेके कारण आप अरिजय कहलाते हैं (७३)। सदा ही शुक्लध्यानरूप योगसे युक्त हैं, अतः सदायोग कहलाते हैं (७४)।

# परमौदासिताऽनारवान् सत्याशीः शान्तनायकः । अपूर्ववैद्यो योगज्ञो धर्ममूर्तिरधर्मथक् ॥८२॥

परम उत्युष्ट उदासिता, उदास्ते इत्येवंशीलः उदासिता, तृन् । उत्युष्टीदासीनः शत्रु-मित्र-तृण-कांचन मध्यस्थपरिणाम इत्यर्थः । न य्राश न मुक्तवान् य्रानाश्चान् 'क्वंसकानौ परोक्षावच्च, घोपवत्योश्च यृति नेट् । य्रानाश्चान् य्रानाश्चांसौ य्रानाश्चांसः इत्यादि रूपाणि भवन्ति, य्रानाशुष्य य्रानाशुङ्ग्यामित्यादि च । सत्सु मध्यजीवेषु योग्या सत्या, सत्सु नियोच्या सत्या सद्या सद्या हिता वा सत्या । सत्या सफ्ता वा य्राशीः य्रक्त्यदान-मल् इत्यादिरूपा व्याशीर्यार्यादो यत्य स तथोक्तः । शान्तानां रागद्वे पमोइरिहतानां नायकः स्वामी । वा मोक्तगरप्रापको वा शान्तोऽक्र्रः, स चासौ नायक स्वामीः वा शरय सुखस्य ग्रत्यो विनाशो यत्मादती शान्तः संस्थातस्य न त्राय ग्रारामनं यत्य स शान्तनायकः । न भ्राट् नपादिति नत्य त्थितः । (विद्या मंत्रौषधि-कन्त्रणा विद्यते यत्य स वैद्यः । स वैद्यो लोकानां व्याधिविकत्स्य न क्ष्मिप फलममिलपति तेन स वैद्यः सर्वेपा-मपि सपूर्वे दृष्टः श्रुतश्च विद्यते ।) भगवांस्तु सर्वेपां जन्तप्रमृत्यपि व्याधितानां प्राणिनां नाममात्रेणापि व्याधिविनाशं करोति, कृष्टिनामपि शरीरं सुवर्णशलाकासदृशं विद्याति, जन्म-जर्ग-मर्गं च मूलादुन्मूलयित तेन मगवान् ग्रपूर्वश्चालौ वैद्यः ग्रपूर्ववेदः । योगं धर्म्य-शुक्तृध्यानद्वयं जानात्यनुभवर्ताति । धर्मत्य चारित्रस्य मूर्तिरकः, धर्मत्याहिंसालक्षणस्य मूर्तिः । ग्रधमे हिंसादिलक्षणं पापं स्वस्य परेपां च दहति मरमीकरोतीति ग्रधमंघक् ॥८२॥

सर्वना निज ग्रुद्ध-बुद्धैकस्वभावी परमानन्दामृत-रसास्वादनरूप भोगको प्राप्त हैं, अतः सदाभोग कहलाते हैं (७५) सदाही घृति अर्थात् परम धैर्यरूप सन्तोपको धारण करते हैं, अतः महाघृति कतलाते हैं (७६)।

अर्थ—हे निरीह, आप परमोदासिता हैं, अनाश्वान् हैं, सत्याशीः हैं, शान्तनायक हैं, अपूर्व-वैद्य हैं, योगज़ हैं, धर्ममृत्तिं हैं और अधर्मधक् हैं, ॥=२॥

व्याख्या — आप रात्रु और मित्रमें परम उदासीनस्तपसे अवस्थित रहते हैं, अतः परमौदासिता कहलाते हैं (७७)। आप अर्शन अर्थात् कवलाहारसे रहित हैं अतः अनारवान कहलाते हैं। अथवा आप शारवत कल्याएके मार्गमें आहत हैं और समस्त शत्रुओंके विश्वासपात्र हैं, इसलिए भी अनारचान् कहलाते हैं (७५)। आपका अभयदानरूप आशीर्वाद् सदा सत्य और सफत ही होता है अतः आप सत्यार्शाः कहजाते हैं (७६) । जिनके राग, द्वेप, मोहादि शान्त हो गये हैं, ऐसे साधुआं के आप नायक हैं, अथवा भव्योंको परम शान्तिरूप मोत्तनगरको प्राप्त करते हैं अतः शान्तनायक कहलाते हैं अथवां श अर्थात् सुखका अन्त करनेवाले संसारका आय अर्थात् आगमन् आपके नहीं हैं, पुन्रागमनसे त्राप रहित हो चुके हैं, इसलिए भी त्राप शान्तनायक कहलाते हैं (५०)। त्राप र्जसा वैद्य आज तक न किसीने देखा है और न सुना है, अतः आप अपूर्ववैद्य हैं। अर्थात् आपका नाम लेने मात्रसे ही रोगियोंके बड़े-बड़े रोग दूर हो जाते हैं, कोढ़ियोंके छुष्ट-गलित शरीर भी सुवर्ण सहश चमकने लगते हैं और जिन जन्म, जरा मरणादि व्याधियोंका अन्य किसी वैद्यने इलाज नहीं कर पाया है, उन्हें त्रापने सर्वया सर्वदा के लिए दूर कर दिया है, अतः आपको योगिजन अपूर्ववैद्य कहते हैं (न१)। धर्म और शुक्लध्यानरूप योगके आप ज्ञाता हैं, अथवा कर्मास्त्रवके कारणभूत मन, वचन, कार्यरूप शुभाशुभ योगके आप जानने वाले हैं, आप ही वाह्य और आभ्यन्तर परिप्रहसे रहित हैं त्रोर मोन्नमार्गमें प्रवृत्त हैं इसलिए योगज्ञ कहलाते हैं (८२)। त्राहिंसालन्त्रण या रत्नत्रयस्वरूप धर्मकी त्राप सान्तात् मूर्त्ति हैं। अथवा धर्मशब्द न्याय, आचार, कर्त्तव्य, उपमा, स्वभाव,दान त्रादि अनेक अर्थींका भी याचक है। आप न्याय, कर्त्तव्य, आदिके मूर्त्तमान् रूप हैं, इसलिए भी धर्ममूर्ति कहलाते हैं (=३)। अधर्म अर्थात् हिंसादिलक्षा पापके दहने करनेवाले हैं, इसलिए अधर्मधक् कहलाते हैं (न४)।

ब्रह्मे ट् महाब्रह्मपतिः कृतकृत्यः कृतकृतुः । गुणाकरो गुणोच्छ्रेदी निर्निमेपो निराश्रयः ॥८३॥ सृरिः सुनयतत्त्वज्ञो महासैन्नीमयः शमी । प्रज्ञीणवन्धो निर्ह्नेन्द्रः परमर्पिरनन्तगः ॥८४॥ इति योगिशतम् ।

ब्रह्मणो ज्ञानस्य वृत्तस्य मोत्तस्य च ईट् स्वामी । ब्रह्मणां मित्रज्ञानादीनां चतुर्णो उपिर वर्त्तमानं पंचमं केवलज्ञानं महाब्रह्मोच्यते, तस्य पितः स्वामी । कृतं कृत्यं ब्रात्मकार्यं येन स तथोक्तः । कृतो विहितः कृतुर्यज्ञः शकादिमिर्यस्य स तथोक्तः । गुणानां केवलज्ञानादीनां वा चतुरशीतिलद्माणां ब्राक्तर उत्पत्तिस्थानं गुणाकरः । गुणान् क्रोधादीन् उच्छेद्यतीत्येवंशीलः । ब्रगुणोच्छेदी इति पाठे ब्रगुणान् दोपान् छिनित्त इति । चत्नुपोः मेपोन्मेपरिहतः, दिव्यचत्नुरित्यर्थः । लोचनस्पन्दरिहत इति यावत् । निर्गतो निर्नष्टः ब्राश्रयो गृहं यस्य, वा निर्निश्चित ब्राश्रयो निर्वाणपदं यस्य ॥८३॥ स्तेः बुद्धं स्त्रिः । भू स् ब्रादिम्य किः । ये स्याच्छुब्दोपलित्तास्ते सुनयास्तेपां तत्त्वं मर्म जानातीति सुनयतत्त्वज्ञः । महती चासौ मेत्री महामेत्री सर्वजीवजीवनबुद्धिः, तया निर्कृतः । शमः सर्वकर्मत्त्रयो विद्यते यस्य । समी इति पाठे समः समतापरिणामो विद्यते यस्य । प्रकर्पण द्वीणः च्लंगतो वंधो यस्य । निर्गतं द्वन्द्वं कलहो यस्य । परमश्चासौ ऋपिःकेवलज्ञानद्विसहितः। ब्रानन्तं केवलज्ञानं गच्छिति प्रामोतीति ॥८४॥ इति योगिशतम् ।

अर्थ—हे स्वामिन, त्राप ब्रह्मेट् हैं, महाब्रह्मपति हैं, छतछत्य हैं, छतछतु हैं, गुणाकर हैं, गुणोच्छेदी हैं, निर्निमेप हैं निराश्रय हैं, सूरि हैं, सुनयतत्त्वज्ञ हैं, महामंत्रीमय हैं, शमी हैं, प्रचीणवन्य हैं, निर्दृन्द हैं, परमिंप हैं और अनन्तग हैं ॥≒३—≒४॥

व्याख्या — त्रहा अर्थात् आत्मा, ज्ञान, चारित्र और मोत्तके आप ईश्वर हैं, अतः ब्रह्मेट् कहलाते हैं (५५)। ब्रह्म नाम ज्ञानका है, सर्व ज्ञानोंमें श्रेष्ठ केवलज्ञानको महाब्रह्म कहते हैं, आप उसके पति हैं, अतः महाब्रह्मपति हैं। अथवा महाब्रह्मा नाम सिद्धपरमेष्टी का है, दीचाके अवसरमें आप उन्हें नमस्कार करते हैं, अतः वे आपके स्वामी हैं, इस अपेचा भी आप महाब्रह्मपति कहलाते हैं (५६) । करनेके योग्य कार्योंको श्रापने कर लिया है, श्रतः आप कृतकृत्य कहलाते हैं (५७) । आपका कृतु अर्थात् पूजन इन्द्रादिकोंने किया है, इसलिए आप कृतकृतु हैं। अथवा भन्योंके द्वारा की गई आपकी पूजा सदा सफल ही होती है, कभी भी निष्फल नहीं जाती/उन्हें स्वर्ग और मोचको देती है, इसलिए भी आप कृतकृतु कहलाते हैं। अथवा आपने कर्मोंको भस्म कर्नेरूप यज्ञ समाप्त कर लिया है, इससे भी कृतकृतु नाम त्रापका सार्थक हैं (८८)। आप छ्यालीस मूल गुणोंके, त्रथवा चौरासी लाख उत्तर गुणोंके अथवा ज्ञानादि आत्मिक अनन्त गुणोंके आकर अर्थात् खानि हैं, अतः गुणाकर कहलाते हैं (८६)। क्रोधादि विभावगुर्णोंके उच्छेद करनेसे गुर्णोच्छेदी कहलाते हैं। अथवा अगुर्णोच्छेदी पाठके स्वीकार करनेपर अगुण अर्थात् दोपोंके आप उच्छेदक हैं, इसलिए अगुणोच्छेदी नाम भी आपका सार्थक हे (६०)। निर्मेप ऋर्थात् नेत्रोंके उन्मीलन-निमीलनरूप टिमकारसे ऋाप रहित हैं, ऋतः निर्निमेप हैं(६१)। त्रापका द्याश्रय त्रर्थात् सांसारिक निवास नष्ट्हो चुका है त्रीर निर्वाणुरूप निश्चित त्राश्रयको आपने प्राप्त कर लिया है, अतः आप दोनोंही अपेचाओंसे निराश्रय सिद्ध होते हैं (६२)। आप भव्योंके जगत्-उद्घारक बुद्धिको सूते अर्थात् उत्पन्न करते हैं, इसलिए योगिजन आपको सूरि कहते हैं (६३)। स्यात्पदसे संयुक्त नयोंको सुनय कहते हैं। उन नयोंके आप तत्त्व ऋर्थात् रहस्य या मर्मको जानते हैं इसलिए सुनयतत्त्वज्ञ हैं (६४)। त्र्याप महा मित्रतासे युक्त हैं, सर्व जीवोंके सदा हितैपी हैं, त्र्यतः महा-मैत्रीमय कहलाते हैं (६५)। सर्व कर्मोंका चय करनेसे शमी कहलाते हैं। 'समी' इस पाठके मानने पर आप समता भावसे युक्त हैं, अतः समी कहलाते हैं (६६)। आपने सर्व कर्मवन्थोंको प्रचीए कर दिया है, अतः प्रचीएवन्य हैं (६७)। श्राप द्वन्द्व अर्थात् कलह-दुविधासे रहित हैं, श्रंतः निर्द्वन्द्व कहलाते हैं (६८)। केवलज्ञानरूप परम ऋद्धिसे युक्त हैं अतः परमर्पि कहलाते हैं (६६)। अनन्त केवलज्ञानको प्राप्त किया है, अथवा अनन्त संसारसे परे गमन किया है, अथवा अनन्त पदार्थोंके ज्ञाता हैं, इसलिए श्राप श्रनन्तग कहलाते (१००)।

# श्रध निर्वाणशतम्

निर्वाण: सागर: प्राज्ञमहासाधुल्दाहृत: । विमलामोऽघ शुद्धाम: श्रोधरो दत्त इत्यपि ॥=१॥

निर्वात स्म निर्वाणः, सुलीमृतः श्रमन्तसुलं प्राप्तः । निर्वाणो वा ते इति साधः । वा निर्गता—वाणाः शराः कन्द्रपंवाणाः यरमादिति । वा निर्गताः वाणाः समान्यश्यस्तदुपलक्षणं सर्वाष्ठधानां, निर्वाणः । वा वने निष्ठको वानः, निश्चितो वानो निर्वाणः । यतो मगवान् निःकान्तः सन् वनवासी एव भवति, विनकाल्यतात्, न तु स्थिवरकित्वत् वसत्यादौ तिष्ठिति । सा लद्मागले कण्ठे यत्य स सागरः, श्रम्यु-द्य-निःश्रेयसलक्नीसमालिगितत्वात् । वा निःक्रमण्यकत्याणावसरे सा राज्यलद्मीर्गरः विपम्बद्दशी श्ररोचमानन्त्वात् । दक्तः कुशलो हितश्च साधुरुच्यते । महांश्चासौ साधुर्महासाधः । विमला कर्ममलकलंकरिता श्रामा शोभा यत्यति । शुद्धा शुङ्का श्रामा दीतिर्यत्य स तथोक्तः । शुङ्कलश्यो वा । श्रियं वाद्यां समवसरण्वक्त्यो-पलित्तां, श्रम्यन्तरां केवलशानादिलक्त्णां धरतीति । दानं दक्तं, दत्तयोगाद् मगवानिप दक्तः, वांद्यितफल-प्रदायक इत्यर्थः ॥८॥।

श्रर्थ—हे भगवन्, श्राप निर्वाण हैं, सागर हैं, महासाधु हैं, विमलाभ हैं, श्रद्धाम हैं, श्रीधर हैं श्रोर दत्त हैं।।नधा।

द्याच्या हे भगवन्, आप कामके वाणोंसे अथवा आकुलताके कारणभूत सर्व प्रकारकी शल्योंसे रहित हैं, अतः निर्वाण हैं। 'अथवा निर्वाण अर्थात् अनन्त सुखको प्राप्त कर लेनसे आप निर्वाण कहलाते हैं। अथवा वनमें वसनेवाले को वान कहते हैं। जिसका वनमें वसना सर्वथा निश्चित है, उसे निर्वाण कहा जाता है। भगवान भी घर छोड़नेके पश्चात् जिनकल्पी होकर वनमें ही वास करते हैं (१)। सा नाम लक्ष्मीका है और गर नाम गला या कंठका है। भगवान्के गलेमें अभ्युद्य-निःश्रेयसहप लच्मी त्रालिंगन करती हैं, त्रतः त्राप सागर हैं। त्रयवा गर नाम विषका भी है। आप दीचाके अवसरमें राज्यलक्मीको विषके सददा हेय जानकर छोड़ देते हैं, इसलिए भी सागर कहलाते हैं। अथवा गर अर्थात विपके साथ जो वर्तमान हो, उसे सगर कहते हैं, इस निरुक्तिके अनुसार सगर नाम धरऐन्द्रका है,। उसके आप सांकल्पिक पुत्र हैं, अतः श्राप सागर कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान् वाल्यावस्थामें सिंहासन पर वैठते हैं, तव धरऐन्द्र उन्हें अपनी गोदमें लेकर बैठता है और सौधर्मेन्द्र सिंहासनके नीचे बैठकर उनके चरण-कमलोंकी सेवा करता है। अथवा सा अर्थात् लद्दमीसे उपलचित अग अर्थात् गिरिराज मुमेरको साग कहते हैं, क्योंकि वह जन्मकत्याणेकके समय भारी लक्ष्मीसे सम्पन्ने होता है। उस लक्सी-सम्पन्न सुमेरुको आप जन्मामियेकके समय 'राति' अर्थात् स्वीकार करते हैं, इसलिए भी त्रापका सागर यह नाम सार्थक है। त्रथवा सा त्रर्थात् लद्मी जिनकी गत या नष्ट हो चुकी है, ऐसे द्रिदी जनोंको साग कहते हैं, उन्हें आप 'रायित' अर्थात् धन प्रहण करनेके लिए त्राहानन करते हैं त्रार उनका दारियू-दुःख दूर करते हैं, इसलिए भी त्राप सागर कहलाते हैं (२)। दच, कुशल या हितेपीको साधु कहते हैं। आप महान् कुशल हैं अतः महासाधु हैं। अथवा तीर्थंकर जैसा महान् पर पा करके भी आप मुक्तिके देनेवाले रत्नत्रयकी साधना करते हैं, इसलिए भी योगिजन आपको महासाधु कहते हैं ( ं )। कर्ममलकलंकसे रहित विमल आत्माको धारण करनेसे आप विमलांम कहलाते हैं। अथवा विशिष्ट मा अर्थात् केवलज्ञानरूप लच्मीका लाभ आपको हुआ है, इसलिए भी आपका विमलाभ नाम सार्थक है। अथवा राहु, केतु आदि प्रहोंके उपरागसे रहित विमल श्रौर कोटि सूर्य-चन्द्रकी श्राभाको भी तिरस्कृत करनेवाले ऐसे भामंडलको त्राप धारणा करते हैं, इसलिए भी त्राप विमलाभ कहलाते हैं (४)। कर्ममलकलंकसे रहित ग्रुद्ध त्रमा त्रर्थात् चैतन्य ज्योतिको धारण करनेसे त्राप ग्रुद्धाम कहलाते हैं। त्रथवा ग्रुद्ध अर्थात् शुक्तलेश्यारूप आपकी आभा है, इसलिए भी आप शुद्धाभ हैं (५)। वाह्य समवसरण-

अंमलाभोऽप्युद्धरोऽग्निः संयमश्च शिवस्तथा । पुर्णांजितः शिवगण उत्साहो ज्ञानसंज्ञक. ॥८६॥ परमेश्वर इत्युक्तो विमलेशो यशोधरः । कृष्णो ज्ञानमितः शुद्धमितः श्रीभद्र शान्तयुक् ॥८७॥ वृपमस्तद्वद्गितः संभवश्चाभिनन्दनः । मुनिभिः सुमितः पद्मभः शोक्तः सुपारवैकः ॥८८॥

ग्रविद्यमाना मलस्य पापस्य ग्रामा लेशो यस्य । ग्रथवा न विद्यते मा लक्ष्मीयेंपां ते ग्रमाः, दीनदुःस्थित-दिग्रास्तेपां लामो धनप्राप्तिर्यस्मादसी ग्रमलामः । उत् ऊर्ध्वस्थाने धर्पत स्थापयित मन्यजीवानिति ।
ग्रंगित उन्दें गच्छिति त्रेंलोक्याग्रं व्रजति, उन्ध्वं व्रज्यास्वभावत्त्वात् ग्रिग्नः, ग्रागिशुपियुविद्दम्यो निः । सम्यक्
प्रकारो यमो यावज्जीवव्रतो यस्य । शिवं परमकल्याणं तद्योगात् पंचकल्याण्प्रापकत्त्वात् शिवः । पुष्पवत्
कमलवत् ग्रञ्जलिः इन्द्रादीनां करसंपुटो यं प्रति स पुष्पांजलिः । शिवः श्रेयस्करो गणो निर्श्वयादिद्वादशाभेदः संघो यस्य । सहनं सहः, भावे घत्र् । उत्स्रष्टः साहः सहनं परीपहादिद्धमता उत्स्वाहः । ज्ञानं जानाति
विश्वं इति ज्ञानं । कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च कर्त्वारि युट् । वा ज्ञान् पण्डितान् ग्रनित जीवति ज्ञानः । ग्रज्ञान्तर्मूत
इन्प्रत्ययः ॥८६॥ परमश्चालौ ईश्वरः स्वामी । विमलः कर्ममलकलंकरितो व्रतेष्वनित्वारो वा विमलः, स
चासावीशः । यशः पुण्यगुणकीर्त्तनं धरतीति । कर्पति मूलादुन्मूलयित निर्मूलकापं कपति चातिकर्मणां घातं
करोतीति । ज्ञानं केवलज्ञानं मतिर्ज्ञानं यस्य । शुद्धा कर्ममलकलंकरिता मतिः सकलविमलकेवलज्ञानं यस्य ।
श्रिया ग्रव्युदय-निःश्रेयसलज्ञ्चण्या लच्न्या भद्रो मनोहरः । शाम्यति स्म शान्तः रागद्व परिहत इत्यर्थः ॥८॥।
वृपेणाहिसालज्ञ्योपलिज्ञितेन धर्मेण भाति शोमते । न केनापि काम-क्रोधादिना शत्रुणा जितः ग्राजितः । सं

रूप और अन्तरंग अनन्त ज्ञानादिरूप श्री को धारण करनेसे 'श्रीधर' यह नाम भी आपका सार्थक है। अथवा श्री से उपलिचत धरा अर्थात् समवसरणभूमि आपके हैं, इसलिए भी आप श्रीधर हैं। अथवा श्रीके आप धर अर्थात् निवासभूमि हैं (६)। भक्तोंको वांछित फलके दाता होनेसे आप दत्त कहलाते हैं। अथवा आप अपनी ही आत्माको ध्यानमें देते हैं अर्थात् लगाते हैं, इसलिए भी दत्त कहलाते हैं (७)।

अर्थ—हे परमेरवर, श्राप श्रमलाभ हैं, उद्धर हैं, श्रिम हैं, संयम हैं, शिव हैं, पुष्पांजित हैं, शिवगण हैं, उत्साह हैं, ज्ञानसंज्ञक हैं, परमेश्वर हैं, विमलेश हैं, यशोधर हैं, छप्ण हैं, ज्ञानमित हैं, श्रद्धमित हैं, श्रीमद्र हैं, शान्त हैं, वृपम हैं, श्रजित हैं, संमव हैं, श्रमिनन्दन हैं,

सुमति हैं, पद्मप्रम हैं और सुपारवें हैं ॥५६-५५॥

व्याख्या—हे परम इश्वर, त्रापके पापरूप मलकी त्राभा त्रर्थात् लेश भी नहीं है, इसलिए श्राप श्रमलाभ कहलाते हैं। श्रथवा मा श्रर्थात् लच्मीसे रहित दीन-दरिद्रियोंको श्रमा कहते हैं, उन्हें श्रापके निमित्तसे धनका लाभ होता है, इसलिए भी श्राप श्रमलाभ कहलाते हैं। श्रथवा लन्मीसे रहित निर्श्रन्थ मुनियोंको अमा कहते हैं। उन मुनियोंको जो अपने संघमें लेते हैं, ऐसे गण्धर-देवोंको अमल कहते हैं। उन गण्धरदेवोंसे आप सर्व ओरसे 'भाति' अर्थात् शोभित होते हैं, इसलिए भी श्राप अमलाभ कहलाते हैं ( ८ )। श्राप उत् अर्थात् अध्वलोकमें भव्यजीवोंको धरते हैं-स्थापित करते हैं, इसलिए आप उद्धर कहलाते हैं। अथवा आप उत् अर्थात् उत्कृष्ट हर हैं, पापोंके हरण करनेवाले हैं। त्र्यथवा उत्कृष्ट समवसरण-धराको धारण करते हैं। त्र्यथवा उत्कृष्ट वेगसे एक समयमें सात राजु लोकको उल्लंघन करके मोत्तमें प्राप्त होते हैं, इसलिए भी उद्धर कहलाते हैं (६)। श्रमिके समान अर्ध्वगमनस्वभावी हैं, श्रथवा कर्मरूप काननके दहनके लिए श्राप श्रमिके समान हैं, श्रातः श्राप्ति कहलाते हैं (१०)। यम अर्थात् यावज्ञीवनरूप व्रतोंको सम्यक् प्रकार धारण करनेसे साधु-जन त्रापको संयम कहते हैं (११)। परम कल्याएरूप होनेसे त्राप शिव कहलाते हैं। त्रथवा आप शिवको करनेवाले हैं और स्वयं शिव अर्थात् मोचस्वरूप हैं, शरीरसे युक्त होने पर भी जीवन्मुक्त हैं, इसलिए भी योगीजन त्रापको शिव कहते हैं (१२)। इन्द्रादिक देव भक्ति-भारसे नम्भिनूत होकर श्रापके लिए कमल-पुष्पके समान हाथोंकी अंजलि वांधे रहते हैं, इसलिए आप पुष्पांजलि कहलाते हैं। त्राथवा वारह योजन प्रमाण समवसरणभूमिमें विविध कल्पवृत्तोंके पुष्पोंकी वर्पा होनेसे भी हर समीचीनो भनो जन्म यस्य । शंभव इति पाठे शं सुखं भनति यस्मादिति शंभनः, संपूर्वेर्निभ्य संज्ञायां ग्रन् । ग्रिम समन्तात् नन्दयति निजरूपाद्यतिशयेन प्राज्ञानामानन्दस्त्पादयतीति । शोभना लोकालोकप्रकाशिका मितः केवलज्ञानलक्ष्णोपलक्तिता बुद्धिर्यस्य । पद्मवत् रक्तकमलवत् प्रभा वर्णो यस्य । सुष्ठु शोभने पाश्वें वाम-दिक्षणशरीरप्रदेशौ यस्य ॥८८॥

एक व्यक्तिके हस्तमें पुष्पोंकी ऋंजुलि भरी होती है, इसलिए भी आपको लोग पुष्पाञ्जलि कहते हैं (१३)। शिव अर्थात् श्रेयस्कर द्वादश सभारूप गण या संघके पाये जानेसे मुनिजन आपको शिव-गण कहते हैं। अथवा शिवका ही आप साररूपसे गिनते हैं और अन्य सर्व वस्तुओं को असार गिनते हैं, इसलिए भी आप शिवगंण कहलाते हैं (१४)। आप उत्कृष्ट परीपहोंके सहन करनेवाले हैं, इसलिए उत्साह कहलाते हैं। अथवा उत्कृष्ट सा अर्थात् मोचलच्मीका हनन नहीं करते, प्रत्युत सेवकोंको मोचलक्मी प्रदान करते हैं, इसलिए भी आपका उत्साह यह नाम सार्थक है (१५)। जो विरवको जाने, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ही आपकी संज्ञा अर्थात् नाम है, अतएव आप ज्ञानसंज्ञक कहलाते हैं। अथवा 'क् अर्थात् क्ञानियोंको आप जीवन देते हैं, अर्थात् क्ञानियोंके आप ही प्राण हैं, इस अपेनासे भी आपका उक्त नाम सार्थंक है (१६)। आप परम अर्थात् सर्वोत्कृष्ट लच्मीके ईरवर हैं, इसलिए परमेश्वर कहलाते हैं। अथवा 'प अर्थात् परित्राण करनेवाली, जीवोंके नरकादिगतियोंमें पतनसे रक्ता करनेवाली रमाके आप स्वामी हैं। अथवा 'परं' अर्थात् निश्चय रूपसे आप 'अ' अर्थात् अरहन्त पदको प्राप्त ईश्वर हैं, इसलिए भी योगिजन आपको परमेश्वर कहते हैं (१७)। आप विमल अर्थात् कर्ममल-रहित ईश हैं, अतः विमलेश कहलाते हैं। अथवा 'वि' अर्थात् अवाति कर्मरूप विविध 'म' यानी मलका लेशमांत्र पाये जानेसे भी विमलेश यह नाम सार्थक है (१८)। यशको धारण करनेसे आप यशोधर कहलाते हैं (१६)। घातिया कर्मोंको जड़मूलसे छश करनेके कारण आपको योगिजन कृष्ण कहते हैं (२०)। केवलज्ञानरूप ही आपकी मित है, अतः आप ज्ञानमित कहलाते हैं (२१)। कर्ममलसे रहित शुद्ध मेतिको धारण करनेसे साधुजन आपको शुद्धमित कहते हैं (२२)। अभ्युद्य और निःश्रेयसरूप श्रीसे आप भद्र अर्थात् मनोहर हैं, इसलिए श्रीभद्र कहलाते हैं (२३) । आपके राग-द्वेषादि सव विकारभाव शान्त हो चुके हैं, इसलिए योगिजन आपको शान्त कहते हैं (२४)। अहिंसालच्या वृप अर्थात् धर्मसे आप 'भाति' कहिए शोभित हैं, अतः वृपभ नामसे आप पुकारे जाते हैं (२५)। काम-क्रोधादि किसी भी शत्रुके द्वारा नहीं जीते जा सकनेसे आप अजित कह-लाते हैं (२६)। त्रापका भव त्रर्थात् जन्म सं कहिए समीचीन है, संसारका हितकारक है। त्रथवा 'शंभव' ऐसा पाठ मानने पर शं अर्थात् सुखको भव कहिए उत्पन्न करनेवाले हैं, जगत्को सुखके दाता हैं श्रीर स्वयं शान्तमूर्त्ति हैं, इसलिए योगिजन आपको संभव या शंभव नामसे पुकारते हैं (२७)। श्रभि अर्थात् सर्वप्रकारसे श्राप जीवोंको श्रानन्दके देनेवाले हैं, उनके हर्षको वढ़ानेवाले हैं, इसलिए सर्व जगत् आपको 'अभिनन्दन' कहकर आभिनन्दित करता है। अथवा अभी अर्थात् भयसे रहित निर्भय और शान्तिमय प्रदेश आपके समवसरणमें पाये जाते हैं, इसलिए भी आप अभिनन्दन कह-लाते हैं (२८)। शोभन श्रौर लोकालोककी प्रकाशक मितके धारण करनेसे श्राप सुमंति नामको सार्थक करते हैं (२६)। पद्म अर्थात् रक्त वर्णिके कमलके समान आपके शरीरकी प्रभा है, इससे लोग आपको पद्मप्रभ कहते हैं। अथवां श्रापके पद् श्रर्थात् चरणोंमें मा कहिएं लद्मी निवास करती है, श्रीर उससे आप अत्यन्त प्रभायुक्त हैं, इसलिए भी आपका पद्मप्रभ नाम सार्थक है। अथवा पद्म नामक निधिसे श्रीर देव-मनुष्यादिके समूहसे श्राप प्रकृष्ट शोभायुक्त हैं, इसलिए भी श्राप पद्मप्रभ कहलाते हैं। श्रथवा श्रापके विहारकालमें देवगण श्रापके चरणं-कमलोंके नीचे सुवर्ण कमलोंकी रचना करते हैं, श्रीर उनकी प्रभासे आप अत्यन्त शोभित होते हैं, इसलिए भी आप पद्मप्रभ कहलातें हैं (३०)। श्रापके शरीरके दोनों पारवें भाग अत्यन्त सुन्दर हैं, इसलिए श्रापको साधुजन सुपारवें कहते हैं (३१)।

चंन्द्रप्रभ: पुरंपदन्तः शीतलः श्रेयसाह्नयः । वासुपूज्यश्च विमलोऽनन्तिज्ञ्मः इत्यिप ॥८१॥ शान्तिः कुन्थुररो महिलः सुवतो निमरप्यतः । नेमिः पाश्वी वर्धमानो महावीरः सुवीरकः ॥१०॥

चन्द्रादिप प्रश्नृष्टा कोटिचन्द्रसमाना भा प्रभा यस्य । पुण्यवत् कुन्दकुसुमवत् उज्ज्वला दन्ता यस्य । वा भगवान् छुझस्यावस्थायां यस्मिन् पर्वततेट तपोध्यानिमित्तं तिउति तत्र वनस्यतयः तरवः सर्वर्तुपुष्पाणि फलानि च द्धति तेन पुष्पदन्तः । शीतो मन्दो लोकगतिर्यस्य । वा शीतं लाति सहते छुझस्यावस्थायां शीतलः, तदुपलच्चणं उप्णस्य वर्षाणां च त्रिकालयोगवानित्यर्थः । ग्रथवा शीतलः शान्तमृत्तिः ग्रकृर् इत्यर्थः । वा संसारतापनिवारकशीतलवचनरचनायोगान्द्रगवान् शीतल उच्यते । वा शी ग्राशीर्वादः तलः स्वभावो यस्य । ग्रतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान् । वासुः शकः, तस्य पूच्यः । वा वेन वर्रणेन पवनेन, वा इन्द्रादीनां वृन्देन वा वेन गन्येन, वा ग्रा समन्तात् सुष्ठु ग्रातिशयेन पूच्यः । विगतो विनष्टो मलः कर्ममल-कर्लको यस्य । ग्रान्तं संसारं जितवान् । संसारसमुद्रे निमज्जन्तं जन्तुमुद्धृत्य इ न्द्र-नरेन्द्र-मुनीन्द्रवंदिते पदे धरतीति । ग्रान्तं हु सु घृत्तिणी पदमायास्तुभ्यो मः ॥८६॥ शाम्यतीति सर्वकर्मच्चं करोतीति शान्तिः । तिकतौ च संश्रायामाशिपि, संश्रायां पुल्लिंगे तिक् प्रत्ययः । कुंथित समीचीनं तपःक्लेशं करोतीति कुन्युः । ऋगतौ धातुः भवादो वर्तते, तत्र ग्ररति गच्छित केवलशानेन लोकालोकं जानातीति ग्ररः, सर्वे गत्यर्थं धातवो शानार्थं

खर्थ—हे जगत्-श्रेयस्कर, आप चन्द्रशम हैं, पुष्पदन्त हैं, श्रीतल हैं, श्रेयान् हैं, वासुपूज्य हैं, विमल हैं, अनन्तजित् हें, धर्म हैं, शान्ति हैं, छुन्यु हैं, अर हैं, मिलल हैं, सुव्रत हैं, निम हैं, नेमि हैं, पार्व्व हैं, वर्धमान हैं, महावीर हैं, सुवीर हैं।।८९–१०।।

व्याख्या — हे भगवन्, आप चन्द्रमासे भी अधिक प्रकृष्ट अर्थात् कोटि चन्द्रकी आभाके धारक हैं, अतः चन्द्रप्रम कहलाते हैं (३२)। कुन्द पुष्पके समान उज्ज्वल दन्त होनेसे लोग श्रापको पुष्पदन्त कहते हैं। अथवा श्राप छदास्थ-अवस्थामें जिस पर्वतपर ध्यान करते थे, उसके सभी वृत्त फल-फूलोंसे युक्त हो जाते थे, इसलिए भी त्राप पुष्पदन्त कहलाते हैं (३३)। मन्द गमन करनेसे लोग आपको शीतल कहते हैं। अथवा शीत और उपलच्चणासे उप्ण तथा वर्णाकी वाधार्थोंको छद्मस्थ-अवस्थामें त्रापने वड़ी शान्तिसे सहन किया है। अथवा आप अत्यन्त शान्त-मुर्ति हैं। अथवा 'शी' शब्द आशीर्वादका वाचक है और 'तल' शब्द स्वभावका वाचक है। त्र्यापका स्वभाव सवको त्राशीर्वाद देनेका है, इसलिए भी त्र्याप शीतल कहलाते हैं (३४)। श्रत्यन्त प्रशंसाके योग्य होनेसे आप श्रेयान् कहलाते हैं (३५)। वासु अर्थात् इन्द्रके द्वारा पूज्य होनेसे आप वासुपूज्य कहे जाते हैं। अथवा 'व' अर्थात् वरुण, सुगन्धित पवने और इन्द्रादिकोंके वृन्द्से आप अतिशय करके पूजित हैं, इसलिए भी आप वासुपूज्य कहलाते हैं। अथवा 'वा' यह स्त्रीलिंग शब्द 'ॐ हीं श्रीवासुपूज्याय नमः' इस मंत्रका भी वाचक है। श्राप इस मंत्रके 'द्वारा योगियोंसे अतिशय करके पूज्य हैं, इसलिए भी ज्ञानी पुरुपोंने आपको वासुपूज्य नामसे पुकारा है (३६)। कर्मरूप मलसे रहित होनेके कारण आप विमल कहलाते हैं। अथवा विशिष्ट मा अर्थात् लद्मीयाले इन्द्रादिकोंको त्राप त्रपने प्रभावसे लाकर चरणोंमें भुकाते हैं। त्रथवा लक्मीसं रहित निर्यन्थ मुनियोंको अपने संघमें लेते हैं। अथवा जन्मकालसे ही आप मल-मूत्रसे रहित होते हैं, इसलिए भी आप विमल कहलाते हैं (३७)। आपने अनन्त संसारको जीता है, अथवा केवलज्ञानसे अनन्त अलोकाकाशके पारको प्राप्त किया है, अथवा अनन्त अर्थात् विष्णु और शेपनागको जीता है, इसलिए आप अनन्तजित् कहलाते हैं (३८)। संसार-समुद्रमें डूवनेवाले प्राणियोंका उद्वार कर आप उन्हें उत्तम सुखमें धरते हैं, अतः धर्म नामसे पुकारे जाते हैं (३६)। सर्वं कर्मीका शमन अर्थात् चय करनेसे आप शान्ति कहलाते हैं (४०)। तपत्र्यरणके क्लेशको शान्ति-पूर्वक सहन करनेसे आप छुन्यु कहलाते हैं (४१)। 'ऋ' धातु गमनार्थक है। आप एक समयमें लोकान्त तक गमन करते हैं, इसलिए अर कहलाते हैं। अथवा सभी गमनार्थ धातुएं ज्ञानार्थक होती

सन्मतिश्राकथि महतिमहावीर इत्यथ । महापद्मः सुरदेवः सुप्रमश्च स्वयंप्रमः ॥६१॥

इति वचनात् । मल मल्ल वा इत्ययं धातुर्धारणे वर्तते, तेन मल्लिति धारयित भव्यजीवान् मोत्तृपदे स्थापयतीति मल्लः । शोभनानि व्रतानि यस्य । नम्यते इन्द्र-चन्द्र-मुनीन्द्रैर्निमः । सर्वधातुम्य इः । नयित स्वधमं निमः, नी-दिलिभ्यां मिः । निजमक्तस्य पाश्वें ब्रद्धश्यरूपेण तिष्ठतीति पाश्वः, यत्र कुत्र प्रदेशे स्मृतः सन् स्वामी समीप-वन्यंव वर्तते । वर्धते ज्ञानेन वैराग्येन च लच्न्या द्विविधया वर्धमानः । वा ब्रय समन्तात् ब्राह्यः परमातिशयं प्राप्तो मानो ज्ञानं पूजा वा यस्य स तथोक्तः । ब्राक्तपो-(ब्रावाप्या-) रल्लोपः । महान् वीर सुभटः महावीरः, मोहमल्लिवनाशत्त्रात् । सुष्टु शोभनो वीरः ॥६०॥

सती समीचीना शाश्वती वा मतिर्बु द्धिः केवलशानं यस्य । मस्य मलस्य पापस्य हतिर्हननं विध्वंसनं समूलकाषं कत्रणं महितः । महतौ कर्ममलकलंकसुभटिनिर्घाटने महान् वीरो महासुभटः, त्र्रानेकसहस्रलच्चभटकोटी-भटानां विघटनपटुः महितमहावीरः । महिती पद्मा लच्न्मीः सर्वेलोकावकाशदायिनी समवशरणाविभृतिर्यस्य । त्र्राया महान्ति पद्मानि योजनैकप्रमाणसहस्रपत्रकमलानि सपादिद्वशतसंख्यानि यस्य । स्राणां मारमटानां

हैं, त्राप केवलज्ञानके द्वारा लोक और अलोकको जानते हैं, इसलिए भी अर कहलाते हैं। अथवा मोचार्थी जनोंके द्वारा आप अर्यते अर्थात् गम्य हैं, प्राप्त किये जाते हैं या जाने जाते हैं, इसलिए भी श्रर कहलाते हैं। अथवा जीवोंका संसार-वास छुड़ानेके लिए आप अर अर्थात् अति शीवता करने-वाले हैं। अथवा धर्मरूप रथकी प्रवृत्तिके कारण चक्रके अर-स्वरूप हैं, इसलिए भी अर यह नाम त्रापका सार्थक है (४२)। मह धातु धारणार्थक है, त्राप भन्य जीवोंको मोत्तपदमें धारण त्रर्थात् स्थापन करते हैं श्रीर स्वयं भक्ति-भारावनत देवेन्द्रोंके द्वारा निज शिरपर धारण किये जाते हैं, इस लिए मिं यह नाम त्रापका सार्थक है। त्राथवा मिं नाम मोगरेके फूलका भी है, उसकी सुगन्धके समान उत्तम सुगन्धको धारण करनेसे भी आप मिल कहलाते हैं (४३)। अहिंसादि सुन्दर व्रतोंको धारण करनेसे आप सुव्रत कहलाते हैं (४४)। इन्द्र, धरणेन्द्रादिके द्वारा आप नितंय नमस्कृत हैं त्रतः निम कहलाते हैं (४५)। त्राप भव्य जीवोंको स्व-धर्म पर ले जाते हैं, त्रातः नेमि कहलाते हैं (४६)। निज भक्तके पार्श्व अर्थात् समीपमें आप अदृश्य-रूपसे रहते हैं, इसलिए पार्श्व कहलाते हैं। अथवा पारवनाम वक-उपायका है। आप छटिल काम, क्रोधादिके उपाय-स्वरूप हैं, इसलिए भी पार्श्वनाम आपका सार्थक है (४७)। आप ज्ञान, वैराग्य और अनन्त चतुष्टयरूप तत्त्मीसे सदा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वर्धमान कहलाते हैं। ष्राथवा त्रापका मान त्रर्थात् ज्ञान त्रीर सन्मान परम अतिशयको प्राप्त है, इसलिए भी वर्धमान कहलाते हैं (४८)। मोहरूप महान् महके नाश करनेसे श्राप महान् वीर हैं, श्रतः महावीर कहलाते हैं। श्रथवा महा विशिष्ट ई श्रर्थात् निःश्रेयसरूप लच्मीको धारण करने और प्रदान करनेके कारण आप महावीर कहलाते हैं (४६)। आप सर्व श्रेष्ट हैं, इसलिए वीर कहलाते हैं। अथवा निज भक्तोंको विशिष्ट लक्मी देते हैं, इसलिए भी वीर कहलाते हैं (५०)।

अर्थ—हे जगत्-हितंकर, त्राप सन्मति हैं, महतिमहावीर हैं, महापद्म हैं, सूरदेव हैं, सुप्रभ हैं त्रीर स्वयंत्रभ हैं ॥६१॥

च्याख्या—समीचीन श्रीर शाइवत मितके धारण करनेसे श्राप सन्मित कहलाते हैं (५१)। 'म' श्रथांत् पापमलके हित किह्ये हनन करनेवाले महान् वीर होनेसे महितमहावीर इस नामसे पुकारे जाते हैं। श्रथवा कोटि सुभटोंको भी विघटन करनेमें श्राप समर्थ हैं, इसिलए भी महितमहावीर कहलाते हैं (५२)। सर्व लोकको श्रवकाश देनेवाली बिहरंग समवसरणलक्ष्मीरूप महापद्माके धारण करनेसे श्राप करनेसे श्राप करनेसे श्राप करनेसे श्राप महापद्मा कहलाते हैं। श्रथवा एक योजन प्रमाण महान् श्राकारवाले श्रीर सहस्त्र दलवाले दो सौ पचीस पद्म श्रथांत् कमल श्रापके विहार कालमें देवगण रचते हैं, उनके सम्बन्धसे श्राप महापद्म

सर्वायुधो जयदेवो भवेदुद्यदेवक: । प्रभादेव उदंकश्च प्रश्नकीर्त्तिजयाभिधः ।।६२।। पूर्णबुद्धिर्निष्कपायो विज्ञेयो विमलप्रभः । वहलो निर्मलश्चित्रगुप्तः समाधिगुप्तकः ॥६३॥

सूराणां वा देव सूरदेवः परमाराध्यः । शूरदेव इति वा पाठे शूराणामिन्दियजये सुमटानां देवः परमाराध्यः स्वामी शूरदेवः । शोमना चन्द्रार्ककोटिसमा नेत्राणां च प्रिया प्रमा द्युतिमंडलं यस्य । स्वयं श्रात्मना प्रभा तेजो महिमा वा यस्य । वा स्वयमात्मना प्रकर्षेण भाति शोभते । उपसर्गे त्वातो डः ॥६१॥

सर्वाणि ध्यानाध्ययन-संयम-तपांसि आयुधानि कर्मशत्रुविध्वंसकानि शस्त्राणि यस्य । जयेनोपलित्तो देवः । चय उपचयश्चयोपचयश्चिति त्रिविध उदयः, तत्र जन्मान्तरसंचितं निदानदोपरिहतं विशिष्टं तीर्थेकर नामोच्चगोत्रादिलक्षणं पुण्यवंधनं चयः, स्वर्गादागत्य पुनरिप प्रजापालनादिपुण्योपार्जनसुपचय , पुनर्निर्वाणः गमनं चयोपचयः । तेन त्रिविधेनापि उदयेनोपलित्ततो देव उदयदेवः । प्रभा चन्द्रार्ककोटितेजस्तयोपलित्ततो देवः सर्वज्ञवीतरागः । उत्कृष्टोऽङ्को विषदं कामशत्रु रिति उदंकः, मुक्तिकान्तापतिरिति मोहारिविजयीति । प्रश्ने गण्धरदेवाद्यनुयोगे सित कीर्तिः संशब्दनं ध्विनः प्रवृत्तिर्यस्य । जयित मोहाराति-( मिममवित ) शत्रुन् जयतीति ॥६२॥ पूर्णा संपूर्णा लोकालोकसर्वतत्वप्रकाशिका केवलशान-दर्शनलक्षणा बुद्धिर्यस्य । निर्गताः

कहलाते हैं। श्रथवा श्रसंख्य देवी-देवताश्रोंका समुदाय श्रापके साथ रहता है, इसलिए भी श्राप महापद्म कहलाते हैं ( ५३ )। श्राप सूरवीरोंके देव हैं, परम श्राराध्य हैं, इसलिए सूरदेव कहलाते हैं । श्रदेव ऐसा पाठ मानने पर श्र श्रथांत् इन्द्रिय-विजयी वीर पुरुपोंके श्राप देव श्रथांत् स्वामी हैं परम जितेन्द्रिय हैं, इसलिए श्ररदेव यह नाम भी सार्थक है । श्रथवा 'सू' से सोम श्रीर 'र' से सूर्य, श्रिप्त श्रीर कामका यहण्य करना चाहिए, श्राप इन सबके देव हैं । श्रथवा श्रतिशय मंत्र-महिमासे युक्त हैं, इसलिए भी श्रापका सूरदेव यह नाम सार्थक हैं ( ५४ )। कोटि सूर्य श्रीर चन्द्र की प्रभाको लिजत करनेवाली सुन्दर प्रभासे युक्त हैं, श्रतः साधुजन श्रापको सुप्रभ कहते हैं (५५)। स्वयं श्रयांत् श्रपने श्राप ही श्राप प्रकृष्टरूपसे शोभित हैं श्रीर महा प्रभाको धारण करते हैं, इसलिए श्राप स्वयंप्रभ कहलाते हैं । श्रथवा लोकोंका उपकार करनेसे श्राप स्वयं ही प्रभ श्रथांत् उत्कृष्ट हैं, दूसरा कोई श्रापसे उत्कृष्ट नहीं है इसलिए भी साधुजन श्रापको स्वयंप्रभ कहते हैं (५६)।

अर्थ — हे स्वामिन् , आप सर्वायुध हैं, जयदेव हैं, उदयदेव हैं, प्रभादेव हैं, उदक हैं, प्रभ-कीत्ति हैं, जय हैं, पूर्णवृद्धि हैं, निष्कपाय हैं, विमलप्रभ हें, बहल हैं, निर्मल हैं, चित्रगुप्त हैं और

समाधिगुप्त हैं ॥६२-६३॥

व्याख्या—हे भगवन्, यद्यपि आप सर्व प्रकारके वाह्य आयुधोंसे रहित हैं, तथापि कर्मशत्रुओंके विध्यंस करनेवाले ध्यान, अध्ययन, संयम और तपरूप सर्व अन्तरंग आयुधोंसे सुसज्जित
हें, इसलिए योगिजन आपको सर्वायुध कहते हैं (५७)। आप सदा जयशील हैं, इसलिए जयदेव
कहलाते हैं (५८)। उदय तीन प्रकारका होता है, चय, उपचय और चयोपचय। पूर्वोपार्जित
तीर्थंकरप्रकृतिरूप विशिष्ट पुण्यके संचयको चय कहते हैं। वर्तमान भवमें प्रजापालनरूप पुण्यके
उपार्जनको उपचय कहते हैं और निर्वाण गमनको चयोपचय कहते हैं। आप इन तीनों प्रकारके
उदयसे संयुक्त हैं, इसलिए उदयदेव इस नामको सार्थक करते हैं। अथवा आप सदा उदयशील देव
हैं, कभी भी आपके प्रभावका चय नहीं होता है, इसलिए भी आप उदयदेव कहलाते हैं (५६)।
अप कोटि चन्द्र-सूर्यकी प्रभासे युक्त हैं, इसलिए प्रभादेव कहलाते हैं। अथवा आप लोकालोकको
प्रकाशित करनेवाली केवलज्ञानरूप प्रकृष्ट प्रभाको धारण करते हैं, इसलिए भी योगिजन आपको
प्रभादेव कहते हैं (६०)। आपने जगद्विजयी कामदेवको भी जीता है, इसप्रकारकी उत्कृष्ट अंक
अर्थात् विरुदावलीको धारण करनेसे आप उदंक कहलाते हैं। अथवा अंक नाम पाप या अपराधका
भी है आप सर्व प्रकारके पापोंको नष्ट कर चुके हैं और सर्व अपराधोंसे रहित हैं, इसलिए भी उदंक

स्वयम्भूश्चापि कंदर्पो जयनाथ इतीरित: । श्रीविमलो दिव्यवादोऽनन्तवीरोऽप्युदीरित: ॥१४॥

कपाया क्रोध-मान-माया-लोभा यस्य स तथोक्तः । निष्केण सुवर्णेन सदृशी सा सरस्वती कपादिपरीचोत्तीर्णा निष्कषा, तस्या ग्राय त्रागमनं यस्य स निष्कषायः । त्रपरपदेऽपि क्वचित्सकारस्य पत्वं । विमला घातिसंघातघाते श्रतिप्रमा तेजोमंडलं यस्य । वहं स्कन्धदेशं लाति ददाति संयमभारोद्धरखे बहलः । वा वहं वायुं लाति यहाति भृष्टत उपभोगतया । निर्गतं मलं विण्मूत्रादि यस्य । चित्रवत् स्राकाशवत् गुप्तः स्रलच्यस्वरूपः । सम्यक् समीची-नानि स्रवाधितानि वा स्रा समन्तात् धीयन्ते स्रात्मिन स्रारोप्यन्ते सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तपांसि परलोक-पर्यन्तं निर्विष्नेन प्रतिपाल्यन्ते उपसर्ग-पर्रापहादिविनिपातेऽपि न त्यज्यन्ते यस्मिन्निति समाधिः । उपसर्गे दः किः । समाधिना गुप्तो रच्चितः, संसारे पतितुं नो दत्तः समाधिगुप्तः ॥६३॥

स्वयमात्मना गुरुनिरपेच्तया मवति, निर्वेदं प्राप्नोति लोकालोकस्वरूपं जानातीति । कं मुखं तस्य दर्पोऽतितीवता कन्दर्पः, अनन्तसौख्य इत्यर्थः । कमव्ययं कुत्सायां वर्तते, तेनायमर्थः -कं कुत्सितो दर्पे। यस्य मते नामको सार्थक करते हैं। अथवा अंक नाम आभूपणोंका है, आप सर्व आभरणोंसे रहित हैं, निर्यन्थ श्रीर वीतराग हैं। अथवा श्रप्ट प्रतिहार्यरूप उत्कृष्ट अंक अर्थात् चिन्होंसे युक्त हैं, इसलिए भी श्राप उदंक कहलाते हैं (६१)। गण्धरादिके प्रभ करने पर आपकी कीर्त्ति अर्थात् दिव्यव्यनिकी प्रवृत्ति होती है, अथवा दूसरोंके द्वारा प्रश्न किये जाने पर ही आपकी कीर्त्ति अर्थात् यशका विस्तार होता है, इसलिए आप प्रश्नकीर्त्ति कहलाते हैं (६२)। मोहरूप शत्रु पर विजय प्राप्त करनेसे आप जय कहलाते हैं (६३)। लोकालोककी प्रकाशक केवलज्ञान-दर्शनरूप पूर्ण दुद्धिके धारण करनेसे आप पूर्णंबुद्धि कहलाते हैं (६४)। सर्व कपायोंसे रहित हैं, अतः निष्कषाय कहलाते हैं। अथवा निष्क श्रर्थात् स्वर्णेके सदृशं निर्धर्पेण, छेदन, तापादिरूप सर्वे प्रकारकी सरस्वती-सम्बन्धी परीचात्रोंमें श्राप उत्तीर्ण हैं, प्रथम नम्बर श्राये हैं, इसलिए भी निष्कपाय कहलाते हैं। श्रथवा निष्ककी सा अर्थात् लक्त्मीके आय अर्थात् रत्नवृष्टिके समागमके योगसे भी आप निष्क्रपाय कहलाते हैं। आपकी माताके मन्दिरमें और ब्राहार-दाताके घर पर ब्रापके ब्रागमनके निमित्तसे रत्नवृष्टि ब्रादि पंचारचर्य होते हैं (६५)। घातिकर्मींके नष्ट हो जानेसे आप विमल प्रभाके धारक हैं, इसलिए विभलप्रभ कह-लाते हैं। अथवा मल जिनका नष्ट हो गया है, ऐसे गए। धरदेव आदि विम कहलाते हैं, उन्हें जो लावे अर्थात आकर्पण करे, ऐसी प्रभाके धारण करनेसे भी आप विमलप्रभ कहलाते हैं (६६) । आप अपने वह अर्थात् कन्धे पर संयमके भारको धारण करते हैं, इसलिए वहल कहलाते हैं। अथवा 'वहतिं अर्थात् अपने आश्रित जनोंको मोच प्राप्त कराते हैं, इसलिए भी वहल कहलाते हैं (६७)। त्राप सर्व प्रकारके मलसे रहित हैं, इसलिए निर्मल हैं। अथवा मा अर्थात लद्मी-धनादिसे रहित निर्यन्थ मुनियोंको निर्मा कहते हैं। उन्हें त्राप शिष्य-रूपसे स्वीकार करते हैं, इसलिए भी निर्मल कहलाते हैं (६८)। चित्र अर्थात् आकाशके समान आप गुप्त हैं, अलच्य-स्वरूप हैं, इसलिए चित्रगुप्त कहलाते हैं। अथवा मुनिजनोंको भी आश्चर्य करनेवाली चित्र-विचित्र मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियोंको आपने भली भांतिसे गुप्त अर्थात् वशमें किया है, इसलिए भी आप चित्रगुप्त कहलाते हैं। अथवा त्रैलोक्यके जनोंको विस्मय करानेवाले समवसरएके तीन कोटोंसे आप गुप्त अर्थात् सुरिचत हैं इसलिए भी चित्रगुप्त कहलाते हैं (६६)। रत्नत्रग्ररूप समाधिसे त्राप सुरिच्चत हैं, इसलिए समाधि-गुप्त कहलाते हैं। अथवा तृण्-कांचन, शत्रु-मित्र, वन-भवन और सुख-दु:खादिमें समान रहनेवाले साधुजनोंको सम कहते हैं। उनसे आप अधिकतया गुप्त अर्थात् वेष्टित हैं आपको चारों स्रोरसे सदा मुनिजन घेरे रहते हैं, इसलिए भी आप समाधिगुप्त नामको सार्थक करते हैं (७०)।

अर्थ हे शम्भो, आप स्वयम्भू हैं, कन्दर्प हें, जयनाथ हैं, श्रीविमल हैं, दिव्यवाद हैं, और

अनन्तवीर्यं कहे, जाते हैं ॥६४॥.

पुरुदेवोऽथ सुविधिः प्रज्ञापारमितोऽन्ययः । पुराणपुरुषो धर्मसारधिः शिवकीर्त्तनः ॥६५॥ विश्वकर्माऽचरोऽच्छद्मा विश्वभूर्विश्वनायकः । दिगम्बरो निरातंको निरारेको भवान्तकः ॥६६॥ दृद्वतो नयोत्तुंगो निःकलंकोऽकलाधरः । सर्वक्कोशपहोऽचय्यः चान्तः श्रीवृत्तलच्यः ॥६७॥ इति निर्वाणशतम् ।

यस्याग्रे वा स कंदर्यः, भगवद्ग्रे यः पुमान् शानादेर्द्पे करोति स कुत्सित इत्यर्थः । जयस्य सर्वदिग्विजयस्य नाथः स्वामी । सर्विस्मिन् धर्मच्तेत्रे द्यार्थिखंडे धर्मतीर्थप्रवर्त्तक इत्यर्थः । विमलः कर्ममलकलंकरिहतो व्रतशीलातिचार-रिहतो वा श्रिया वाह्याभ्यन्तरलच्च्म्योपलच्तितो विमलः श्रीविमलः । दिव्योऽमानुपो वादो ध्वनिर्यस्य सः । वा दिवि भवाः दिव्याश्चतुर्शिकायदेवास्तेपां वां वेदनां संसारसागरपतनादुःसं ग्रा समन्ताद् द्यति खण्डयति निवारय-तीति । ग्राथवा दिव्यं वं मंत्रं ददाति पंचित्रंशदच्चरमंत्रोपदेशक इत्यर्थः । न विद्यते ग्रान्तो विनाशो यस्य स ग्रानन्तोऽविनश्वरः, स चासौ वीरः सुमटः कर्मशत्रुविनाशकः ग्रानन्तवीरः ॥६४॥

पुरुर्महान् इन्हादीनामाराध्यो देवः पुरुदेवः । शोभनो विधिर्विधाता सृष्टिकर्ता, वा शोभनो निरित-चारो विधिश्चारित्रं यस्य, वा शोभनो विधिः कालो यस्य, वा शोभनो विधिर्देवं पुण्यं यस्य । प्रज्ञाया बुद्धि-विशेपस्य पारं पर्यतं इतः प्राप्तः । न व्ययो विनाशो यस्य हव्यार्थिकनयेन । पुरागिश्चरंतनःपुरुप श्चारमा

व्याख्या—िकसी अन्य गुरुकी अपेचाके विना ही आप स्वयमेव वैराग्य और वोधिको आपत होते हैं तथा लोकालोकके स्वरूपको जानते हैं, इसिलए स्वयम्भू कहलाते हैं (७१)। क अर्थात् सुखकी अधिकताके कारण आप कन्दर्प कहलाते हैं। अथवा आपके मतमें दर्पको छित्सत माना गया है। अथवा आपने धर्मोपार्जनके लिए कन्दोंके सेवनका निपेध किया है, इसिलए भी आप कन्दर्प कहलाते हैं (७२)। आप सर्विदिग्वजयके नाथ हैं, अर्थात् समस्त अर्यावर्त्तमें आपके धर्मचक्रकी अप्रतिहतगतिक्षपसे प्रवृत्ति रहती हैं, इसिलए आप जयनाथ कहलाते हैं। अथवा जय अर्थात् संसार-दुःखोंके विनाशके लिए योगिजन आपसे याचना करते हैं। अथवा धर्मोपदेशके समय भव्यजीव 'जय नाथ, जय नाथ' इस प्रकारके नारे लगाते रहते हैं, इसिलए भी आप जयनाथ कहलाते हैं (७३)। आप वाह्य और आभ्यन्तर लक्ष्मीसे युक्त होकरके भी विमल अर्थात् कर्ममलसे रहित हैं अतः श्रीविमल नामको सार्थक करते हैं (७४)। आपका वाद अर्थात् वचन दिव्य है, कोई भी उसका युक्ति या आगमसे खंडन नहीं कर सकता है, इसिलए आप दिव्यवाद कहलाते हैं। अथवा आप दिव्यवाद अर्थात् पैतीस अच्रक्त मंत्रके उपदेशक हैं। अथवा देवोंकी मानसिक वेदनाके आप हरण करनेवाले हैं, इसिलए भी आप दिव्यवाद कहलाते हैं (७५)। आप अन्त अर्थात् वनाशसे रहित वीर हैं, अर्थात् कर्म शत्रुओंके विनाशक हैं। अथवा अनन्त केवलज्ञानकप विशिष्ट लक्ष्मीके धारक हैं और प्रलय होने पर भी सदा वर्तमान रूपसे ही स्थित रहते हैं, इसिलए अनन्तवीर कहलाते हैं (७६)।

श्रर्थ—हे जिनेश, श्राप पुरुदेव हैं, सुविधि हैं, प्रज्ञापारिमत हैं, श्रव्यय हैं, पुराणपुरुप हैं, धर्मसारिथ हैं, शिवकीर्त्तन हैं, विश्वकर्मा हैं, श्रव्या हैं, विश्वमायक हैं, दिगम्बर हैं, निरातंक हैं, निरारेक हैं, भवान्तक हैं, दृढ़व्रत हैं, नयोत्तुंग हैं, निप्कलंक हैं, श्रकला-

धर हैं, सर्वक्रोशापह हैं, अन्य हैं, नान्त हैं और श्रीवृत्तन्त हैं ॥६५-६७।

व्याख्या—हे भगवन, आप पुरु अर्थात् महान् देव हैं, इन्द्रादिकोंके द्वारा आराध्य हैं तथा असंख्य देवी-देवताओंके द्वारा सेवित हैं, इसलिए पुरुदेव कहलाते हैं (७७)। आप सुन्दर विधि अर्थात् विधाता हैं, सृष्टिका विधान करनेवाले हैं, तथा निरितचार सुन्दर विधि अर्थात् चारित्रके धारक हैं, इसलिए सुविधि कहलाते हैं (७८)। प्रज्ञा अर्थात् वुद्धि-विशेषके पारको प्राप्त हैं, और प्रज्ञाके पारको प्राप्त महापंडितोंके द्वारा मित अर्थात् प्रमाणित हैं, तथा प्रत्यच्न-परोच्प्रमाण-चतुर गण्धर-देवादिकके द्वारा सम्मानित हैं, इसलिए प्रज्ञापारमित कहलाते हैं (७६)। आपके शुद्ध आत्म-

यस्येति । वा पुराणेपु त्रिपष्टिलच्चिषु प्रसिद्धः पुरुपः । वा पुराणे अनादिकालीने पुरुणि महति स्थाने शेते तिष्ठति । धर्मस्याहिंसालच्चास्य सार्यधः प्रवर्तकः । शिवं श्रेयस्करं शिवं परमकल्याणिमिति वचनात् । शिवं परमकल्याणदायकं तीर्थकरंनामगोत्रकारकं कीर्च नं स्तृतिर्यस्य ॥६५॥ विश्वं कृच्छं कष्टमेव कर्म यस्य मते । विश्वेषु देविवशेषेषु त्रयोदशसंख्येषु कर्म सेवा यस्य । वा विश्विरमन् जगित कर्म लोकजीवनकरं किया यस्य स विश्वकर्मा । कर्म अत्र असि-मिष-कृष्यादिकं राज्यावस्थायां ज्ञातन्यं । न च्चरित स्वभावात् , न प्रच्यवते आत्मन्येकलोलीभावत्वात् अच्चरः। अच्चरं मोचः, तत्स्वरूपत्वात् , चीणकर्मत्वादच्चरः । न विद्यते छद्म धाति-कर्म यस्येति, वा न विद्यते छद्म शास्त्रं यस्येति । वा न विद्यते छद्मनी ज्ञान-दर्शनावरणद्वयं यस्य । विश्वस्मिन् भवति विद्यते अस्त्येव केवलज्ञानामेच्च्या । विश्वस्य त्रैलोक्यस्य नायकः स्वामी । दिशो अम्बराणि वस्नाणि

स्वरूपका कभी भी व्यय अर्थात् विनाश न होनेसे आप अव्यय कहलाते हैं ( ५० )। आपका पुरुप अर्थात् आत्मा पुराण् है, चिरन्तन या अनादिकालीन है, इसलिए आप पुराण्पुरुप हैं। अथवा आप पुराणोंमें अर्थात् तिरेसठ शलाका-पुरुपोंमें प्रधान हैं, अथवा पुराण अर्थात् महान् स्थान पर विराजमान हैं, अथवा पुर अर्थात् परमौदारिक शरीरमें मुक्ति जाने तक 'अनिति' कहिये जीवित रहते हैं, अर्थात् शरीरमें रहते हुए भी जीवनमुक्त हैं, इसलिए आप पुराणपुरुप कहलाते हैं ( ८१ )। अहिंसा-लेक्स धर्मके आप सार्थि अर्थात् चलानेवाले हैं, इसलिए योगिजन आपको धर्मसारिय कहते हैं ( ५२ )। आपका कीर्त्तन ( स्तवन ) शिव अर्थात् परम कल्याग्राह्मप है, इंसलिए आप शिवकीर्त्तन कहलाते हैं। अथवा आपके नामका कीर्त्तन शिव अर्थात् मोत्तका करनेवाला है। अथवा शिव अर्थात् रुद्रके द्वारा भी आपका कीत्तन अर्थात् गुरागान किया जाता हैं। अथवा दीन्ताके अवसरमें आप 'नमः सिद्धेभ्यः' कहकर शिव अर्थात् सिद्ध भगवानका कीर्त्तन करते हैं, इसलिए भी आप शिवकीर्त्तन कहलाते हैं ( =३ )। आपके मतमें कर्म विश्वरूप है, अर्थात् कप्ट देनेवाला ही है, इसलिए आप विश्वकर्मा कहलाते हैं। अथवा विश्व अर्थात् त्रयोदश संख्यावाले देवविशेपोंमें आपकी सेवारूप कर्म प्रधान है। अथवा विश्व अर्थात् जगत्में लोक-जीवनकारी श्रसि, मिप, कृषि श्रादि कर्मोका श्रापने राज्य-श्रवस्थामें उपदेश देकर प्रजाका पालन किया है इसलिए भी त्राप विश्वकर्मा कहलाते हैं (५४)। त्तर नाम विनाशका है। त्रापके स्वभाव-का कभी विनाश नहीं होता है, या आप अपने स्वभावसे कभी भी च्युत नहीं होते हैं, इसलिए अगपको योगिजन अत्तर कहते हैं। अत्तर नाम आत्मा, ज्ञान और मोत्तका भी है। आपका श्रातमा केवलज्ञानरूप या मोत्तस्वरूप है, इसलिए भी श्रापको श्रुत्तर कहते हैं। अथवा श्राप 'श्रहें' इस एक अत्तरस्वरूप हैं, या परम ब्रह्मरूप हैं, परम धर्मस्वरूप हैं, तपोमूर्त्ति हैं और आकाश-के समान निर्लिप और अमूर्त्तिक हैं, इसलिए भी अत्तर कहलाते हैं। अथवा अन्न अर्थात् केवल-ज्ञानरूप ज्योतिको आप अपने भक्तोंके लिए 'राति' कहिये देते हैं। अथवा अन् अर्थात् इन्द्रिय श्रीर मनको श्राप 'राति' कहिये श्रपने वशमें करते हैं। श्रथवा श्रन्त नाम व्यवहारका भी है। श्राप निश्चयनयको त्राश्रय करके भी लोकमें दान-पूजादिरूप व्यवहार धर्मकी प्रवृत्ति चलाते हैं। अथवा अन् नाम चूत-क्रीडामें काम आनेवाले पासोंका भी है, आप उनके लिए र अर्थात् अपिके समान हैं, अर्थात् चूतादिव्यसनोंके दाहक हैं, इस प्रकार विभिन्न अर्थांकी विवक्तासे आपका अन्रर यह नाम सार्थंक है। (५५)। छदा नाम छल-कपटका है, आपमें उसका सर्वथा अभाव है, इसलिए आप अछदा हैं। अथवा छदा नाम अल्पज्ञताका भी है, आप अल्पज्ञतासे रहित हैं, सर्वज्ञ हैं। अथवा छदा शब्द घातिया कमोंका भी वाचक है, आप उनसे रहित हैं, इसलिए भी अछद्मा कहलाते हैं ( ५६ )। आप विश्वके भू अर्थात् स्वामी हैं, विश्वकी वृद्धि अर्थात् सुख-समृद्धिके वढ़ानेवाले हैं, केवलज्ञानकी अपेक्षा विश्वको ज्याप्त करनेवाले हैं, और ध्यानके द्वारा ही

यस्य । सद्यःप्राग्णहरो व्याधिगतंक उच्यते, निर्गतो विनष्ट त्रातंको रागो यस्य । निर्गता त्रारेका तत्विषिये शंका सन्देहो यस्य । भवस्य संसारस्य त्रान्तको विनाशको भक्तानां भवान्तकः ॥६६॥ दृढं निश्चलं त्रतं दीचा यस्य, प्रतिशा वा यस्य । नया नैगमादयस्तैरु गं उन्नतः । निर्गतः कलंकः त्रपवादो यस्य । कलां कलनं धरतीति कलाधरः, न कलाधरः त्रकलाधरः, न केनापि कलियतुं शक्य इत्यर्थः । वा त्राकं दुःखं लाति ददाति त्राकलः, संसारः तं न धरति न स्वीकरोति त्राकलाधरः, त्राकलः संसारो रोऽधरो नीचो यस्य, वा न कलां शरीरं धरित त्राकलाधरः, चरमशरीर इत्यर्थः । सर्वान् शारीर-मानसागंत्न क्लेशान् दुःखानि त्रपहन्ति । न चित्रतं समक्ताः, सर्वपरीपहादीन् सोदवानित्यर्थः । श्रीवृक्तोऽशोकवृक्तो लक्षणं यस्य ॥६७॥

॥ इति निर्वाणशतम् ॥

जगत्के प्रत्यच होते हैं, इसलिए आप विश्वमू कहलाते हैं (५७)। आप विश्वके नायक हैं, विश्वको स्वधर्म पर चलाते हैं, और मिध्यादृष्टियोंको कभी दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात् उन्हें श्रापके ज्ञात्मस्वरूपका कभी साज्ञात्कार नहीं होता, इसलिए त्राप विश्वनायक कहलाते हैं (नन)। दिक् अर्थात् दिशाएँ ही आपके अम्बर हैं, अर्थात् आप वस्त्रोंको धारण नहीं करते हैं, किन्तु सदा नम्न ही रहते हैं, इसलिए दिगम्बर कहलाते हैं ( दे )। शीघ्र प्राण-हरण करनेवाली व्याधिको आतंक कहते। आप सर्व प्रकारके आतंकोंसे रहित हैं, इसलिए निरातंक कहलाते हैं (६०)। श्राप श्रारेका अर्थात् तत्व-विपयक शंकासे रहित हैं, प्रत्युत दृढ़ निश्चयी हैं, इसलिए योगिजन आपको निरारेक कहते हैं ( ६१ )। भव अर्थात् संसारका आप अन्त करनेवाले हैं, इसलिए . भवान्तक कहलाते हैं ( ६२ )। श्राप दृढ़ व्रती हैं, त्र्रपनी प्रतिज्ञा पर अटल हैं, इसलिए दृढ़वत कहलाते हैं ( ६३ )। त्र्याप वस्तु स्वरूपके प्रतिपादक विभिन्न नयोंके द्वारा उत्तुंग अर्थात् उन्नत हैं और एकान्तवादी नयोंके प्रतिपादनसे सर्वथा रहित हैं, इसलिए नयोत्तुझ कहलाते हैं (६४)। आप सर्व प्रकारके कलंक अर्थात् अपवादोंसे रहित हैं, इसलिए निष्कलंक कहलाते हैं। जिस प्रकार नारायण, इन्द्र, चन्द्र श्रादि विभिन्न स्त्रियों साथ व्यभिचार करनेसे वदनाम हुए हैं, . उस प्रकारके सर्व अपवादोंसे आप सर्वथा रहित हैं (६५)। आप छुझास्थोंके द्वारा आकलन नहीं किये जाते, अर्थात् जाने नहीं जाते, इसलिए अकलाधर कहलाते हैं। अथवा अक अर्थात् ्दुःखको जो लावे-देवे, उसे अकल या संसार कहते हैं। आप उस संसारको धारण नहीं करते हैं, इसलिए भी अकलाधर कहलाते हैं। अथवा कला अर्थात् शरीरको या चन्द्रकलाको नहीं धारण करनेके कारण भी आप अकलाधर कहलाते हैं (६६)। शारीरिक, मानसिक आदि सर्व प्रकारके क्षेशोंके अपहनन अर्थात् नाश करनेसे आप सर्वेक्षेशापह कहलाते हैं अथवा अपने सर्व भक्तोंके क्षेत्रोंको दूर करनेके कारण भी आपका यह नाम सार्थक है (६७)। आप अजेयसे भी अजेय शक्तिके द्वारा त्त्रयको प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए अत्तय्य हैं (६८)। बड़े-बड़े परीपह और उपसर्गीको आपने अत्यन्त शान्ति अोर क्माभावके साथ सहन किया है, इसलिए आप क्तन्त , कहलाते हैं ( ६६ )। श्रीवृत्त श्रर्थात् श्रशोकतरु श्रापका लत्त्रण अर्थात् चिन्ह है, क्योंकि सम-, वसरणमें अशोक वृत्तके नीचे आप विराजमान रहते हैं और उसे दूरसे ही देखकर भव्यजीव श्रापको जान लेते हैं, इसलिए श्रापको श्रीवृत्तलच्या कहा जाता है (१००)।

इस प्रकार सप्तम निर्वाण्यातक समाप्त हुआ।

# (८) अध त्रह्मशतम्

्त्रह्मा चतुर्मु खो घाता विघाता कमलासनः । अञ्जम्यातमभूः स्नष्टा सुरुवेष्टः प्रजापतिः ॥१८॥ . हिरण्यगर्मा वेद्हो वेद्गंगो वेदपारगः । अजो मनुः शतानन्द्रो हंसयानस्रयामयः ॥११॥ विष्णुस्त्रिविक्रमः शौरिः श्रीपतिः पुरुपोत्तमः । वैक्रण्ठ. पुंडरीकाक्तो हपीकेशो हरिः स्वमृः ॥१००॥

तृहि बृहि बृही । बृहंति बृहि गच्छुन्ति केवल शनाद्यो गुणा यश्मिन् स ब्रह्म । बृहेः कमन्त्रच्च हातृर्वः इति सूत्रेण मन् प्रत्यः । चत्वारि मुलानि यत्य स चतुर्नुखः, वातिसंवातयातने स्रति मगदतत्त्वादशपरमी- स्रिक्शर्यरनेर्मुल्यं मश्रति यथा प्रतिदिशं सुलं सन्दुखं दृश्यते, अयमित्शयः स्वामिनो मदि । दृष्ठाति चतु- गितिपु पतंतं लीवसुङ्ख्य मोस्पदे त्यापयतीति । विशेषेण दृष्ठाति स्वर्ग-मोस्योः स्थापयति प्रतिपालयति वा । पद्मासने स्थित्व स्वर्गं प्रतेष्ठां करोति भगवान् तेन कमलासनः स उच्यते । वा योजनैकप्रमाण- स्ट्खद्खक्नक्कन्त्रकं आसनं उपवेशनस्थानं विहरतो मगवतो यत्य । अस्त्रैःक्मलैदपलिद्यता मृनिर्यत्य । वा नातुरदरे अष्टदलं कमलं निजशक्या निवाय तत्कर्णिकायां स्थामी नव मासान् स्थितः वृद्धिगतः । योनिम-

अथं—हे परहतः, आप हता हैं, चतुर्मुख हैं, धाना हैं, विधाता हैं, कमलासन हैं, अब्जम् हैं, आत्मभू हैं, लाग हैं, सुर्ज्येष्ट हैं, प्रजापित हैं, हिरण्यनमें हैं, वेदज़ हैं, वेदांग हें, वेदणिर रा हैं, अज हैं, मनु हैं, शतानन्द हैं, हंसयान हैं, ह्यींकेश, हिर हैं और स्त्रभू हैं\* ॥६५-१००॥ अपित हैं, पुरुपोत्तम हैं, वेद्धण्ठ हैं, पुंडरीकान हैं, ह्यींकेश, हिर हैं और स्त्रभू हैं\* ॥६५-१००॥

ब्याख्या—हे परमेश्वर, स्रापमें केवलज्ञानादि गुरण निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए त्राप त्रह्मा कहलाते हैं (१) । केवलज्ञान होनेपर समवसरएमें त्रापके चार मुख दिखाई देते हैं, इसिलए आप चतुर्मुख कहलाते हैं। अथवा चार अनुयोगरूप मुखोंके द्वारा आप समस्त वस्तुतत्त्वका प्रतिपादन करते हैं, इसलिए भी आप चतुर्मुख कहलाने हैं। अथवा चार पुरुपार्थ-रूप मुखोंके द्वारा पदार्थोंका प्रतिपादन करते हैं। अथवा प्रत्यत्त, परोत्त, आगम और अनुमान ये चार प्रमाण ही आपके मुख हैं। अथवा सन्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सन्यक्चारित्र, और तप इत चार मुखोंके द्वारा आप कर्मोंका चय करते हैं। इस प्रकार विभिन्न विवेचाओंसे आपको योगिजन चंतुर्नुख कहते हैं (२)। चतुर्गतियों में गिरते हुए जीवोंका उद्वार कर आप उन्हें मोच्पद्में स्थापित करते हैं, इसलिए थाता कहलाते हैं (३) । सूच्म-बादर समी प्रकारके जीवोंकी आप विशेषरूपसे रज्ञा करते हैं, उन्हें विशिष्ट सुखमें स्थापित करते हैं, इसलिए विधाता कहलाते हैं (४)। आप समवसरणमें कनल पर अन्तरीच पद्मासनसे विराजमान रहकर सदा धर्मीपदेश देते हैं, इसलिए लोक आपको कमलासन कहते हैं। अथवा विहारके समय देवनाए आपके चरएाँकि नीचे सुवाएँ-कमलोंकी रचना करते हैं, इसलिए भी आप कमलासन कहलाते हैं। अथवा दीचाके समय आप क्रमला अर्थात् राज्यलद्मी को 'अस्यति' कहिए त्याग करते हैं, अतः क्रमलासन कहलाते हैं। अथवा आपके आसनके समीप कमल अर्थात् मृग वैठते हैं, तपश्चरणके समय मृग-सिंहादि परस्पर-विरोधी जीव भी अपना वैर भूलकर आपसमें स्नेह करतं हुए शान्त और स्नेह भावसे वैठते हैं, इसलिए भी कमलासन कहलाते हैं। अथवा कि अथात् आत्माके अष्टकमें हुए मलका आप निर्नूल विनाश करते हैं, इसलिए भी कमलासन यह नाम आपका सार्थक है (५)। तिस स्थान पर आपका जन्म होता हूँ, वह सदा कमलोंसे संयुक्त रहता है, इसलिए आप अन्तम्, पद्ममू आदि नानोंसे पुकारे जाते हैं। अथवा माताके उद्दर्भें ही भगवान पुण्यातिक्षयसे उत्पन्त हुए नाभिकमल पर नो मास तक विराजमान रहकर वृद्धिको प्राप्त होते हैं श्रीर योनिको नहीं स्पर्श करके ही जन्म

<sup>&</sup>quot; यद्यपि ब्रह्माचे लेकर त्रयीनय तकके नान ब्रह्माके श्रीर उठके श्रागेके नाम विष्णुके हैं, तथापि प्रन्यकारने श्रपनी विद्वचाचे स्वनतके श्रनुचार श्रर्थ करके उन्हें जिनमगवान् पर घटित किया है।

स्पृष्टवा संजातस्तेनाव्जभूरच्यते । स्रात्मा निजशुद्धवुद्धैकस्वभावश्चिच्चमत्कारैकलक्त्णपरमब्रह्धैकस्वरूपष्टंकोन्कीर्णस्पिटिकमिणिमतिल्लकाविष्यसदृशो भूनिवासस्थानं यस्य । स्रजति करोति निंद्यमानः पापिष्ठैर्नारक-तिर्यंगातौ उत्पादयित, मध्यस्थैर्न स्तूयते न निंद्यते तेषां मानवगतिं करोति, यैः स्तूयते पूज्यते स्राराध्यते तान् स्वगें नयित, यैध्यीयते तान् मुक्तान् करोति । सुराणां देवानां मध्ये ज्येष्ठो षृद्धो महान् श्रेष्ठो वा । प्रजानां त्रिमुवनस्थित-लोकानां पितः ॥६८॥ हिरण्येन सुवर्णेनोपलिक्ततो गर्मां यस्य स तथोक्तः । भगवित गर्मस्थिते नवमासान् रत्त-कनकृष्टिर्मातुर्गहांगणे भवित, तेन हिरण्यगर्मः ॥ वेदेन श्रुतशानेन मितश्रुताविधिमिश्चिमिर्श्चानीर्विर्वं-वेदितव्यं जानाति । स्वमते तु वेदो शानं तन्मयमंगं स्रात्मा यस्य । वा वेदस्य केवलशानस्य प्राप्तौ मन्यप्राणिनां स्रंगं उपायो यस्मादसौ । वेदस्य शानस्य पारं गन्छतीति । न जायते नोत्पद्यते संसारे इत्यजः । मन्यते जानाति तत्त्विमिति, उपात्ययः । शतमानन्दानां यस्य स शतानन्दः स्र्वनतसुख इत्यर्थः । दा शतानामसंख्याताना-मानन्दो यस्मादसौ शतानन्दः सर्वप्राणिसुखदायक इत्यर्थः । इंसे परमात्मिन यानं गमनं यस्य । त्रयाणां

लेते हैं, इसलिए भी अञ्जम् कहलाते हैं (६)। शुद्ध-शुद्धैकस्वभावक्तप आत्मा ही आपकी निवास-भूमि है, इसलिए आप आत्मभू कहलाते हैं। अथवा आप अपने आत्माके द्वारा ज्ञानकपसे सारे चराचर जगत्को व्याप्त करते हैं, जानते हैं, इसलिए भी श्रात्मभू कहलाते हैं (७)। श्राप संसारमें सुखका सर्जन करते हैं, इसलिए स्रष्टा कहलाते हैं। यद्यपि आप वीतरागी और सर्वके हितैपी हैं. तथापि श्रापका ऐसा श्रचिन्त्य माहात्म्य है कि श्रापकी निन्दा करनेवाले नरक-तिर्थंचादि कुगतियोंमें द्वःख पाते हैं त्रौर त्रापकी पूजा-स्तुति करनेवाले स्वर्गादिकमें सुख पाते हैं (८)। सुर त्र्यात् देव-ताओं में आप ज्येष्ट या प्रधान हैं। अथवा देवों के ज्या अर्थात् माताके समान हितैपी हैं। अथवा सुरोंको अपनी जन्मभि स्वर्गलोकसे भी आपका सामीत्य अधिक इट है, यही कारण है कि वे स्वर्गलोकसे आकर आपकी सेवा करते हैं, इसलिए आप सुरज्येष्ठ कहलाते हैं (६)। तीनों लोकोंमें स्थित प्रजाके त्राप पति हैं इसलिए प्रजापित कहलाते हैं (१०)। त्रापके गर्भमें रहते समय सुवर्ण-वृष्टि होती है, इसलिए लोक आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं (११)। वेदितव्य अर्थात् जानने योग्य सर्व वस्तुओं के जान लेनेसे आप वेदज्ञ कहलाते हैं। अथवा स्त्री, पुरुप, नप्सक वदरूप सर्व जगत् को जाननेसे कारण भी आप वेदज्ञ कहलाते हैं। अथवा पराई वेदनाकों कष्टको जाननेसे भी आप वेदज्ञ कहलाते हैं। त्रथवा जिसके द्वारा त्रात्मा शरीरसे भिन्न जाना जाता है, उस भेदज्ञानको वेद कहते हैं, उसके ज्ञाता होनेसे योगिजन श्रापको वेदज्ञ कहते हैं (१२)। श्रापका श्रंग श्रर्थात् श्रातमा वेदरूप है-ज्ञानस्वरूप है, इसलिए आप वेदांग कहलाते हैं। अथवा केवलज्ञानरूप वेदकी प्राप्ति होनेपर भव्यप्राणियोंकी,रचाका श्रंगभूत उपाय श्रापसे प्रगट होता है, इसलिए लोग श्रापको वेदांग कहते हैं (१३)। आप वेद अर्थात् ज्ञानके पारको प्राप्त हुए हैं, इसलिए वेदपारग् कहलाते हैं। 'श्रथवा द्वाद्वशांग श्रुतज्ञानको वेद कहते हैं, उसंकी रत्ता करने वाले मुनियोंको वेदप कहते हैं। वेदपों के 'र' अर्थात् कामविकारको या शंकाको निराकरण करनेके कारण भी लोग आपको वेदपारग कहते हैं (१४)। त्रागे संसारमें जन्म न लेनेके कारण त्रापको योगिजन अज कहते हैं (१५)। वस्तुत त्वके मनन करनेके कारण आप मनु कहलाते हैं (१६)। आपके आनन्दोंका शत अर्थात् सैकड़ा पाया जाता है, अतः आप शतानन्द कहलाते हैं। यहां शत शब्द अनन्तके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, तद्तुसार आप अनन्त सुखके स्वामी हैं। अथवा शत अर्थात् असंख्य प्राणियोंको श्रापके निमित्तसे आनन्द प्राप्त होता है, इसलिए भी श्राप शतानन्द कहलाते हैं (१७)। हैंस अर्थात् परमात्मस्वरूपमें आपका यान कहिए गमन होता है, इसलिए आप हंसयान कहलाते हैं। श्रथवा हंस के समान मंद-मंद गमन करनेसे भी हंसवान कहलाते हैं श्रथवा हंस, अर्थात सूर्यके ंसमान त्रापका भी गमन स्वभावतः अनीहित या इच्छा-रहित होता है, इसलिए भी त्राप हंसयान कहलाते हैं (१८)। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रके समाहारको त्रयी कहते हैं।

विश्वंभरोऽसुरध्वंसी माधवो विल्वन्धनः । अधोत्तजो मधुद्वेषी केशवो विष्टरश्रवाः ॥१०१॥ श्रीवत्सलांछनः श्रीमानच्युतो नरकान्तकः । विश्वक्सेनश्रक्रपाणिः पद्मनाभो जनादेनः ॥१०२॥ श्रीकण्ठः शंकरः शम्सुः कपाली वृषकेतन । सृत्युंजयो विरूपानो वामदेवस्त्रिलोचनः ॥१०३॥

सम्यदर्शन-ज्ञान-चारित्राणां समाहारस्त्रयी, त्रय्या निर्दृत्तः ॥६६॥ वेवष्टि केवलज्ञानन विश्वं व्याप्नोतीति । त्रयो विक्रमाः सम्यदर्शनज्ञानचरित्राणां शक्तिसंपदो यस्य । वा त्रिषु लोकेषु विशिष्टः क्रमः परिपाटी यस्य । शूर्यस्य सुमटस्य स्त्रियस्य ग्रयस्य । श्रीणां श्रम्युद्य-निःश्रेयसलस्त्रणलस्मीनां पतिः । पुरुषेषु त्रिपष्टिलस्य-णेषु उत्तमः । विकुंठा दिक्कुमारीणां प्रश्नामुत्तरदाने विलस्त्रणाः तीर्थकुन्माता, तस्या ग्रयस्य पुमान् । पुंड-रीकवत् कमलवत् ग्रास्त्रिणी लोचने यस्य । वा पुंडरीकः प्रधानमूतः ग्रसः ग्रास्मा यस्य । हषीकाणामिन्द्रिया-णामीशो विशता हषीकेशः, जितेन्द्रिय इत्यर्थः । हरित पापं हरिः, इः सर्वधातुभ्यः । स्वेन ग्रात्मनां भवति वेदित्ययं वेत्ति ॥१००॥

विश्वं त्रैलोक्ष्यं विभित्तं धारयति, न नरकादौ पतितुं ददाति । त्रमुरो मोहो मुनिभिरुच्यते, तं ध्वंसते इत्येवंशीलः । वा त्रमुर् प्राणिनां प्राणान् राति यहाति त्रमुरो यमः, तं ध्वंसते मारयति त्रमुरध्वंसी, यमस्य यम इत्यर्थः । मायाः लद्द्म्याः समवशरण-केवलशानादिकायाः धवो भर्ता माधवः, राज्यकाले राज्यलद्दम्या

आप इस त्रयीसे निर्नृत हैं, अर्थात् इन तीनों मय हैं, अतः त्रयीमय कहलाते हैं (१६)। केवलज्ञानके द्वारा अपने सारे विश्वको व्याप्त किया है, इसलिए विष्णु कहलाते हैं (२०)। रत्नत्रयहूप तीन
विक्रम अर्थात् शक्तिहूप सम्पदाएं आपको प्राप्त हैं, अतः आप त्रिविक्रम कहलाते हैं। अथवा तीनों
'लोकोंमें आपका विशिष्ट कम है अर्थात् सर्वोच्च स्थान है, इसलिए भी त्रिविक्रम कहलाते हैं (२१)।
सूर-वीर चित्रयोंकी सन्तित होनेसे आप सौरि कहलाते हैं (२२)। अभ्युद्य-निःश्रेयसहूप श्रीके
पति होनेसे आप श्रीपित कहलाते हैं (२३)। तिरेसठ शलाका पुरुषोंमें उत्तम होनेसे आपको पुरुषोत्तम कहते हैं (२४)। आपको माता दिक्छमारियोंके गृह प्रश्नोंका उत्तर देनेमें विद्धंठा अर्थात्
विचच्चणा होती है। आप उनके अपत्य अर्थात् पुत्र हैं, इसलिए बेछंठ कहलाते हैं (२५)। पुंडरीक
अथवा आपका अच्च अर्थात् आपके अच्च अर्थात नेत्र हैं, इसलिए आप पुंडरीकाच कहलाते हैं।
अथवा आपका अच्च अर्थात् आत्मा पुंडरीक कहिए प्रधानभूत है, श्रेष्ठ है (२६)। हपीक अर्थात्
इन्द्रियोंको वशमें करनेके कारण आप हपीकेश कहलाते हैं (२७)। पापोंके हरण करनेसे हरि
'कहलाते हैं (२५)। स्वयं ही जानने योग्य वस्तु-तत्त्वको जाननेक कारण स्वभू कहलाते हैं (२६)।

अर्थ—हें विश्वेश, श्राप विश्वम्भर हैं, श्रामुरध्वंसी हैं, माधव हैं, विलवन्धन हैं, श्रधोत्तज हैं, मधुद्वेपी हैं, केशव हैं, विष्टरश्रव हैं, श्रीवत्सलांछन हैं, श्रीमान हैं, श्रच्युत हैं, नरकानतक हैं, विश्वक्सेन हैं, चक्रपाणि हैं, पद्मनाभ हैं, जनार्दन हैं, श्रीकण्ठ हैं, शंकर हैं, शम्भु हैं, कपाली हैं, वृपकेतन हैं, मृत्युंजय हैं, विरूपांच हैं, वामदेव हैं श्रीर त्रिलोचन हैं।।१०१-१०३।।

व्याख्या—हे विश्वंके ईश, आप विश्वंका भरण-पोपण करते हैं, उसे नरकादि गतियोंके दुःखोंसे वचाते हैं, इसलिए लोक आपको विश्वंभर कहते हैं (३०)। मोहस्त्य असुरका आपने विध्वंस किया है, इसलिए लगत् आपको असुर्ध्वंसी कहता हैं। अथवा असु अर्थात् प्राणोंको जो 'राति' कहिए प्रहण करे, ऐसे यमको असुर कहते हैं। आपने उस यमराजका भी नाश किया है, कालपर विजय पाई है, अतः आप यमके भी यम हैं, इस अपेनासे भी असुर्ध्वंसी यह आपका नाम सार्थंक है (३१)। मा अर्थात् समवसरण और केवलज्ञानादिरूप वहिरंग-अन्तरंग लन्मीके

<sup>?</sup> विश्वम्भरसे लेकर श्रीकण्ठ तक विप्शुके नाम हैं श्रीर शंकरसे लेकर श्रागे हर तकके नाम महादेवके हैं, पर प्रन्थकारने श्रर्थके चातुर्यसे उन्हें वीतराग भगवान पर ही घटाकर यह ध्वनित किया है कि श्राप ही उच्चे ब्रह्मा, विप्शु श्रीर महेश हैं, श्रन्य नहीं।

वा धवः स्वामी । विलः कर्मबन्धनं जीवस्य यस्य मते, वा वलमस्यास्तीति बिलः, वलवत्तरं त्रैलोक्यक्तोमकरण्कारणं वन्धनं तीर्थंकरनामोच्चैगांत्रद्वयं यस्य, वा बिलिन् पादेयकरस्तस्य वन्धनं षष्टांश निर्धारणं यस्मात् राज्यावसरे स बिलिन्धनः । त्राधोक्ताणां जितेन्द्रियाणां दिगम्बरगुरूणां जायते ध्यानेन प्रत्यक्तीभवति, डो संज्ञायामिष डप्रत्ययः । त्र्र्यज्ञं ज्ञानं त्र्राधो यस्य स त्र्राधोक्त्जः, केवलज्ञानं सर्वेषां ज्ञानानामुपरि वर्तते इत्यर्थः ।
मधुशब्देन मद्यं सारधं च द्वयमुच्यते, तद्वयमिष द्वेष्टि दूपितं कथयित महद् पापमूलं ब्रूते इत्येवंशीलः ।
प्रशस्ता त्रालिकुलनीलवर्णां केशा मस्तके विद्यन्ते यस्य, केशाद्वोऽन्यतरस्यां इत्यनेन सूत्रेण त्रास्त्यथं व प्रत्ययः ।
विष्टर इव श्रवसी कर्णां यस्य स तथोक्तः । सर्वधातुम्योऽसुन् । वा विस्तरे सकलश्रुतज्ञाने श्रवसी कर्णों
त्राकर्णितवती यस्य ॥१०१॥ श्रीवत्सनामा वक्ति लांछुनामावक्तों यस्य । श्रीवंहिरंगा समवश्ररणलक्त्रण्
त्रुन्तरंगा केवलज्ञानादिका विद्यते यस्य । न च्यवते स्म स्वरूपादच्युतः, परमात्मनिष्ठ इत्यर्थः । सप्तनरकभूमिषु पतितुं न ददाति तेन नरकस्य त्रान्तको विनाशकः, स्वर्ग-मोक्तप्रदायक इत्यर्थः । विष्वक् समन्तात् सेना

धव अर्थात् भर्ता या स्वामी होंनेसे योगिजन आपको माधव कहते हैं। अथवा राज्यावस्थामें आप राजलदमीके स्वामी थे। अथवा मा शब्दसे प्रत्यच-परोच्च प्रमाणका प्रहण करना चाहिए। आप इने दोनों प्रमाणोंके धव अर्थात् प्रणेता हैं, उनके प्रयोगमें अति विचन्नण हैं, इसलिए भी माधव कह-लाते हैं (३२)। विल अर्थात् कर्मको आपने वन्धन बतलाया है, अतः आप विलवन्धन कहलाते हैं। श्रथवा वलवानको वली कहते हैं। श्रापने त्रैलोक्यको चोभित करनेवाले ऐसे बली तीर्थंकर नामकर्म श्रीर विशिष्ट जातिके उच्चगोत्रकर्मका पूर्वभवमें वन्धन किया है इसलिए भी श्रापका वलिवन्धन नाम सार्थंक है। अथवा राजा अपनी प्रजासे जो कर लेता है, उसे भी विल कहते हैं। आपने आयके छठें भागरूपसे उसका वन्धन अर्थात् निर्धारण राज्यावस्थामें किया था, इसलिए भी आप वंलिवन्धन कहलाते हैं ( ३३ )। अन्न अंथीत् इन्द्रियोंको जिन्होंने विजय कर अधः कहिए नीचे डाला है, ऐसे जितेन्द्रिय साधुत्र्योंको अधोच कहते हैं। आप ऐसे जितेन्द्रियोंके 'जायते' कहिए ध्यानसे प्रत्यच होते हैं, इसलिए अधान्तज कहलाते हैं। अथवा अतीन्द्रिय केवलज्ञानको प्राप्त कर आपने अन्तज अर्थात् इन्द्रियज्ञानका अधःपात किया है, इसलिए भी आपका अधोत्तज यह नाम सार्थक है (३४)। मधु शब्द मद्य श्रीर शहद दोनोंका वाचक है, आप उस मधुके ह्रेपी हैं श्रर्थात् मद्य और मधुके सेवनको आपने पापका मूल कारण वतलाया है, इसलिए श्राप मधुद्रेपी कहलाते हैं (३५)। आपके मस्तकके केश अत्यन्त स्निग्ध और नीलवर्ष हैं, इसलिए आप केशव कहलाते हैं। (तीर्थंकर भगवान्के केश कभी भी श्वेत नहीं होते श्रीर मस्तकके सिवाय अन्यत्र उनके वाल नहीं होते।) अथवा क नाम आत्माका है, आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें जो ईश अर्थात् समर्थ होते हैं, ऐसे महामुनियोंको केश कहते हैं । उनका व अर्थात् वास आपके ही चरेणोंके पास है, इस-लिए भी आप केशव कहलाते हैं (३६)। आपके विष्टर-अर्थात् पीठके समान विस्तीर्ण अवस कहिए कर्ण हैं, इसलिए आप विष्ठरश्रवा कहलाते हैं। अथवा विष्ठर अर्थात् विस्तीर्ण श्रवस् कहिए अंगवाह्य और अंगप्रविष्टरूप श्रुतज्ञान ही आपके श्रीत्र हैं, इसलिए भी आप विष्टरश्रवा कहलाते हैं (३७)। त्रापके वद्यास्थल पर श्रीवत्स नामका लांछन त्रर्थात् रोमावर्त है, इसलिए त्रापं श्रीवत्सलां छन कहलाते हैं। अथवा श्रीवत्स नाम लहंमीके पुत्र, कामदेवका भी है। आपने अपने सौन्दर्यसे उसे भी लांछित या तिरस्ऋत किया है। अथवा श्रीवत्संल अर्थात् लक्सीके स्नेही लोगों-का संसार-वास आंछन कहिए विस्तीर्ण होता जाता है, ऐसा प्रतिपादन करनेके कारण आप श्रीवत्सलांछन कहलाते हैं ( ३८ )। श्रापके अन्तरंग अनन्त चतुष्टयरूप श्रीर वहिरंग समवसरण-रूप श्रीके पाये जानेसे आप श्रीमान् कहलाते हैं (३६ं)। आप अपने स्वरूपसे कभी भी च्युत नहीं होते. इसलिए अच्यतं कहलाते हैं (४०)। नरकोंके अन्तक अर्थात् विनाशक होनेसे आप द्वादशिवधो गणो यस्य । चक्रं लच्नणं पाणौ यस्य स तथोक्तः । पद्मवत् कमलपुष्पवत् नाभिर्यस्य स पद्मनामः । समासान्तगतानां वा राजादीनामदन्तता इत्यिधकारे संज्ञायां नाभिः । अन् प्रत्ययः । जनान् जन-पदलोकान् अदीति (अदीते ) संवोधनार्थं गच्छिति, वा जनािक्षभुवनस्थितमव्यलोका अर्दना मोच्न्याचका यस्य । अथवा जनान् अर्दयित मोच् गमयित जनार्दनः । नन्द्यादेर्युः, इनंतस्य युप्रत्ययः ॥१०२॥ श्रीमृक्तिलच्मीः कण्ठे आलिंगनपर्य यस्य । शं परमानन्दलच्नणं सुखं करोति । शं परमानन्दलच्नणं सुखं मवत्यस्मात् । कान् आत्मनः सर्वजन्त्न् पालयतीति । वृषो अहिंसालच्नणो धर्मः केतनं ध्वजा यस्य । मृत्युं अन्तकं जयतीति । विरूपं रूपरितं स्वमस्वमावं अच्नि केवलशानलच्नणं लोकालोकप्रकाशकं लोचनं यस्य । वामो मनोहरो देवः । त्रयाणां स्वर्ग-मर्त्य-पातालस्थितानां मञ्जनीवानां लोचनप्रायः नेत्रस्थानीयः त्रिलोचनः ॥१०३॥ क्ष्राः ।

नरकान्तक कहलाते हैं। क्योंकि जीवोंको सदाचरणके द्वारा उन्हें नरकोंमें गिरनेसे वचाते हैं (४१)। त्रापके विष्वक् त्रर्थात् चारों त्रोर द्वादश सभाओंके जीव ही सेनारूपसे समवसरएमें या विहारकालमें साथ रहते हैं, इसलिए त्राप विष्वकृसेन कहलाते हैं। त्राथवा विष्वक त्रार्थात तीनों लोकोंमें जो सा यानी लच्मी विद्यमान है, उसके आप इन कहिए स्वामी हैं, इसलिए भी विष्वकसेन यह नाम आपका सार्थक है (४२)। आपके पाणि अर्थात् हाथमें चक्रका चिन्ह है, इसलिए योगिजन त्रापको चक्रपाणि कहते हैं। त्रथवा सेनारूप चक्रको जी पालते हैं ऐसे मंडलेश्वर, अर्धचकी और चक्रवर्ती राजाओंको चक्रप कहते हैं। उनकी आप अणि अर्थात् सीमास्वरूप हैं, धर्मचक्रके प्रवर्त्तन करनेसे सर्वशिरोमणि हैं, इसलिए भी आप चक्रपाणि कहलाते हैं। अथवा चक्रप अर्थात् सुरेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र, मुनीन्द्रादिकों को भी आप 'अणिति' कहिए उपदेश देते हैं, इस अपेनासे भी आपका चक्रपाणि यह नाम सार्थक है (४३)। पद्म अर्थात् कमल पुष्पके समान आपकी नाभि है, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं (४४)। जन अर्थात् जनपदवासी लोगोंको 'ऋर्वति' कहिए संबोधनके लिए जाते हैं, इसलिए आप जनार्वन कहलाते हैं। अथवा त्रिभुवनके भव्यजन दीन होकर आपसे मोचमार्गकी अर्दना अर्थात याचना करते हैं इसलिए भी जनार्दन यह नाम सार्थक है ( ४५ )। श्री अर्थात् मुक्तिरूपी लच्मी आपके कंठका त्रालिंगन करनेके लिए उद्यत है, इसलिए आप श्रीकण्ठ कहलाते हैं ( ४६ )। शं श्रर्थात् परमानन्द-स्वरूप मुखके करनेसे आप शंकर कहलाते हैं (४०)। शम् अर्थात् मुख भव्य जीवोंको आपसे प्राप्त होता है, इसलिए आप शस्भु कहलाते हैं (४८)। 'क' अर्थात् जीवोंको पालन करनेके कारण आप कपाली कहलाते हैं। अथवा 'क अर्थात् आत्माकी जो 'पान्ति' कहिए रत्ता करते हैं, ऐसे मुनियोंको 'कप' कहते हैं। उन्हें आप लाति कहिए रत्नत्रयके द्वारा विभूपित करते हैं इससे कपाली कहलाते हैं (४६)। वृप अर्थात् अहिंसालच्या धर्म ही आपकी केतन कहिए ध्वजा है, इसलिए आप वृपकेतन कहलाते हैं (५०)। मृत्युको आपने जीत लिया है, अतः आप मृत्युंजय कहलाते हैं (५१)। आपका विरूप अर्थात् रूप-रहित अमृत्तिक एवं इन्द्रिय-अगोचर केवलज्ञान-रूप अन्न कहिए नेत्र होनेसे योगिजन आपको विरूपान कहते हैं। अथवा विशिष्ट रूपशाली एवं त्रिभुवनके चित्तको हरण करनेवाले आपके विशाल नेत्र हैं, इसलिए भी आप विरूपान कहलाते हैं। अथवा विरूप अर्थात् रूपादि-रहित अमूत्तिक एवं केवलज्ञान-गम्य आपका अन् अर्थात् आत्मा है, इसलिए भी आपको विरूपाच कहते हैं (५२)। आप वाम अर्थात् मनोहर देव हैं, अति सुन्दराकार हैं, इसलिए वामदेव कहलाते हैं। अथवा वाम अर्थात् कामके शत्रु महादेवके भी श्राप परमाराध्य देव हैं, इसलिए वामदेव कहलाते हैं। त्रथवा पाम अर्थात सुन्दर सौधर्मेन्द्रादि देव आपकी सेवामें सदा उपस्थित रहते हैं, इसलिए भी आप वामदेव कहलाते हैं।

<sup>\*</sup>इस स्थानपर 'मुनिश्रीविनयचन्द्रेण कर्मक्षयार्थे लिखितम्' इतना श्रीर अ प्रतिमें लिखा हुश्रा है।

उमापितः पशुपितः स्मरारिखिपुरान्तवः । श्रर्धनारीश्वरो रुद्दो भवो भर्गः सदाज्ञिवः ॥१०४॥ जगत्कर्ताऽन्धकारातिरनादिनिधनो हरः । महासेनस्तारकजिद् गर्णनाधो विनायकः ॥१०४॥ विरोचनो वियद्गतं द्वादशात्मा विभावसुः । द्विजाराध्यो वृहद्वानुश्चित्रभानुस्तन्तपात् ॥१०६॥

उमायाः कान्तेः कीत्तेंश्च पतिः स्वामी । पश्रतां सुर-नर-तिरश्चां पतिः स्वामी । समस्य कन्दर्पस्य ग्रारिः शत्रुः । तिन्नणां पुरां जन्म-जर्ग-मरण्लत्णनगर्मणां ग्रन्तको विनाशकः । ग्रर्धं न विद्यन्ते श्ररयः शत्रवो यस्य रोऽर्धनारिः, वातिर्वंघातवातनः, स चासात्रीश्वरः स्वापी । कर्मणां रौद्रम्तित्वात् रुद्रः, रोदिति ग्रान्नदाश्मिण मुंचित ग्रान्मदर्शने रित । स्क् प्रत्ययः । मनत्यस्माद्विश्विमिति । म्हाज-भूजी भर्जने इत्ययं धातुः प्रयां पात्र अर्थात् चन्द्रनामें 'म' किहए सूर्यं, चन्द्र, रुद्र आदि आपके सदा विद्यमान रहते हैं, श्रतएव श्रापको वामदेव कहते हैं । अथवा वामा श्रयांत् इन्द्राणी, देवियाँ श्रोर राजपित्रयाँ श्रादि सुन्दर स्त्रियोंके श्राप परम श्राराश्यदेव हैं, इसलिए भी वामदेव कहलाते हैं (५३)। तीनों लोकोंके लोचनरूप होनेसे श्राप त्रिलोचन कहलाते हैं । श्रयवा जन्मकालसे ही आप मित, श्रुत, श्रवधिज्ञानरूप तीन नेत्रोंके धारक थे, इसलिए भी लोग आपको त्रिलोचन कहते हैं । श्रयवा तीनों लोकोंमें आपके केवलज्ञान श्रोर केवलदर्शनरूप दो लोचन ही वस्तुरूपके दर्शक हैं, अन्य नहीं, इसलिए भी श्राप त्रिलोचन कहलाते हैं । अथवा मन, वचन, काय इन तीनों योगोंका श्रापने लोचन श्रर्थात् मुण्डन किया है, उन्हें श्रपने वश्में किया है, इसलिए श्राप त्रिलोचन कहलाते हैं । श्रयवा तिकरण-श्रुद्ध होकर श्रापने श्रपने केशोंका लुंचन किया है इसलिए भी त्रिलोचन कहलाते हैं । श्रयवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप तीन रलोंको जो लेते हैं ऐसे महामुनियोंको त्रिल कहते हैं । उनका श्रोचन श्रर्थात् समुद्रय श्रापके पाया जाता है, इसलिए भी श्राप त्रिलोचन कहलाते हैं । उनका श्रोचन श्रर्थात् समुद्रय श्रापके पाया जाता है, इसलिए भी श्राप त्रिलोचन कहलाते हैं । उनका श्रोचन श्रर्थात् समुद्रय श्रापके पाया जाता है, इसलिए भी श्राप त्रिलोचन कहलाते हैं । उनका श्रोचन श्रयांत् समुद्रय श्रापके पाया जाता है, इसलिए भी श्राप त्रिलोचन कहलाते हैं ।

अर्थ—हे रमेश, श्राप टमापित हैं, पशुपित हैं, स्मरारि हैं, त्रिपुरान्तक हैं, अर्धनारीश्वर हैं, रुद्र हैं, भव हैं, भर्ग हैं, सदाशिव हैं, जगत्कर्त्ता हैं, अन्यकाराति हैं, अनादिनिधन हैं, हर हैं, महासेन हैं, तारकाजित् हें, गणनाथ हं, विनायक् हें, विरोचन हैं, वियद्रत्त हैं, द्वाद्वशात्मा हैं, विभा-

वस हैं, द्विजाराध्य हैं, वृहेद्रानु हैं और तनूनपात् हैं ॥१०४-१०६॥

च्याच्या—हे लदमीके आगार, आप कोन्ति और कीत्तिंके पित हैं, इसिलए उमेश, उमापित आदि नामोंसे पुकारे जाते हें ( ५५ )। जो कर्म-त्रन्थनोंसे वंथे हैं, ऐसे संसारी जीवोंको पशु कहते हैं, उनके आप छुड़ाने वाले हैं, इसिलए पशुपित कहलाते हैं ( ५६ )। स्मर अर्थात् कामदेवके आप अरि हैं, इसिलए स्मरारि कहलाते हैं ( ५७ )। जन्म, जरा और मरण्रू तीन पुरोंके आप अन्त करनेवाले हें, इसिलए त्रिपुरान्तक कहलाते हैं। अथवा मोच्न जानेके समय औदारिक, तैजस और कामण इन तीन शरीररूप पुरोंका अन्त करनेके कारण भी आप त्रिपुरान्तक कहलाते हैं। अथवा त्रिपुर अर्थात् त्रैलोक्यके अन्तमें आपका 'क कहिए आत्मा निवास करता हैं, इसिलए भी आप त्रिपुरान्तक कहलाते हैं (५८)। अधाति-कर्मरूप आधे शत्रु आपके नहीं पाये जाते, इस प्रकारके ईश्वर होनेसे आप अर्थनारीश्वर कहलाते हैं (५८)। कर्मोंके मस्म करनेके लिए आप रौद्रमूर्त्ति हैं, इसिलए भी आप रुद्र कहलाते हैं। अथवा आत्म-दर्शन होनेपर आप 'रुदिति' कहिए आनन्दके अश्रु छोड़ते हैं, इसिलए भी आप रुद्र कहलाते हैं (६०)। आपसे विश्व उत्पन्न होता है, इसिलए आप भव कहलाते हैं। यद्यपि आप जगत्को वनाते नहीं है, पर ऐसा ही आपका माहात्म्य है कि जो आपकी निन्दा करते हैं, वे नरक-निगोदादि दुर्गतियोंको प्राप्त होते हैं। जो आपकी स्तुति-प्रशंसा करते हैं, वे स्वर्गको और आपका ध्यान करनेवाले मोच्नको प्राप्त होते हैं। इस अपेचा विश्व आपसे उत्पन्न हुआ कहलाता है (६१)। आपने ध्यान करनेवाले मोच्नको प्राप्त होते हैं। इस अपेचा विश्व आपसे उत्पन्न हुआ कहलाता है (६१)। आपने ध्यान करनेवाले मोच्नको प्राप्त होते हैं। इस अपेचा विश्व आपसे उत्पन्न हुआ कहलाता है (६१)। आपने ध्यान करनेवाले मोच्नको प्राप्त होते हैं। इस अपेचा विश्व आपसे उत्पन्न हुआ कहलाता है (६१)। आपने ध्यान करनेवाले मोचको प्राप्त होते हैं। इस अपेचा विश्व आपसे उत्पन्न हुआ कहलाता है (६१)। आपने ध्यान करनेवाले मोचको प्राप्त किया है, इसिलए भर्म कहलाते हैं। अथवा केवलज्ञानादि गुर्पों

१ यहां से विनायक तकके नाम गणेशके हैं। २ यहां से ग्रागे के नाम ग्राग्निके हैं।

भोवादिकः, ग्रात्मनेपदी। भृज्यन्तेऽनेन कामक्रोधादयो ध्यानाग्नौ पञ्यन्ते भस्मीक्रियन्ते, श्रक्तीर च कारके संशायां घज् प्रत्ययः। सदा सर्वकालं शिवं परमकल्याणं ग्रनन्तं सुखं वा यस्य ॥१०४॥ जगतां कर्त्ता स्थितिविधायकः मर्यादाकारकः। वा जगतः कं सुखं इयर्ति गञ्छिति जानातीति। श्रंधश्चल्रहितः सम्यक्त्वविधातकः, कः कायः स्वरूपं दस्य स श्रन्धकः, मोहकर्म तस्य श्ररातिः शत्रुः, मूलाद्रमूलकः। न विद्येते श्रादि-निधने उत्पत्ति-मरणे यस्य स तथोक्तः। ग्रनन्तमवोपार्जितानि श्रघानि पापानि जीवानां हारिति निश्करोतीति। महती द्वादरागणलक्त्यण सेना यस्य। राज्यावस्थायां वा महती चतुःसागरतटिनवासिनी सेना चमूर्यस्य। तारयन्ति संसारसमुद्रस्य पारं नयन्ति भव्यजीवान् तारकाः, गणधरदेवानगारकेविलस् र्युपाध्यायसर्वसाधवः, तान् जितवान्, सर्वेषामण्युपरि चभूव, तेन

को धारण करनेसे भी आपका भगनाम सार्थंक है। अथवा भव्यजीवोंका पोषण करनेसे भी भग फहलाते हैं (६२)। आपके सदा ही शिव अर्थात् परम कल्याण पाया जाता है, इसलिए आप सदा-शिव कहलाते हैं। अथवा जो रात्रि-दिनका भेद ने करके सदा ही भोजन-पान करते हैं, उन्हें सदाशि कहते हैं। आपके मतानुसार उन्हें सदा 'व' त्रर्थात् संसार-समुद्रमें डूवना पड़ेगा, इससे भी सदाशिव कहलाते हैं (६३)। आप जगत्के कत्ती अर्थात् स्थिति या मर्यादाके विधाता हैं, इसलिए जगत्कर्ता कहलाते हैं। अथवा जगत्को 'क' अर्थात् सुख प्राप्त कराते हैं, इसलिए भी जंगत्कर्त्ता कहलाते हैं (६४)। जगत् को अन्या करनेवाले मोहकर्मको अन्धक कहते हैं, उसके आप अराति अर्थात् शत्रु हैं, इसलिए अन्धकाराति कहलाते हैं। अथवा गाढ़ अन्धकार-पूर्ण नरक-स्थानको अन्धक कहते हैं, आप जीवोंको नरकोंमें गिरने नहीं देते, अतः नरकोंके शत्रु हैं, इस्लिए भी अन्धकाराति कहलाते हैं। अथवा अन्धकार पूर्ण कारारूप गृहमेंसे निकाल कर आप जीवोंको मोत्तमें रखते हैं, इसलिए भी अन्धकाराति कहलाते हैं (६५)। आदि नाम उत्पत्तिका है और निधन नाम मरणका है। आप जन्म और मरणसे रहित हैं इसलिए अनादिनिधन कहलाते हैं (६६)। अनन्त-भवोपार्जित पापोंके हरण करनेसे आप हर कहलाते हैं। अथवा 'ह' अर्थात् हर्पको 'राति' कहिए उत्पन्न करते हैं, इस-लिए हर कहलाते हैं। अथवा 'ह' अर्थात् हिंसाके लिए आप 'र' कहिए अग्निस्वरूप हैं, क्योंकि हिंसाका सर्वथा निषेध करते हैं, इसलिए भी हर कहलाते हैं (६७)। आपके राज्यावस्थामें द्वादशगण्-लच्या महा सेना थी, इसलिए श्राप महासेन कहलाते हैं। श्रथना मह अर्थात् पूजाकी अतिशोभा को महासा कहते हैं। आप उस पूजातिशयके इन अर्थात् स्वामी हैं, इसलिए भी महासेन कहलाते हैं। अथवा सा नाम लक्मी और सरस्वती का भी है। आप दोनोंके ही महा स्वामी हैं, अतः महासेन कहलाते हैं अथवा समवसरणमें स्थित महान् सिंहासनको महासा कहते हैं। उसके ऊपर स्थित आप इन अर्थात् सूर्यके समान प्रतिभासित होते हैं, इसलिए भी आप महासेन कहे जाते हैं (६५)। जो भव्य जीवोंको संसार-समुद्रसे तारते हैं, ऐसे गणधरदेवादिको तारक कहते हैं। आपने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा उन्हें जीत लिया है, इसलिए आप तारकजित् कहलाते हैं। अथवा तार श्रर्थात् उच शब्द करनेवाले मेघोंको तारक कहते हैं। श्रापने अपने गम्भीर तार-रवसे उन्हें जीत लिया है, इसलिए भी आप तारकजित् कहलाते हैं। संस्कृतमें ड, ल और र में भेद नहीं होता, इस नियमके अनुसार संसारको ताड़ना देनेवाला मोहकर्म ताड़क कहलाता है। आपने उसे जीत लिया है, इसलिए भी आप ताड़कजित् या तारकजित् कहलाते हैं। अथवा रंमसानमें ताली वजाकर नाचनेवाले रुद्रको तालक कहते हैं। श्रापने उसे भी जीत लिया है, इसलिए तालकजित् या तारकजित् कह्लाते हैं। अथवा मोच-पुरके किवाड़ोंपर तालेका काम करनेवाले अन्तराय कर्मको तालक कहते हैं आपने उस अन्तराय कर्मको भी जीत लिया, इसलिए आप तालकजित् कहलाते हैं (६६)। गण अर्थात् द्वादश भेदरूप संबके आप नाथ हैं, अतः गणनाथ कहलाते हैं। अथवा नाथ धानुका ऐस्वर्य और आशीर्वाद देना भी अर्थ है। आप गणको ऐस्वर्य भी प्रदान करते हैं और

तारकिं जिंदुच्यते । गण्रस्य द्वादशभेदसंघस्य नाथः । विशिष्टानां गण्नित्त-सुरेन्द्र-नागेन्द्र-विद्याघर-चारणादीनां नायकः ॥१०५॥ विशिष्टं रोचनं च्वायिकसम्यक्त्वं यस्य । वियतः स्राकाशाद् रत्नं रत्नवृष्टिर्यस्य यस्माद्वा दातुर्यदे वियद्वत्तम् । स्रथवा वियतः स्राकाशस्य रत्नं स्रन्तरीच्चारित्वात् । द्वादशानां गणानामात्मा जीवप्रायः । स्रथवा द्वादश स्रंगानि स्रात्मा रवभावो यस्य । वा द्वादश स्रनुप्रेच्चा स्रात्मिन छ्वास्थावरथायां यस्य । कर्मेन्धनद्द्वनकारित्वात् विभावसः स्राप्तिकस्थापे व्यापिनो मानवः केवलशानिकरणा यस्य । चित्रा विचित्रास्त्रीलोक्यलोकचित्तचमत्कारकारिणो विश्वप्रकाशकत्वात्

आशीर्वाद भी देते हैं, इसलिए भी गणनाथ कहलाते हैं (७०)। आप गणीन्द्र, सुरेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र, विद्याधरादि विशिष्ट पुरुपोंके नायक है और स्वयं विगत-नायक हैं अर्थात् आपका कोई दूसरा स्वामी नहीं हैं, त्राप ही त्रेलोक्यके एकमात्र स्वामी हैं, इसलिए विनायक कहलाते हैं (७१)। त्राप विशिष्ट रोचन अर्थात् चायिकसम्यक्त्वके धारक हैं, अतः योगिजन आपको विरोचन कहते हैं। अथवा रोचन शब्द लोचन त्रीर दीप्तिका भी वाचक है। त्राप विशिष्ट दीप्तिके त्रीर केवलज्ञानरूप नेत्रके धारक हैं, इसलिए भी आप विरोचन कहलाते हैं। अथवा आभरणके विना ही आप विशेष शोभित होते हैं। श्रथवा रोचन श्रर्थात् संसारसे प्रीति त्रापकी विनष्ट हो चुकी है, इत्यादि विभिन्न निरुक्तियोंकी अपेत्ता से भी विरोचन नामको सार्थक करते हैं (७२)। त्राकाशमें अन्तरीत्त गमन करनेसे आप वियद्रत अर्थात् आकाशके रत्न कहलाते हैं। अथवा आपके कल्याएकोंमें आकाशसे रत्नोंकी वर्षा होती है, इसलिए भी लोग त्रापको वियद्रत कहते हैं। अथवा निर्वाण-लाभ करनेपर लोकाकाशके श्रान्तमें स्थित तनुवातवलयके आप रत्न होंगे अर्थात् वहां विराजमान होंगे, इस अपेनासे भी आप वियद्रत नामको सार्थक करते हैं (७३)। आप द्वोदश गर्णोंके आत्मा हैं, त्रर्थात् जीवन-हेतुक प्राणस्वरूप हैं, इसलिए द्वादशात्मा कहलाते हैं। अथवा श्रुतज्ञानके द्वादश अंगरूप ही आपका श्रात्मा है, इसलिए भी श्राप द्वादशात्मा कहलाते हैं। श्रुतज्ञान श्रीर केवलज्ञानमें केवल प्रत्यंच-परोत्तकृत भेद माना गया है, किन्तु सर्व पदार्थोंको विपय करनेकी अपेत्ता दोनों समान हैं (७४)। विभा-वसु शब्द अग्नि, सूर्य, चन्द्र, रुद्र आदि अनेक अर्थीका वाचक है। आप अग्निके समान कर्मीको भस्म करते हैं, सूर्यक समान मोहरूप अन्यकारको दूर करते हैं, चन्द्रके समान संसारके दुःख-सन्तप्त प्राणियोंको अमृतकी वर्षा करते हैं और रुद्रके समान कर्मोकी सृष्टिका प्रलय करते हैं, इसलिए उक्त सभी अर्थोंकी अपेत्रा आप विभावसु नामको सार्थक करते हैं। अथवा विभा अर्थात् केववज्ञानरूप विशिष्ट तेज ही त्रापका वसु त्रर्थात् धन है, इसलिए भी आप विभावसु कहलाते हैं। त्रथवा त्रापके सान्निध्यमें विश्वा, वसु त्रादि देवगेण प्रभा-विहीन हो जाते हैं । त्राथवा जो विशिष्ट भा त्रार्थात् तेज-पुञ्जकी रत्ता करे, उसे विभावा कहते हैं श्रापको सू श्रर्थात् प्रसर्व करनेवाली माता ऐसी ही विभावा हैं, ऋतः श्राप विभावसु कहलाते हैं। श्रथवा राग-द्वेपादि विभाव परिणामोंके श्राप विनाशक हैं, इस अपेत्ता भी आप विभावसु कहलाते हैं (७५)। मातासे जन्म लेनेके पश्चात् जो सम्यग्दर्शनको धारण करते हैं, व्रत और चारित्रको पालन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्योंको द्विज कहते हैं, व्रती पुरुप भी द्विज कहलाते हैं। त्राप ऐसे द्विजोंके त्राराध्य हैं, इसलिए द्विजाराध्य कहलाते हैं। त्रथवा माताके उदरसे जन्म लेनेके पश्चात् अंडेमें से भी जन्म लेनेके कारण पित्रयों को द्विज कहते हैं। पंत्ती तक भी अपनी वाणीसे आपका गुेगा-गान करके आपकी आराधना करते हैं, इसलिए भी आप द्विजाराध्य कहलाते हैं। अथवा द्विज नाम दांतोंका भी है। योगिजन ध्यानके समय दांतोंके अपर दांतोंको करके एकाय हो आपकी त्राराधना करते हैं, इसलिए भी द्विजाराध्य हैं (७६)। जाननेकी श्रपेचा श्रलोकाकाशके पर्यन्त भाग तक आपके केवलज्ञानरूप सूर्येकी भानु अर्थात् किर्णे फैलती हैं, ऐसी बृहद् अर्थात् विशाल किरणोंको धारण करनेसे र्छाप बृहद्वानु कहलाते हैं। अथवा आपका

द्विजराजः सुधाशोचिरोषधीशः कलानिधिः । नम्नत्रनाथः शुआंशुः सोमः कुमुदवान्धवः ॥१०७॥

लेखपँभोऽनिलः पुण्यजनः पुण्यजनेश्वरः । धर्मराजो भोगिराजः प्रचेता भूमिनन्दनः ॥१०८॥

सिंहिकातनयरञ्जायानन्दनो वृहतापितः । पूर्वदेवोपदेष्टा च द्विजराजसमुद्भव: ॥१०६॥

॥ इति बहाशतम्॥

भानवः केवलशानिकरणा यस्य । तन् कायं न पातयित छुद्यस्थावस्थायां नियतव्रतानुपवासान् कृत्वापि लोकानां मार्गदर्शनार्थे पारणां करोति । अथवा भगवान् मुक्तिंगतो यदा भविष्यति तदा तनोः परमौदारिकचरमशरीरात् किंचिदूनशरीराकारं सिद्धपर्यायाकारं भव्यजीवान् प्रतिपातयित शपयतीति ॥१०६॥

दिजानां विप्र-क्तिय-वैश्यानां राजा स्वामी । सुधावत् श्रमृतवत् लोचनं सौख्यदायकं शोची रोचि-र्थस्य । श्रौषधीनां जन्म-जरा-मरण्निवारण्भेषजानां सम्यग्दर्शन-शन-चारित्र-तपसामधीशः स्वामी श्रौपधीशः,

पुण्यरूप भानु अति महान् हैं, इसलिए बृहद्भानु कहलाते हैं। अथवा आपका केवलज्ञानरूप महान् सूर्य लोक और अलोकको जानता है, इसलिए आप बृहद्भानु कहलाते हैं। अथवा बृहद्भानु नाम अग्निका भी है। आप अग्निके समान पाप-पुञ्जको जलाने वाले हैं, इसलिए योगिजन आपको बृहद्भानु कहते हैं (७७)। आपके केवलज्ञानरूप सूर्यकी किरखें चित्र-विचित्र हैं, अर्थात् त्रैलोक्यके चित्रमें चमत्कार उत्पन्न करनेवाली हैं, क्योंकि वे विश्वकी प्रकाशक हैं, अतः आपको साधुजन चित्रमानु कहते हैं। अथवा आपका पुण्यरूप सूर्य संसारको चित्र अर्थात् आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला है, इसलिए भी आप चित्रमानु कहलाते हैं। अथवा आपको देखकर भानु भी आश्चर्यसे चित्रत रह जाता है, क्योंकि आप कोटि भानुसे भी अधिक प्रभाको धारण करते हैं (७८)। कैवल्य प्राप्तिके पूर्व तक शरीर का पात आपको अभीष्ट नहीं है, यही कारण है कि आप अनुलवलशाली होने पर भी दीचा बहुण करनेके पश्चात् शरीरको स्थित रखने और लोगोंको साधु-मार्ग दिखानेके लिए पारणा फरते हैं। अथवा आप मुक्तिगमनके पश्चात् परमौदारिक चरम शरीरसे किंचिदून शरीराकारवाली सिद्धपर्यायको भव्यजीवोंके लिए प्रतिपादन करते हैं, इसलिए आप तन्नपात् कहलाते हैं (७६)।

सिद्धपर्यायको भन्यजीवोंके लिए प्रतिपादन करते हैं, इसलिए आप तनूनपात् कहलाते हैं (७६)। अर्थ—हे जिनेश्वर, आप द्विजराज हैं, सुधाशोचि हैं, श्रीवधीश हैं, कलानिधि हैं, नचन्ननाथ हैं, शुश्रांशु हैं, सोम हैं, कुमुद्बान्धव हैं, लेखर्षभ हैं, अनिल हैं, पुण्यजनेश्वर हैं, धर्मराज हैं, भोगिराज हैं, प्रचेता हैं, भूमिनन्दन हैं, सिहिकातनय हैं, छायानन्दन हैं, बृहतांपित

हैं, पूर्वदेवोपदेष्टा हैं और द्विजराजसमुद्भव हैं ॥१०७-१०६॥

व्याख्या—हे जिनेश, आप दिजों अर्थात् व्रतियोंके राजा हैं, इसलिए दिजराज कहलाते हैं। अथवा संसारमें केवल दो वार ही जन्म लेनेवाले विजयादि अनुत्तरिवमानवासी अहमिन्द्रोंके आप राजा हैं। अथवा जरा अर्थात् वृद्धावस्था विलत और पिलतके भेदसे दो प्रकारकी होती है। शरीरमें मुरियाँ पड़नेको विलत और केशोंके हवेत होनेको पिलत कहते हैं। आप इन दोनों ही प्रकारकी जराओंसे रहित हैं, अर्थात् जीवन-पर्यन्त आपकी युवावस्था बनी रहती हैं। अथवा स्त्री और पुरुष इन दोके संयोग होने पर उत्पन्न होनेवाले कामको भी द्विज कहते हैं। उसे जो 'राति' कहिए प्रहण करते हैं, अर्थात् उसके वशमें हो जाते हैं, ऐसे हरि, हर, ब्रह्माको द्विजर कहते हैं। उनके मतका आप 'अजित' कहिये निराकरण करते हैं, अत्रएव द्विजराज कहलाते हैं ( ५० )। आपके ज्ञानको शोचि अर्थात् किर्यों सुधाके समान संसारको सुखदायक हैं, अतः आप सुधाशोचि कहलाते हैं ( ५१ )। संसारमें रोगोंके निवारण करनेवाली जितनी भी औपिधयाँ हैं, उनसे जन्म, जरा और मरणरूप रोग दूर नहीं होता, आप उनके भी निवारण करनेवाली रत्नत्रयरूप औपिधके प्रणेता हैं, अतः औपधीश, औषधीश्वर आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। अथवा उप अर्थात्

१ यहांसे लेकर कुमुदवान्धव तकके नाम चन्द्रमाके हैं।

जन्म-जर्य-मरण्निवारक इत्यर्थः । कलानां द्वासप्तितिसंख्यानां लोके प्रसिद्धानां निधिः निधानभूतः । नज्ञत्राणां ग्रश्यनीत्यादीनां नाथः स्वामी । शुभा उज्ज्वलाः कर्ममलकलंकरिताः ग्रंशवः केवलज्ञानिकरण् यस्य । स्ते उत्पादयित ग्रमृतं मोद्यं सोमः, सूयते मेक्मस्तके ग्रमिषिच्यते वा सोमः । श्रिक्तं हुसुधृद्धिण्पिदभाया-स्तुम्यो मः । कुमुदानां भव्यकैरवाणां बान्धवः उपकारकारकः मोज्ञ्ञपकः । ग्रथवा कुत्सिते ग्रश्वमेधादिहिंसा-कर्माण मुद्द हुपों येपां ते कुमुदः, तेषामबान्धवः तन्मतोच्छेदकः ॥१०७॥ लेखेषु देवेषु त्रमुपमः श्रेष्ठः । न विद्यते इला भूमिर्यस्य स ग्रनिलः, त्यक्तराज्यत्वात् , अर्ध्वान्तरिज्ञ्चारित्वाद्वा, तनुवातवलये निराधारः स्थास्य-तीति वा । पुण्याः पवित्राः पापर्यहताः जनाः सेवकाः यस्य, पुण्यजननो वा पुण्यजनः । ग्रन्तर्गर्मितार्थिसंदं

शरीरके दाह या मारणकी बुद्धिको श्रीपधी कहते हैं। जैसे मृत पतिके साथ चितामें जलना, सती होना, नदी-समुद्रादिमें गिरकर मरना, फाँसी आदि लगाकर मरना, इत्यादि उपायोंसे आत्मधात करना । इस प्रकारके श्रात्मघातको श्रापने महापाप कहकर 'श्यति' कहिए निराकरण किया है, इसलिए भी श्राप औपधीश नामको चिरतार्थं करते हैं। श्रथवा तपरचरणादिके द्वारा कर्मों के जलानेकी बुद्धिको भी श्रीपधी कहते हैं। उसके द्वारा ही 'शं' कहिए सचा सुख प्राप्त होता है, इस प्रकारके उपदेशको देनेके कारण भी आप औषधीश नामको सार्थंक करते हैं ( ५२ )। आप लोक-प्रसिद्ध वहत्तर कलात्रोंके निधि अर्थात् भंडार हैं, अतः कलानिधि कहलाते हैं। अथवा 'क' श्रर्थात् त्रात्मस्वरूपको जो लावे, प्राप्त करावे; ऐसी वारह भावनात्र्योंको 'कला' कहते हैं। श्राप उनके निधि अर्थात् अत्तयस्थान हैं, इसलिए भी कलानिधि कहलाते हैं ( ५३ )। अश्विनी, भराणी इत्यादि नत्तत्रोंके आप नाथ हैं, इसलिए नत्तत्रनाथ कहलाते हैं। अथवा नत्तत्र अर्थात् श्रान्यायको श्रापने नाथ कहिए संतापका कारण कहा है। श्रथवा नच् नाम गति श्रथीत ज्ञानका है, उसका जो त्राण करते हैं, उन्हें नत्तत्र अर्थात् ज्ञानी कहते हैं। उनके आप नाथ है, अतः त्राप नचत्रनाथ कहलाते हैं ( ८४ )। आपके केवलज्ञानरूप सूर्यकी अंशु अर्थात् किरणें अत्यन्त शुभ्र या उज्ज्वल हैं, क्योंकि वे कर्ममल-कलंकसे रहित हैं, इसलिए श्राप शुश्रांशु कहलाते हैं। श्रथवा लोकालोकके प्रकाशक शुभ्र श्रंशु अर्थात् निर्मल श्रात्मप्रदेशोंको आप धारण करते हैं, इसलिए शुम्रांशु कहलाते हैं। अथवा अंशु नाम शिष्योंका भी है, आपके विविध ज्ञान और ऋद्वियोंके धारक अनेक निर्मल तपस्वी शिष्य विद्यमान हैं, अतः आप शुभ्रांशु नामको सार्थक करते हैं ( ५५ )। आप 'सूते' कहिए अमृत और मोत्तको उत्पन्न करते हैं, इसलिए सोम कहलाते हैं। अथवा 'सूयते' अर्थात् मेरुमस्तक पर देवोंके द्वारा अभिपिक्त होते हैं, इसलिए भी सोम कहलाते हैं। अथवा 'सा' नाम सरस्वती अौर लक्मीका है, आप इन दोनोंसे उमा अर्थात् युक्त है। अथवा उमा नाम कान्तिका भी है, आप उमाके साथ शोभाको प्राप्त होते हैं, इसलिए भी सोम कहलाते हैं (८६)। कुमुद अर्थात् भव्यजीवरूप कमलेंकि आप वान्धव हैं, उपकारक हैं, उन्हें मोत्तमें पहुँचाते हैं, इसलिए आप कुमुद्वान्धव कहलाते हैं। अथवा 'कु' अर्थात् पृथ्वीपर जो मोदको प्राप्त होते हैं, ऐसे इन्द्र, नरेन्द्र, धरणेन्द्रादिको क्रुमुद कहते हैं। उनके आप वान्धव हैं। अथवा श्ररवमेधादि हिंसा कर्मवाले कुत्सित कार्योमें जिन्हें हुई हो, ऐसे पापी याज्ञिकोंको कुमुद कहते हैं। श्राप उनके अवान्धव हैं, क्योंकि उनके मतका आप उच्छेद करते हैं ( ५७ )। लेख नाम देवोंका है। आप उनमें ऋषभ अर्थात् सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए लेखर्षभ कहलाते हैं ( पप )। इला अर्थात् पृथ्वी जिसके पास न हो, उसे अनिल कहते हैं। आपने सर्व राज्यलक्सी, पृथिवी आदिका परित्याग कर दिया है, इसलिए आप भी अनिल कहलाते हैं। अथवा आप गगन-विहारी हैं, पृथ्वीके आधारसे रहित हैं ( ८६ )। पुण्य अर्थात् पवित्र या पापसे रहित जन ( मनुष्य ) आपके सेवक हैं, इसलिए श्राप पुण्यजन कहलाते हैं। श्रथवा भक्तोंको या संसारको पुण्यके जनक

नाम, पुण्यं जनयतीति पुण्यंजनक इति भायः । पुण्यजनानां पुण्यवतपुरुपाणामिश्वरः । धर्मस्य ब्रिहिंसालक्ण्स्य चारित्रस्य रत्तत्रयस्य उत्तमक्तमादेश्च राजा स्वामी । भोगिनां नागेन्द्रादिदेवानां राजा । ब्रथवा मोगिनां दशांग-मोगयुक्तानां चक्रवर्तिनां राजा । प्रकृष्टं सर्वेपां दुःखदाखिनाशनपरं चेतो मनो यस्य । भूमीनां ब्रधोमच्योष्वं-लक्त्ण्यत्रैलोक्यलोकान् नन्द्यति समृद्धिदानेन वर्षयतीति ॥१०८॥ त्रिजगज्ञयनशीला सिंहिका तीर्थकरजननी, तस्यास्तनयः पुत्रः । राहुवत् पापकर्मसु कृर्चित्तत्वाद्वा सिंहिकातनयः । छायां शोभां नन्द्यति वर्धयतीति । ब्रथवा छायायां ब्रशोकतरुक्त्रायायां त्रैलोक्यलोकं सेवायां मिलितं नन्द्यति, ब्रानंदितं शोकरिहतं च करोति । वृद्दां सुरेन्द्र-नरेन्द्र-सुनीन्द्राणां पतिः । पूर्वदेवानामसुरादीनासुपदेष्टा संक्लेशपरिणामिनपेधकः । द्विजानां राज्ञां च समृत् सहर्षः भवो जन्म यस्य ॥१०६॥

#### ॥ इति ब्रह्मशतम् ॥

अर्थात् उत्पादक हैं, इसलिए भी पुण्यजन कहलाते हैं (६०)। आप पुण्यवान् जनोंके ईश्वर हैं, अतः पुण्यजनश्वर हैं (६१)। आप अहिंसा-लक्षण धर्मके, रत्नत्रयके या उत्तम क्षमादिक्षप दश धर्मीके राजा हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। अथवा धर्मार्थ अर्थात् पशुहोमके लिए जो 'र' किए अग्निको सदा अपने घरमें रखते हैं, ऐसे ब्राह्मणोंको धर्मर कहते हैं। उनका आप 'अजित' किहए निराकरण करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज कहते हैं (६२)। भोगी अर्थात् नागकुमारोंके आप राजा हैं। अथवा दशांग भोग भोगनेवाले चऋवर्तियोंके आप राजा हैं, इसलिए आपको भोगिराल कहते हैं (६३)। आप सर्व प्राणियोंके दुःख-दारियू-नाशक प्रकृष्ट चित्तके धारक हैं, अतः प्रचेता कहलाते हैं। अथवा आपके मनका व्यापार प्रगत अर्थात् प्रणष्ट हो चुका है, यानी आप मनके सर्व संकल्प-विकल्पोंसे रहित हैं, इसलिए भी प्रचेता कहलाते हैं (४६)। तीनों लोकोंकी भूमियोंको अर्थात् उनपर रहनेवाले प्राणियोंको आप आनन्द पहुँचाते हैं, इसलिए भूमिनन्दन कहलाते हैं (६५)। सिंहके समान पराक्रमशालिनी और त्रिजगज्जयन-शीला आपकी माताको लोग सिंहिका कहते हैं, उसके आप पराक्रमी वलशाली तन्य अर्थात् पुत्र है, इसलिए सिंहिकातनय कहलाते हैं। श्रयवा सिंहिकातनय राहुका भी नाम है। पापकर्म करनेवाले लोगोंके लिए आप राहुके समान ऋर हैं (६६)। आप छाया अर्थात् शोभाको 'नन्द्यति' कहिए वढ़ाते हैं, इसलिए छायानन्दन कहलाते हैं। आपके शुभागमनसे संसार सुख-सम्पन्न हो जाता है। अथवा आपकी वन्दनाके लिए आये हुए भन्यप्राणी अशोकवृत्तकी छायामें श्राकर आनिन्दत हो जाते हैं श्रीर श्रुपना-श्रपना शोक भूल जाते हैं, इसलिए भी आप छायानन्दन कहलाते हैं। अथवा छाया शब्द शोभा, कान्ति, सूर्यभार्या आदि अनेक अर्थोंका वाचक हैं, आप उन सत्रके आनन्द-वर्धक हैं (६७)। बृहतां अर्थात् सुरेन्द्र, नरेन्द्र, मुनीन्द्रादिके आप पति हैं, इसलिए बृहतांपित या बृहस्पित कहलाते हैं (६५)। पूर्वदेव अर्थात् असुरादि राचसोंके आप उपदेष्टा हैं, उनके अशुभ और संक्षेत्र-प्रचुर-कर्मोंका निषेध करते हैं, इसलिए पूर्वदेवोपदेष्टा कहलाते हैं। अथवा चतुर्वत्रा पूर्वधारी गणधर देवोंके भी आप उपदेष्टा हैं ( ६६ )। द्विज और राजाओंको आपके जन्मसे समुद् अर्थात् हर्प उत्पन्न होता है, इसलिए आप द्विजराजसमुद्भव कहलाते हैं। अथवा द्विज अर्थात् मुनियोंमें जो 'राजते' कहिए शोभित होते हैं, ऐसे रत्नत्रयको द्विजराज कहते हैं। रतत्रयधारियोंमें ही त्रापके शुद्ध आत्मस्वरूपका जन्म होता है, इसलिए भी द्विजराजसमुद्भव कहलाते हैं (१००)।

#### (९) अथ बुद्धशतम्

बुद्धो दशवलः शाक्यः पडिमिज्ञस्तथागतः । समन्तभद्रः सुगतः श्रीधनो भूतकोटिदिक् ॥११०॥ सिद्धार्थो मार्गजिच्छास्ता चिण्कैकसुलचणः । बोधिसन्त्वो निर्विकरपदर्शनोऽद्वयवाद्यपि ॥१११॥ महाकृपानुनेरात्यवादी संतानशासकः । सामान्यलचण्चणः पंचस्कन्धमयात्मदक् ॥११२॥ भूतार्थमावनासिद्धः चतुर्भूमिकशासनः । चतुरार्थसत्यवक्ता निराश्रयचिदन्वयः ॥११३॥

बुद्धः केवलशानलंज्णा विद्यते यस्य । अथवा बुध्यते जानाति सर्वमिति । उत्तमज्ञमामार्दवार्जव-सत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिंचन्यब्रह्मचर्याणि दशलच्णानि धर्माणां इत्युक्तानां दशानां वलं सामर्थ्ये यस्य । अथवा दो दया-वोधश्च, ताम्यां सवलः समर्थों दशवलः, श्लेषत्वात् स-शयोर्न मेदः । स्वमते शक्तोति शकः तीर्थकृत्यिता, शकस्यापत्यं पुमान् । अथवा अक अग कुटिलायां गतौ म्वादौ परस्मैपदी । अकनं आकः केवलशानम्, शं सुखं अनन्तसौख्यम्, शं च आकश्च शाकौ, तयोर्नियुक्तः शाक्यः । यदुगवादितः । पट् जीवपुद्गलधर्माधर्मकालाकाशान् पड्दव्यसंशान् पदार्थान् आमि समन्तात् जानातीति । तथेति सत्त्यभूतं गतं शानं यस्य । समन्तात् सर्वत्र मद्रं कल्याणं यस्य । अथवा समन्तं सम्पूर्णस्वमावं मद्रं शुमं यस्य । शोभनं गतं गमनं यस्य । अथवा सुद्ध शोभनं गतं केवलशानं यस्य । अथवा सुगा सुगमना अप्रेऽप्रे

अर्थ—हे वोधिनिधान, श्राप बुद्ध हैं, दशवल हैं, शाक्य हैं, पडिमझ हैं, तथागत हैं, समन्त-भद्र हैं, सुगत हैं, श्रीघन हैं, भूतकोटिदिक हैं, सिद्धार्थ हैं, मारिजत हैं, शास्ता हैं, चिणकैकसुल-चण हैं, वोधिसत्त्व हैं, निर्विकल्पदर्शन हैं, श्रद्धयवादी हैं, महाकृपालु हैं, नैरात्स्यवादी हैं, संतान-शासक हैं, सामान्यलचणचण हैं, पंचस्कन्धमयात्मदृक् हैं, भूतार्थभावनासिद्ध हैं, चतुर्भू मिकशासन हैं, चतुरार्यसत्यवक्ता हैं, निराश्रयचित हैं श्रीर अन्वय हैं।।११०-११३।।

च्याच्या — यदापि बुद्ध आदि नाम वौद्धधर्मके प्रणेता बुद्धके हैं, तथापि प्रन्थकारने अपने पांडित्यसे स्वमतके अनुसार अर्थ करके उन्हें जिनेन्द्र भगवान् पर घटित किया है। हे वोधिके निधान, त्राप केवलज्ञानरूप बुद्धिके धारण कर्नेवाले हैं, इसलिए बुद्ध कहलाते हैं। अथवा सर्व जगतको जानते है, इसलिए भी बुद्ध कहलाते हैं (१)। आपके चमा, मार्दव, आर्जव आदि दश धर्म वल अर्थात् सामर्थ्यरूप हैं, इसलिए आप दशबल कहलाते हैं। अथवा 'द' शब्द दया और वोधका वाचक है, इन दोनोंके द्वारा आप सवल अर्थात् सामर्थ्यवान् हैं, इसलिए भी योगिजन श्रापको दशवल कहते हैं। रलेपार्थकी अपेत्ता स श्रीर श में भेद नहीं होता। बौद्धमतमें बुद्धके दान, शील, चान्ति, वीर्य, ध्यान, शान्ति, सामध्यं, उपाय, प्रशिधान श्रौर ज्ञान ये दश वल माने गये हैं (२)। जो सर्व शक्तियाले कार्यों के करनेमें समर्थ हो, उसे शक कहते हैं, इस निरुक्तिके अनुसार तीर्थंकरोंके पिता शक कहे जाते हैं। आप उनके पुत्र हैं, इसलिए शाक्य कहलाते हैं। अथवा 'श त्र्यर्शत् सुख त्र्यौर श्रक यानी ज्ञानको धारण करनेसे भी त्र्याप शाक्य कहलाते हैं। वौद्धमतमें बुद्धको शक राजाका पुत्र माना जाता है (३)। जीवादि छह द्रव्योंको उनके अनन्त गुए और पर्यायोंके साथ भलीभांति जाननेसे आप पडिभज्ञ कहलाते हैं। बुद्धके दिव्यचनु, दिव्यश्रोत्र, पूर्वभवस्मरण, परचित्तज्ञान, त्रास्तवत्तय त्रीर ऋद्धि ये छह त्राभिज्ञा पाई जाती है, इसलिए उन्हें पद्भिज्ञ कहते हैं (४)। त्रापने वस्तुस्वरूपको तथा कहिए यथार्थ गत त्रर्थात् जान् लिया है, इसलिए त्राप तथा-गत कहलाते हैं ( ५ )। आप 'समन्तात्' अर्थात् सव ओरसे भद्र हैं, जगत्के कल्याण कर्त्ता हैं, श्रथवा श्रापका स्वभाव श्रत्यन्त भद्र है, इसलिए श्राप समन्तभद्र कहलाते हैं (६)। सुन्दर गत अर्थात् गमन करनेसे अथवा सुन्दर गत अर्थात् केवलज्ञान धारण करनेसे आप सुगत कहलाते हैं। अथवा सुगा अर्थात् सुन्दर और आगे गमन करने वाली 'ता' कहिए लक्ष्मी आपके पाई जाती है इसलिए भी त्राप सुगत कहलाते हैं (७)। श्री त्रर्थात् रत-सुवर्णादिरूप लक्त्मीको वर्पानेके लिए

गामिनी ता लक्ष्मीर्थस्य । श्रिया लक्ष्मा घनो मेघः, कनकवर्षित्वात् । वा श्रिया लक्ष्मा केवलशानादि-लक्ष्ण्या निर्वृतः । भूतानां प्राणिनां कोटीरनन्तजीवान् दिशति कथयति मुक्तिगतेष्विप अनन्तजीवेपु संसारे अनन्तानन्तजीवाः सन्तीति, न कदाचिदिप जीवराशिक्षयो भवतीति शिक्त्यति भूतकोटिदिक् ॥११०॥ सिद्धाः प्राप्तिमागता अर्था धर्मार्थकाममोक्षाश्चत्वारो यस्य । मारं कंदर्पदर्षे जितवान् । शास्ति विनेयचारान् धर्मे शिक्त्यति । सर्वे उत्रीपर्वततर्वादयः पदार्था एकिस्मन् क्ष्णे एकिस्मन् समये उत्पाद-व्यय-प्रौत्य त्रयेण युक्ताः क्षिण्वा ईदृशं वचनं एकमिद्वतीयं शोभनं लक्ष्णं सर्वेशत्वलाञ्छनं यस्य स तथोक्तः । रजत्रयपरिप्राप्तिर्वोधिः, बोधेः सन्तं विद्यमानत्वं अस्तित्वं सन्वरूपतया सर्वेषु प्राणिषु शक्तिरूपतया विद्यते यस्य मते स वोधिसन्तः । निर्विकल्गं अविशेषं सत्तावलोकनमात्रं दर्शनं यस्य स तथोक्तः । अथवा निर्विकल्गानि विचारपित्तानि दर्शनानि अपरमतानि यस्य स तथोक्तः । निश्चयनयमाश्रित्य आत्मा च कर्मं च एतद्द्रयं न द्वयं वदतीत्ये-वमनश्यं अद्रयवादी ॥१११॥ कृषा विद्यते यस्य स कृपालुः, महांश्चासौ कृपालुः महाकृपालुः; तद्धित

श्राप घनके समान हैं, क्योंकि श्रापके स्वर्गावतारके पूर्वसे ही भूतल पर रत्न-सुवर्णकी वर्ण होने लगती है। इसलिए श्रीघन कहलाते हैं। अथवा केवलज्ञानरूप लच्मीसे आप घनीभूत अर्थात् निवृत हैं, अखण्ड ज्ञानके पिण्ड हैं (८)। भूत अर्थात् प्राणियोंकी 'कोटि' कहिए अनन्त संख्याका उपदेश देनेके कारण आप भूतकोटिदिक कहलाते हैं। आपके मतानुसार प्राणियोंकी संख्या अनन्त है, निरन्तर मोचमें जाने पर भी उनका केभी अन्त नहीं आता। अथवा प्राणियोंके कोटि-कोटि पूर्व श्रीर उत्तर भवोंको श्राप जानंते हैं श्रीर उनका उपदेश देते हैं। श्रथवा प्राणियोंको जो मिथ्या उपदेश के द्वारा 'कोटियन्ति' कहिए आकुल-व्याकुल करते हैं, ऐसे जिमिनि, कपिल, कणाद आदिको भी आप सन्मार्गका उपदेश देते हैं, अतः भूतकोटिदिक् कहलाते हैं। अथवा जीवोंके कोटि अर्थात् ज्ञानादि गुणोंके अतिशय वृद्धिका उपदेश देते हैं। अथवा अनन्त प्राणियोंके आप विश्राम-स्थान-भूत हैं, उनके आश्रयदाता हैं, इसलिए भी आपका यह नाम सार्थंक है ( ६ )। त्रापको अर्थ त्रर्थात् चारों पुरुपार्थ सिद्ध हो चुके हैं, अतः आप सिद्धार्थ हैं। अथवा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करना ही ञ्चापका अर्थे कहिए प्रयोजन है। अथवा जीव, श्रजीव श्रादि नव पदार्थ श्रापके द्वारा प्रसिद्धिको माप्त हुए हैं, इसलिए त्राप सिद्धार्थ कहलाते हैं। त्र्यथवा मोत्तका कारणभूत त्र्यर्थ कहिए रत्नत्रय आपके सिद्ध हुआ है, इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है (१०)। मार अर्थात् काम-विकारके जीत लेनेसे आप मारजित् कहलाते हैं। अथवा मा अर्थात् लच्मी जिनके समीप रहती है, ऐसे इन्द्र, धरऐन्द्र, नरेन्द्रादिको मार कहते हैं, उन्हें आपने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा जीत लिया है। बुद्धने स्कन्धमार, क्लेशमार, मृत्युमार श्रौर देवपुत्रमार इन चार मारोंको जीता था, इसलिए उन्हें मारजित् कहा जाता है (११)। सत्यधर्मका उपदेश देनेके कारण आप शास्ता कहलाते हैं (१२)। सभी पदार्थ चिएक हैं, त्रर्थात् प्रतिसमय उत्पाद, व्यय श्रीर घ्रीव्यरूप हैं, एकरूप स्थायी नहीं है; इस प्रकारका एक अर्थात् अद्वितीय सुन्दर सर्वज्ञताका प्रतिपादक लच्चण आपके पाया जाता है, अतः आप चिणिकैकसुलचरण केहलाते हैं (१ँ३)। रत्नत्रयकी प्राप्तिको बोधि कहते हैं। इस बोधिका सत्त्व श्रर्थात् शक्तिरूपसे श्रस्तित्व सर्वे प्राणियोंमें पाया है, इस प्रकारका उपदेश देनेके कारण आप् बोधि-सत्त्व केइलाते हैं। अथवा वोधिरूप सत्त्व अर्थात् वल आपके पाया जाता, है (१४)। आपने दर्शन को सत्तामात्रका त्राहक और निर्विकल्प अर्थात् विकल्पशून्य प्रतिपादन किया है, अतः त्राप निर्वि-कल्पदर्शन कहलाते हैं। अथवा आपने मतान्तररूप अन्य दर्शनोंको निर्विकल्प अर्थात् विचार-शून्य प्रतिपादन किया है, क्योंकि उनका कथन प्रमाणसे वाधित है (१५)। एक-अनेक, नित्य-अनित्य, संत्-असत् त्रादि द्वैतोंको द्वय कहते हैं, त्रापने इन सबको अप्रामाणिक कहा है, अतः त्राप अद्वयवादी कहलाते हैं। अथवा निश्चयनयके अभिप्रायसे आतमा और कमरूप द्वैत नहीं है ऐसा आपने कथन

त्रालुः । स्वमते नीरस्य जलस्य त्राप्कायिकस्य मावो नैरं नीरसमूहः, तद्वुपलच्च्णं पंचस्थावराणाम् । तत्र त्रात्मा शक्तिरूपतया केवलशानादिस्वमावो नैरात्मा, नैरात्मनो मावः नैरात्म्यम्, तद्वदतीति नैरात्म्यवादी, त्रात्प्य महाकृपालुरिति पूर्वमुक्तम् । श्रादिसन्तानवान् जीवस्तत्सन्तानं शास्तीति सन्तानशासकः । शुद्ध-निश्चयनयमाश्रित्य स्वं जीवाः शुद्धदुर्द्धकस्वभावा इति वचनात् स्वंणां जीवानां सामान्यलच्च्णं तत्र चणां विचच्च्णः, सामान्यलच्य्णच्यः । शुद्धाशुद्धनयमाश्रित्य पंचस्कन्थमयं पंचशानमयमात्मानं पर्यतीति पंचस्कन्थमयात्पद्दक् ॥११२॥ भ्तार्थमावनया कृत्वा स्वामी सिद्धो घातिसंघातघातनो वभ्व, केवलशानं प्राप्तवानित्यर्थः । स्वमते तु चतुर्भृमिकं नरकतिर्यग्मनुष्यदेवगतिलच्यां शासनं शिच्च्यमुपदेशो यस्य । चतुराः मतिश्रुतावधि-मनःपर्ययशानचतुर्ये प्रवीणाश्रवुराः श्रीमद्गण्धरदेवाः । ग्रायंन्ते सेव्यन्ते गुणेगुंणवद्भिवां स्रायाः, चतुराश्च ते त्रार्याश्च चतुरार्थाः, तेषां स्रार्यभूमिमवमनुष्यादोनां वा सत्यस्य वक्ता चतुरार्थसत्य-वक्ता । निर्गतो निर्नेष्ट स्राश्चयः स्थानं यस्याः सा निराश्चयाः निराश्चया चित् चेतना यस्य । बुद्धस्य निराश्चयचित्, वौद्धमते किल चेतना निराश्चया भवति । स्वमते तु श्रीमद्भगवदर्द्दत्वक्तिः निराश्चयचित् निराश्चया रागद्देपमत्तवंकत्यविकत्यादिजालयिता चित् चेतना शुक्रभ्यानैकलोलीभाव स्रात्मा यस्य स्व निराश्चयचित् । स्रमु पृथ्दो लक्षः स्रयः पुण्यं यस्य सोऽन्वयः ॥११२॥

किया है। इसलिए त्रापको ऋदयवादी कहते हैं (१६)। ऋपा नाम दयाका है। त्राप महान् द्याल हैं, क्योंकि सृत्म जीवों तककी रक्ता करनेका उपदेश देते हैं; अतः महाकृपालु कहलाते हैं (१७)। नीर नाम जलका है, नीरके समुदायको नेर कहते हैं। जलमें भी आत्मा है इस प्रकारका उपदेश देने से आप नैरात्म्यवादी कहलाते हैं। यहां नैर पदके उपलच्चासे पृथिवी आदि पांचों स्थावरोंका प्रहाण किया गया है। अन्य मतवालोंने पृथिवी, जल आदिमें आत्मा नहीं माना है, किन्तु आपने उन सवमें शक्तिरूपसे उसी प्रकारका आत्मा माना है, जैसा कि इम और आपमें है और वे भी उन्नति करके मनुष्यादि पर्यायको प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धने आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं माना है और दिखाई देनेवाले प्रत्येक पदार्थको आत्मासे रहित कहा है, अतः उन्हें नैरात्म्यवादी कहते हैं (१८)। त्रापने जीवको त्रानादि-सन्तानवाला कहा है, इसलिए त्राप सन्तानशासक कहलाते हैं। वुद्धने श्रात्माको न मानकर सन्तान नामक एक भिन्न ही पदार्थका उपदेश दिया है (१६)। निश्चयनयकी श्रपेचा सभी जीव गुद्रवृद्धेक-स्वभाववाले हैं, ऐसा जीवमात्रका सामान्य लच्चण प्रतिपादन करनेमें त्राप चर्ण त्रर्थात् विचन्तरण हैं, इसलिए सामान्यलन्तरण्चरण कहलाते हैं (२०)। गुद्धागुद्धनयकी त्रपेता सभी जीव पांच स्कन्य अर्थात् ज्ञानमय हैं, ऐसा आपने प्रतिपादन किया है, अतः पंचस्कन्य-मयात्मद्रक कहलाते हैं। वुद्धने रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार इन पांच स्कन्यमय आत्माको माना है (२१) । भूतार्थं अर्थात् सत्यार्थंकी भावना करनेसे आप सिद्ध हुए हैं अतः भूतार्थभावना-सिद्ध कहलातें हैं। नास्तिक मतेवाले पृथिव्यादि चार भूतोंकी भावना अर्थात् संयोगसे आत्माकी सिद्धि मानते हैं (२२)। आपके शासन व्यर्थात् मतमें संसारी जीवोंको नरक, तिर्थंच, मनुष्य त्रौर देवगतिरूप चार भूमियोंमें विभक्त किया गया है, इसलिए आप चतुभू मिकशासन कहलाते हैं। अथवा आपने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगरूप चार भूमिका अर्थात वस्तु-स्वरूप प्रतिपादन करनेवाले आधारोंका उपदेश दिया है। चार्वाक्ने पृथिवी आदि चार भूतोंसे युक्त सर्व जगत्को माना है (२३)। चार ज्ञानके धारक और आर्य अर्थात् सुयोग्य ऐसे गण्धर देवोंको भी त्राप सत्यार्थका उपदेश देते हैं, अतः चतुरार्यसत्यवक्ता कहलाते हैं। वौद्धमतमें चार आर्यसत्य माने गये हैं, उनके वक्ता होनेसे बुद्धको उक्त नामसे पुकारा गया है (२४)। आपकी चित् अर्थात् चेतना राग, द्वेप, मोहादि सर्व विकल्प-जालोंसे रहित हैं, अतः आप निराशयचित् कहलाते हैं । द्युद्धने चेतनाका कोई आश्रय नहीं माना हैं (२५)। आप अन्वय अर्थात् सन्तानरूपसे

योगो वैशेषिकस्तुच्छाभावभित्वद्पदार्थंदक् । नैयायिकः षोडशार्थवादी पंचार्थवर्णकः ॥११४॥ झानान्तराध्यस्त्रवोधः समवायवशार्थभित् । मुक्तैकसाध्यकर्मान्तो निर्विशेषगृणामृतः ॥११४॥ सांख्यः समीक्ष्यः कपिलः पंचित्रंशितत्त्वित् । व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी ज्ञानचैतन्यभेददक् ॥११६॥ ध्रस्वसंविदितज्ञानवादी सत्कार्यवादसात् । श्रिःप्रमाणोऽस्प्रमाणः स्याद्वाहंकारिकाचिदक् ॥११७॥ क्षेत्रज्ञ स्रात्मा पुरुपो नरो ना चेतनः पुमान् । स्रकर्त्तो निर्गुणोऽसूर्त्तो भोक्ता सर्वगतोऽक्रियः ॥११८॥

योगो नैयायिकः, भगवांन्त ध्यानयोगात् योगः । इन्द्रियजं शानं सामान्यं, द्यतीन्द्रियं शानं विशेषः । विशेषण केवलशानेन सह दीव्यति संस्तृष्टः तस्ति चरति वा वैशेषिकः । तुच्छः गुर्णतुच्छत्वं द्यभावश्च द्यात्मनाशः तुच्छाभावौ तौ भिनत्ति उत्थापयति उच्छेदयति । जीव-पुद्गल-धर्माधर्भकालाकाशनामानः पद् पदार्थाः, तान् पर्यति जानाति च, द्रव्य-गुर्ण-पर्यायतया सम्यग् वेत्तीति । न्याये स्याद्वादे नियुक्तो नैयायिकः । दर्शनविशु-द्यादिपोडशकारणानि षोडशार्थाः, तान् वदतीत्येवंशीलः । पंच च ते द्रार्थाः पंचार्थाः । ते के १ कुंद-

अनादि-निधन हैं, इसलिए अन्वय कहलाते हैं। अथवा आपके अनु अर्थात् पीठके पीछे 'अय' कहिए पुण्यका संचय लगा हुआ है, अर्थात् आप महान् पुण्यकाली हैं, इसलिए भी आप अन्वय कहलाते हैं (२६)।

अर्थ—हे वीतराग, आप यौग हैं, वैशेपिक हैं, तुच्छाभावभित् हैं, पट्पदार्थटक् हैं, नैया-यिक हैं, पोड्शार्थवादी हैं, पंचार्थवर्णक हैं, ज्ञानान्तराध्यत्तवोध है, समवायवशार्थभित् हैं, भुक्तक-साध्यकर्मान्त हैं, निर्विशेपगुणामृत हैं, सांख्य हैं, समीच्य हैं, किपल हें, पंचविंशतितत्त्वित् हैं, व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी हैं, ज्ञानचैतन्यभेदटक् हैं, अस्वसंविद्ज्ञानवादी हैं, सत्कार्यवादसात् हैं, जिश्माण हैं, अत्तप्रमाण हैं, स्याद्वाहंकारिकात्तदिक् हें, त्रेज्ञज्ञ हैं, आत्मा हैं, पुरुप हैं, नर हैं, ना हैं, चेतन हैं, पुमान् हैं, अकर्त्ता हैं, निर्णुण हैं, अमूर्त्त हैं, भोक्ता हैं, सर्वगत हैं, और अक्रिय हैं।।११४-११८।।

च्याख्या—उपर्युक्त नाम क्रमशः यौग, नैयायिक, वैशेपिक और सांख्यके हैं, किन्तु प्रन्थ-कारने विशिष्ट अर्थ करके उन्हें जिनेन्द्रका पर्यायवाचक सिद्ध किया हैं। हे भगवन् आपके ध्यानरूप योग पाया जाता है, अतः आप यौग हैं (२७)। इन्द्रियज ज्ञानको सामान्य और अतीन्द्रिय ज्ञानको विशेष कहते हैं। স্পাप अतीन्द्रिय केवलज्ञानके धारी हैं, अतः वैशेषिक कहलाते हैं (২৯)। वैशेपिकोंने अभावको भावान्तर स्वभावी न मानकर तुच्छ अर्थात् श्रन्यरूप माना है, परन्तु आपने उसका खंडन करके उसे भावान्तरस्वभावी अर्थात् अन्य पदार्थके सद्भावस्वरूप सिद्ध किया है. श्रतः श्राप तुच्छाभावभित् कहलाते हैं ( २६ )। वैशेपिकोंने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष श्रीर समवाय नामक छह पदार्थोंको भावात्मक माना है, पर आपने उनका सवल युक्तियोंसे खंडन कर जीव, पुद्गल, धर्म, त्राधर्म, त्राकाश और काल, इन छह पदार्थींका उपदेश दिया है, अतः आप पट्पदार्थं हक् कहलाते हैं ( २० )। जिसके द्वारा पदार्थ ठीक-ठीक जाने जाते हैं, उसे न्याय कहते हैं। श्राप स्याद्वादरूप न्यायके प्रयोक्ता हैं, अतः नैयायिक कहलाते हैं (३१)। नैयायिक मतवाले प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, हण्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्ण्य, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और नियहस्थान इन सोलह पदार्थीको माननेके कारण पोडशार्थवादी कह-लाते हैं। परन्तु आपने वताया कि दूसरोंको छल, जाति आदिके द्वारा वचनजालमें फंसाकर जीतनेका नाम न्याय नहीं है, और न संशय, छल वितण्डा जाति आदिके पदार्थपना ही वनता है। इसके विप-रीत आपने दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शीलव्रतानतिचार, आभीच्एाझानोपयोग, आभीच्एासंवेग, शक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, साधुसमाधि, वैयावृत्यकरण, अहँद्भक्ति, आचार्यभक्ति, वहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभित, त्रावश्यकापरिहाणि, मार्गप्रभावना त्रौर प्रवचनवत्सलत्व ये तीर्थंकरप्रकृतिके उपार्जनके

चंद्र-हिमपटल-मौक्तिकमालादयः, पंचार्थः समानो वर्णः पंचार्थवर्णः, कः कायो यस्य तीर्थकरपरमदेवसमुदाय-स्य स पंचार्थवर्णकः । ग्रथवा पंचानां जीव-पुद्गल-धर्माधर्माकाशानां पंचास्तिकायानां वर्णकः प्रतिपादकः ॥११४॥ ज्ञानान्तरेषु मित-श्रुतावधि-मनःपर्ययेषु ग्रध्यचः प्रत्यचीभूतः बोधः केवलज्ञानं यस्य । समावायवशाये ग्रथांस्तन्तुपटवत् मिलितास्तान् भिनित्त पृथक्तया जानाति यः स समवायवशार्थमित् । मुक्तेन ग्रनुभवनेन एकेन ग्राहितीयेन साव्यः कर्मणामन्तः स्वभावो यस्य स तथोक्तः । निर्विशेषाः विशेषपिहतास्तीर्थकरपरमदेवानां ग्रानगारकेवल्यादोनां च धातिसंघातने स्वतं गुणाः ग्रानन्तज्ञानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्तसुखादयो यस्य मते स निर्विशेषगुणामृतः ॥११५॥ संख्यानं संख्या, तस्यां नियुक्तः । सम्यक् ईच्चितुं द्रष्टुं योग्यः । किपिरेव किपः मनोमर्कटः, किपं लाति विषय-कपायेषु गच्छन्तं लाति ग्रात्मिन स्थापयित निश्चलीकरोति यो भगवान् तीर्थकर-परमदेवः स किपल उच्यते । पंचविशतितत्वानां भावनानां स्वरूपं वेत्तीति । व्यक्ताः लोचनादीनां गोचराः संसारिणो जीवाः, ग्रान्यक्ताः केवलज्ञानस्य गम्याः सिद्धपरमेष्टिनः, व्यक्ताश्च ग्राव्यक्ताः, ते च ते ज्ञाः जीवाः व्यक्ताव्यक्ताः, तेपां विशिष्टं ज्ञानं शक्तितया व्यक्तितया केवलज्ञानं विद्यते यस्य मते स

करानेके कारण प्रयोजनमूत सोलह पदार्थीका उपदेश दिया है अतः आप ही सच्चे पोड़शार्थवादी हैं (३२)। श्रापने पंच श्रस्तिकायरूप अर्थांका वर्णन किया है, श्रतः श्राप पंचार्थवर्णक कहलाते ( ३३ )। ज्ञानान्तरोंमं अर्थात् मित, श्रुत, अविध और मनःपर्ययज्ञानोंमें आपका केवलज्ञानरूप बोध श्रध्यत्त है, प्रधान है, श्रतः श्राप ज्ञानान्तराध्यत्तवोध कहलाते हैं (३४)। समवाय अर्थात् श्रप्थक् श्राश्रयके वदा रहनेवाले जो पदार्थ हैं, उन्हें त्राप पृथक्-पृथक् रूप्रसे जानते हैं, इसलिए समवाय-वशार्थभित् कहलाते हैं (३५)। किये हुए कर्मीका अन्ते अर्थीत् विनाश एकमात्र फलको भागनेके द्वारा ही सोध्य है, इसप्रकारका उपदेश देनेके कारण आप भुक्तैकसाध्यकर्मान्त कहलाते हैं (३६)। श्राहॅन्त्यपद प्राप्त करने पर तीर्थंकरदेव या सामान्यकेवली श्रादि सभी निर्विशेप-गुणामृतवाले हो जाते हैं, त्र्यात् उनके अनन्तज्ञानादि गुणोंमें कोई भेद नहीं रहता, सभी समानरूपसे आत्मिक-गुणामृतका पाने करते हैं त्रौर त्रजर-अमर हो जाते हैं; इसलिए त्राप निर्विशेयगुणामृत कहलाते हैं (३७)। संख्या अर्थात् गणना किये जाने पर-ईश्वरके अन्वेपण किये जाने पर आदिमें, मध्यमें या अन्तमें आप ही प्राप्त होते हैं; आपके अतिरिक्त अन्य कोई परमेश्वरकी गिनतीमें नहीं आता, श्रतः श्रापको लोग सांख्य कहते हैं (३८)। श्राप सम्यक् अर्थात् श्रच्छी तरह ईत्त्य किहए देखनेके योग्य हैं, अतः समीच्य कहलाते हैं। अथवा समी कहिए समेभाववाले योगियोंके द्वारा ही श्राप ईच्य हैं, दृश्य हैं, श्रन्यके श्रगोचर हैं, श्रतएव समीच्य कहे जाते हैं (३६)। किप श्रर्थात् वन्दरके समान चळ्ळल मनको जो लावे, ऋथीत् वशमें करे, आत्मामें स्थापित करे, उसे कपिल कहते हैं। अथवा 'क' अर्थात् परमत्रह्मको भी जो लावे, उसे कपिल कहते हैं। आपने अपने ध्यानके वलसे परमत्रह्मस्वरूपको प्राप्त किया है और जीवात्मासे परमात्मा वने हैं, अतः कपिल कहलाते हैं (४०)। अहिंसादि पांचों व्रतोंकी पचीस भावनाओंके तत्त्व अर्थात् रहस्यको जाननेके कारण श्रथवा त्रास्त्रवके कारणभूत सम्यक्त्वक्रिया त्रादि पचीस क्रियात्रोंके ेस्वरूपको हेयोपादेयरूपसे जाननेके कारण त्राप पंचविंशतितत्त्ववित् कहलाते हैं। सांख्यलोग प्रकृति, महान्, ऋहंकार त्रादि पचीस तत्त्वोंको मानते हैं और उन्हें जाननेके कारण कपिलको पंचविंशतितत्त्ववित् कहते हैं (४१)। व्यक्तज्ञ अर्थात् इन्द्रियोंके गोचर ऐसे संसारी जीव और अव्यक्तज्ञ अर्थात् इन्द्रियोंके श्रगोचर ऐसे सिद्वजीव, इन दोनोंके श्रन्तरको श्राप भली भांतिसे जाननेवाले हैं, इसलिए श्राप व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी कहलाते हैं। सांख्यमतमें प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले चौवीस तत्त्वोंमेंसे बुळुको व्यक्त त्र्यौर बुळुको त्र्यव्यवत माना गया है त्र्यौर आत्मा या पुरुषको ज्ञाता माना गया है। कपिल उन सवके विवेक या भेदको जानता है, इसलिए उसे व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी कहते हैं

व्यक्ताव्यक्तशिवशानी । सर्वे जीचाः शुद्ध बुद्धेकस्वभावा इत्यभिप्रायवानित्यर्थः । चेतना त्रिविधा-शानचेतना, कर्मफलचेतना चेति । तत्र केविताां शानचेतना, त्रसानां कर्मचेतना, कर्मफलचेतना चेति हे स्थावपणां कर्मफलचेतन्ये (नैव ) । चेतनाया भावः चेतन्यं शानरय चेतन्यस्य (च ) भेदं पश्यतीति ॥ ११६ ॥
निर्विकल्पसमाधौ स्थित श्रात्मा यग-द्वेष-मोहादिसंकल्प-दिकल्परितत्वात् न स्वः संविदितो येन शानेन तत्
श्रस्वसंविदितशानं, ईदृशं शानं वदतीत्येवंशीलः । संगच्छते सत् समीचीनं कार्यं संवर-निर्जयदिलच्याकार्यं कर्तत्यं
करणीयं कृत्यं सत्कार्ये तस्य वादः शास्त्रं सत्कार्यवादः । श्रसत्कार्यवादः सन् मगवान् सत्कार्यवादो मवित
सत्कार्यवादसत्, श्रमिव्यातौ संपद्यतौ सातिवां इत्यनेन स्त्रेण सात्पत्ययः शातव्यम् । सादन्तमन्ययम् । त्रीणि
सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि प्रमाणं मोच्नमार्गतयाऽम्युपगतं यस्य । श्रथवा त्रिपु लोकेषु इन्द्र-धरणेन्द्र-सुनीन्द्रादीनां
प्रमाण्यतयाऽम्युपगतः । वा तिस्वः प्रमाः सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि श्रानित जीवयति त्रिप्रमाणः । श्रद्धः
श्रात्मा प्रमाणं यस्य । स्याद्वा इत्यस्य शब्दस्य श्रहंकाये वादः स्याद्वाहंकारः । स्याद्वाहंकारे नियुक्तः
स्याद्वाहंकारिकः श्रच्च श्रात्मा स्याद्वाहंकारिकाचः, ईप्टशमच्चमात्मानं दिशति उपदेशयित स्याद्वाहंकारिकाच्चिक्, स्याच्छव्दपूर्वकवादिषधायीत्थः ॥११७॥ च्वित्रति श्रियवसंति तदिति च्त्रेत्रम्, सर्वधानुभ्यष्ट्रम् । च्त्रेतं
श्रभोमध्योध्यंलोकलच्च्णं त्रैलोक्यं श्रलोकाकाशं च जानाति च्लेत्रशः । श्रत सातत्यगमने, श्रति सततं गच्छति
लोकालोकस्वरूपं जानातीति श्रात्मा । सर्वधानुभ्यो मन् । पुरुणि मद्दित इन्द्रादीनां पूजिते पदेशते तिव्रतीति ।

(४२)। ज्ञानके पांच भेद हैं और चेतनाके ज्ञानचेतना, कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतना ये तीन भेद हैं। केवली भगवान्के ज्ञानचेतना ही होती है। स्थावर जीवोंके कर्मफलचेतना ही होती है श्रीर त्रसजीवोंके कर्मचेतना श्रीर कर्मफलचेतना ये दोनों होती है। श्राप ज्ञान श्रीर चैतन्य अर्थात् चेतनाके भेदोंके या उनके पारस्परिक सम्बन्धके यथार्थ दर्शी हैं, अतः ज्ञानचैतन्यभेददृक् कहलाते हैं (४३)। निर्विकल्प समाधिमें स्थित आत्मा अपने आपको भी नहीं जानता, अर्थात् उस समय वह स्व-परके सर्व विकल्पोंसे रहित हो जाता है, इस प्रकारका कथन करनेसे आप अस्वसंविदित-ज्ञानवादी कहलाते हैं। सांख्य लोगोंके मतानुसार कोई भी ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है, इसलिए वे अस्वसंविदितज्ञानवादी कहे जाते हैं (४४)। सत्कार्य अर्थात् समीचीन संवर, निर्जरा आदि उत्तम कार्य करनेका उपदेश देनेके कारण आप सत्कार्यवादसात् कहलाते हैं (४५)। सम्य-ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र ये तीन रत्न ही मोत्तमार्गमें प्रमाण्रहपसे स्वीकार करनेके कारण आप त्रिप्रमाण कहलाते हैं। अथवा तीनों लोकोंमें इन्द्र, धरणेन्द्र और मुनीन्द्रोंके द्वारा आप ही प्रसाण्हप माने गये हैं। अथवा रत्नत्रयहप तीन प्रमाओंको आप जीवित रखते हैं, इसलिए भी त्रिप्रमाण नामसे पुकारे जाते हैं। सांख्य प्रत्यच्न, श्रवुमान श्रौर शन्द इन तीन प्रमाणोंको मानने-के कारण त्रिप्रमाण कहलाता है (४६)। आपने अन् अर्थात शुद्ध आत्माको प्रमाण माना है, अतः लोग आपको अन्तप्रमाण कहलाते हैं। किन्तु सांख्यलोग अन् अर्थात् इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले प्रत्यच्ञानको प्रमाण माननेके कारण उक्त नामसे पुकारे जाते हैं (४७)। 'स्याद्वा' अर्थात् किसी अपेत्तासे ऐसा भी है, इस प्रकारके अहंकार किहए वाद या कथन करनेको स्याद्वाहंकार कहते हैं। श्रापने प्रत्येक श्रत्माको इस स्याद्वादके प्रयोग करनेका उपदेश दिया है, इसलिए स्याद्वाहंकारिकाच-दिक् कहलाते हैं ( ४८ )। श्राप लोक श्रौर श्रलोकरूप चेत्रको जानते हैं, श्रतः चेत्रज्ञ कहलाते हैं। श्रथवा श्रात्माके शरीरमें निवास करनेके कारण श्रात्माको भी चेत्र कहते हैं। कोई श्रात्माको 'श्यामाक-तन्दुल' अर्थात् समाके चावल वरावर मानता है, कोई अंगुष्टप्रमाण कहता है और कोई जगद्व्यापी मानता है। श्रोपने इन विभिन्न मान्यताश्रोंका निराकरण करके उसे शरीर-प्रमाण ही सिद्ध किया है, श्रतः श्रात्माको चेत्ररूप शरीर-प्रमाण जाननेके कारण श्राप चेत्रज्ञ कहलाते हैं (४६)। श्राप 'अतित' कहिए लोकालोकके स्वरूपको जानते हैं, अतः आत्मा कहलाते हैं (५०)। पुरु अर्थात् इन्द्रादिसे पूजित पद्में शयन करते हैं, इसलिए पुरुप कहलाते हैं (५१)। नय अर्थात न्यायके

दृष्टा तटस्थः कृटस्थो ज्ञाता निर्वन्धनोऽभवः । वहिर्विकारो निर्मोत्तः प्रधानं वहुधानकं ॥११६॥ प्रकृतिः ख्यातिरारूढप्रकृतिः प्रकृतिप्रयः । प्रधानभोज्योऽप्रकृतिर्विरम्यो विकृतिः कृती ॥२२०॥ मीर्मासकोऽस्तसर्वज्ञः श्रुतिपृतः सदोत्सवः । परोत्तज्ञानवादीष्टपावकः सिद्धकर्मकः ॥१२१॥

नृणाति नयं करोति नरः । नृ नये, ग्रन्प्चादिम्यश्च । ग्रथवा न शित न िकमिप यह्नातीति नरः । डोऽ-संज्ञायाम पि, परमिनर्ग्रन्थ इत्यर्थः । नयतीति समर्थतया भव्यजीवं मोत्तिमिति ना, नयतिर्डेच्च इति तृन् प्रत्य-यः । चेतयित लोकस्वरूपं जानाति ज्ञापयतीति वा, नंद्यादेशुः । पुनाति पुनीते वा पिवत्रयति ग्रात्मानं निजानुगं त्रिभुवनिश्यतभव्यजनसमूहं पुमान् । पूजो इस्वश्च सिर्मनस्थ्य, स पुमान् । पातीति पुमानिति केचित् । न करोति पार्पामिति । ग्रथवा ग्रं शिवं परमकल्याणं करोतीति । ग्रथवा ग्रस्य परमब्रह्मणः कर्ता, संसारिणं जीवं मोचियत्वा सिद्धपर्यायस्य कारक इत्यर्थः । निश्चिताः केवलशानादयो गुणाः यस्य । ग्रथवा निर्गता गुणाः राग-द्वेप-मोह-कोधादयोऽशुद्धगुणाः यस्मादिति । मूच्छां मोह-समुच्छाययोः, मूर्च्छ्रथते स्म मूर्चः, मृत्तेः मोहं प्राप्तः, न मृत्तों न मोहं प्राप्तः ग्रमूर्तः । ग्रथवा ग्रमूर्त्तोः मृत्तिरहितः सिद्धपर्यायं प्राप्तः । मृक्ते परमानन्दमुखिमिति । सर्वे परिपूर्णे गतं केवलशानं यस्य । ग्रथवा श्वापित्तया, न तु प्रदेशापेत्त्या, सर्वस्मिन् लोकेऽलोके च गतः प्राप्तः । भगवान् खलु प्रमादरिहतस्तेन प्रतिक्रमणादिकियारिहतत्वादिकयः ॥११८।।

करनेसे आप नर कहलाते हैं। अथवा नहीं कुछ भी प्रहण करनेक कारण अथात परम निर्यन्थ होनेसे भी आप नर कहलाते हैं। अथवा अर अर्थात् कामविकारके न पाये जानेसे आपको नर कहते हैं। अथवा 'र' अर्थात् रमणी नहीं पाई जानेसे भी आपका नर नाम सार्थक है (५२)। आप भव्यजीवोंका 'नयति' कहिए मोचामार्ग पर ले जाते हैं, इसलिए ना कहलाते हैं (५३)। 'चेतित' कहिए लोकालोकके स्वरूपको जाननेके कारण आप चेतन कहलाते हैं (५४)। अपने आपको और अनुगामी जनोंको पवित्र करनेसे आप पुमान् कहलाते हैं (५५)। पापको नहीं करनेसे अकर्ता कहलाते हैं। अथवा 'अ' अर्थात् परमक्त्याण्के आप कर्त्ता हैं। अथवा 'अ' कहिए संसारी श्रात्माके परमब्रह्मस्वरूपको श्राप करनेवाले हैं, क्योंकि उन्हें संसारसे छुड़ाकर सिद्ध बनाते हैं (५६)। राग, द्वेपादि वैभाविक गुणोंके निकल जानेसे आप निगुण कहलाते हैं। अथवा केवलज्ञानादि स्वभाविकगुण आपमें निश्चितरूपसे पाये जाते हैं, इसलिए भी आप निगुण संज्ञाको सार्थक करते हैं अथवा 'निर्' अर्थात् निम्नवर्गके प्रणियोंको भी आप अपने समान अनन्त गुणी वना लेते हैं, इसलिए मी निर्पुण कहलाते हैं (५७)। मूर्च्छा या मोहको जो प्राप्त हो, उसे मूर्त कहते हैं. त्राप मोह-रहित हैं, अतः अमूर्त कहलाते हैं। अथवा रूपादि गुणवाले और निश्चित आकार-प्रकार वाले शरीरको मूर्ति कहते हैं। आप ऐसी मूर्तिसे रहित हैं, क्योंकि सिद्धपर्यायको प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए भी श्रमूर्त्त कहलाते हैं। श्रथवा मूर्त्तिका नाम प्रतिनमस्कारका भी है, आप नम-स्कारके वदलेमें किसीको नमस्कार नहीं करते हैं। अथवा कठिनताको भी मूर्त्ति कहते हैं, आप कठिनता या कर्कशतासे सर्वथा रहित हैं, उत्तममार्दवगुएके धारक हैं (५५)। परम आनन्दरूप सुखको भोगनेके कारण आप भोक्ता कहलाते हैं (५६)। सर्वको जाननेसे अथवा लोकपूरण-समुद्धातकी अपेन्ना सर्वव्यापक होनेसे स्राप सर्वगत कहलाते हैं (६०)। मन, वचन, कायकी क्रियासे रहित होनेके कारण आप अक्रिय कहलाते हैं। अथवा आप प्रमत्तदशामें होनेवाले पापोंकी शुद्धिके लिए किये जानेवाले प्रतिक्रमण आदि क्रियाओंसे रहित हैं, क्योंकि सदा अप्रमत्त या जागरूक हैं (६१)।

अर्थ—हे विश्वदिश्चन, आप दृष्टा हैं, तटस्थ हैं, क्रूटस्थ हैं, ज्ञाता हैं, निर्वृन्धन हैं, अभव हें, विहिविकार हैं, निर्मोच्च हैं, प्रधान हैं, वहुधानक हैं, प्रकृति हैं, ख्याति हैं, आरूढ़प्रकृति हैं, प्रकृतिप्रिय हैं, प्रधानभोज्य हैं, अप्रकृति हैं, विरम्य हैं, विकृति हैं, कृती हैं, मीमांसक हैं, अस्त-सर्वज्ञ हैं, श्रुतिपूत हैं, सदोत्सव हैं, परोच्चज्ञानवादी हैं, इष्ट्रपावक हैं, और सिद्धकर्मक!हैं ॥११६-१२१॥ केवलदर्शनेन सर्वे लोकालोकं पश्यतीत्येवंशीलः । तटे संसारपर्यंते मोक्तिकटे तिष्ठतीति तटस्थः । नामि स्थश्च कप्रत्ययः । कूटस्थः ग्रप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकस्वभावत्वात् , त्रेलोक्यशिखराग्रे रिथत इत्यर्थः । तदिप माविनयापेक्त्या ज्ञातव्यम् । जानातीत्येवंशीलः । निर्गतानि वन्धनानि मोह-ज्ञानावरण-दर्शनावरणान्त-रायकर्माणि यस्य । न विद्यते भवः संसारो यस्य । वहिर्वाह्ये विकारा विक्रतिर्यस्य स विहिर्विकारः, ग्रानम्वत्वरितो नम्र इत्यर्थः । वस्त्रादिकस्वीकारो विकारस्त्रसमाहितः । निश्चितो नियमेन मोक्तो यस्येति निर्मोक्तः, तद्भव एव मोक्तं यास्यतीति नियमोऽरित भगवतो निर्मोक्तरतेनोच्यते । डुधाञ् डुभूञ् धारण-पोपणयोरिति त्रावद्धातुर्वर्तते । प्रधीयते एकायतया ग्रात्मिन धार्यते इति प्रधानं परमशुक्कव्यानं, तद्योगाद्भगवानिष प्रधान-मित्यािवृष्टिलंगतयोच्यते । वहु प्रचुरा निर्जरा तयोपलित्ततं धानकं पूर्वोक्तक्त्वणं परमशुक्कव्यानं बहुधानकम् , तद्योगाद् भगवानिष वहुधानकम् ॥११६॥

कृतिः करणं कर्त्तव्यं तीर्थप्रवर्त्तनम्, प्रकृष्टा त्रैलोक्यलोकिह्तकारिणी कृतिस्तिर्थप्रवर्त्तनं यस्य स प्रकृतिः । स्थानं प्रकृष्टं कथनं यथावत्तत्त्वस्वरूपिनरूपणं ख्यातिः, तद्योगाद् भगवानि ख्यातिरित्याविष्टलिंगिमिदं नाम, सकलतत्त्वस्वरूपप्रकथक इत्यर्थः । (स्रा स-) मन्ताद् रूढा त्रिभुवनप्रसिद्धा प्रकृतिस्तीर्थेकरनामकर्म यस्येति । प्रकृत्या स्वभावेन प्रियः सर्वजगद्वस्तमः । स्रथवा प्रकृतीनां लोकानां प्रियः प्रकृतिप्रियः सर्वजगद्वसभः । स्रथवा प्रकृतीनां लोकानां प्रियः प्रकृतिप्रियः सर्वलोकप्रिय इत्यर्थः ।

व्याख्या — श्राप केवलदर्शनके द्वारा सर्व लोकालोकको देखते हैं, श्रतः दृष्टा हैं (६२)। संसारके तट पर स्थित हैं, अतः तटस्थ कहलाते हैं। अथवा परम उपेचारूप माध्यस्थ्यभावको धारण करनेसे भी तटस्थ कहलाते हैं (६३)। जन्म त्रौर मरणसे रहित होकर सदा कूट (ठूँठ) के समान स्थिर एक स्वभावसे अवस्थित रहते हैं, अतः कूटस्थ कहलाते हैं (६४)। केवलज्ञानके द्वारा सर्व जगत्को जानते हैं, अतः ज्ञाता कहलाते हैं (६५)। ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोंके वन्धन आपसे निकल गये हैं, अतः निर्वन्धन कहलाते हैं (६६)। भव अर्थात् संसारके अभाव हो जानेसे आप अभव कहलाते हैं (६७)। आपने अपने सर्व विकारोंको वाहिर कर दिया है अतः वहिर्विकार कहलाते हैं। अथवा वस्त्रादिकोंके स्वीकारको विकार कहते हैं, आप उससे रहित हैं अर्थात नम्न-दिगम्बर है। अथवा आत्मस्वरूपको विरूप करनेवाला यह शरीर विकार कहलाता है, आपने उसे अपनी आत्मासे वाहिर कर दिया है। अथवा अणिमा, महिमा आदि ऋद्वियोंके द्वारा नाना प्रकारकी विकिया करनेको विकार कहते हैं, त्राप किसी भी ऋद्धिका उपयोग नहीं करते, अर्थात् उनकी विकियासे रहित हैं, अतः वहिर्विकार कहलाते हैं (६८)। आपके मोचकी प्राप्ति नियमसे उसी भवमें निश्चित है, अतः निर्मोत्त नामको सार्थक करते हैं (६६)। जिसके द्वारा प्रकृष्टरूपसे एकाम होकर आत्माको धारण किया जाय, ऐसे परम शुक्कध्यानको प्रधान कहते हैं। उसके सन्बन्धसे त्रापभी प्रधान कहलाते हैं। सांख्यमतमें प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले चौवीस तत्त्वोंके समुदायको प्रधान कहते हैं (७०)। वहु अर्थात् प्रचुर परिमाणमें जिसके द्वारा कर्मोंकी निजरी हो, .ऐसे परम शुक्तध्यानको वहुधानक कहते हैं, उसके संयोगसे त्राप भी बहुधानक कहलाते हैं। त्राथवा बहुधा अर्थात् बहुत प्रकारके आनक किहए पटह या दुन्दुभि आदि बाजे जिसमें पाये जाते हैं ऐसे श्रापके समवसरणको वहुधानक कहते हैं, उसके योगसे श्रापभी वहुधानक कहलाते हैं। समवसरण में साढ़े वारह करोड़ जातिके वाजे वजते रहते हैं (७१)। त्रापकी तीर्थ-प्रवर्तनरूप कृति प्रकृष्ट हैं श्रर्थात् त्रैलोक्यके लिए हितकारी है, श्रतः श्रापको प्रकृति कहते हैं। सांख्य लोग सतोगुण, रजोगुण त्रौर तमोगुणकी साम्यावस्थाको प्रकृति कहते हैं (७२)। तत्त्वके यथावत् स्वरूप-निरू-पणको करने से अाप ख्याति नामसे प्रख्यात हैं। सांख्यमतमें ख्यातिनाम सुक्तिका है (७३)। श्रापकी तीर्थंकर नामक प्रकृति त्रिभुवनमें श्रारूढ श्रर्थात् प्रसिद्ध है, श्रतः श्राप श्रारूढप्रकृति कहलाते हैं (७४)। आप प्रकृति अर्थात् स्वभावसे ही सर्वे जगतके प्रिय हैं। अथवा प्रकृति

प्रकृष्टं धानं सावधानं ग्रात्मन एकाग्रचिन्तनं ग्रध्यात्मरसः, तद्भोज्यं ग्रास्वाद्यं यस्य स प्रधानमोज्यः । दुष्ट प्रकृतीनां त्रिपप्टेः वृतत्त्वयत्वात् शेपाः ग्रधातिप्रकृतयः सत्योऽपि ग्रसमर्थत्वात्तासां सत्त्वमपि ग्रसन्तं दग्धरज्जु रूपतया निर्वलतं ग्रिकिंचित्करत्वं यतः, तेन भगवानप्रकृतिः । सर्वेपां प्रमुत्वाद्वा ग्रप्रकृतिः । विशिष्टानामिन्द्र-धरसेन्द्र-नरेन्द्र-मुनीन्द्रादीनां विशेषेस रम्योऽतिमनोहरो विरम्यः ग्रातिशयरूप-सौमाग्यप्रकृतित्वात् । ग्रथवा विगतं विनष्टं ग्रात्मस्वरूपत्वादन्यन्मनोहरं वस्तु दृष्टस्वग्वनिताचन्दनादिकं यस्य स विरम्यः, ग्रात्मस्वरूपं विना भगवतोऽन्यद्वस्तु रम्यं मनोहरं न वर्त्तत इत्यर्थः । विशिष्टा कृतिः कर्तव्यता यस्येति । ग्रथवा विगता विनष्टा कृतिः कर्म यस्येति । कृतं पुण्यं विद्यते यस्य स कृती, निदानदोपरहितविशिष्टपुण्यप्रकृतिरित्यर्थः ॥१२०॥

मान पूजायां इति तावदयं घातुः, मीमांसते मीमांसकः, स्वसमय-परसमयतस्वानि मीमांसते विचारय-तीति । सर्वे च ते शः सर्वशः सर्वविद्वान्सः, जिमिनि-कपिल-कण्चर चार्वाक-शाक्यादयः, श्रस्ताः प्रत्युक्ताः सर्वशः येन सोऽरतसर्वशः । श्रुतिशब्देन सर्वश्वीतरागध्वनिः, तया पूतः पवित्रः, सर्वोऽपि पूर्वे सर्वश्रश्रत्या तीर्थेकरनामगोत्रं वध्या पवित्रो भूत्वा सर्वशः संजातस्तेन श्रुतिपूत उच्यते । सदा सर्वकालं उत्सवो महो महार्चा

अर्थात् लोकोंके प्रिय हैं, सर्व-लोक-वरुलभ हैं, इसलिए भी प्रकृतिप्रिय कहलाते हैं ( ७५ )। अत्यन्त सावधान होकर श्रात्माका जो एकाम मनसे चिन्तवन किया जाता है श्रीर उससे जो श्रध्यात्मरसं उत्पन्न होता है, उसे प्रधान कहते हैं। वह अध्यात्मरस ही आपका भोज्य अर्थात् भच्य है। अन्य पदार्थ नहीं, क्योंकि आप कवलाहारसे रहित हैं, अतः अधानभोज्य कहलाते हैं (७६)। आपने कर्मोंकी मुख्य मानी जानेवाली तिरेसठ प्रकृतियोंका चय कर दिया है, अतः अघातिया कर्मोंकी श्रवशिष्ट पचासी प्रकृतियों का सत्त्व भी असत्त्वके समान है, श्रकिंचित्कर है, श्रतः श्राप अप्रकृति श्रर्थात् प्रकृति-रहित कहलाते हैं। अथवा आपका दूसरा कोई प्रकृति अर्थात् प्रभु नहीं है, किन्तुं आप ही सर्वके ग्रमु हैं (७७)। इन्द्र, धरणेन्द्र, नरेन्द्रं आदि समस्त रम्य पुरुपोंसे भी आप विशिष्ट रस्य हैं, श्रति सुन्दर हैं, श्रतः विरम्य कहलाते हैं। श्रथवा श्रात्मस्वरूपके श्रतिरिक्त श्रापको काई दूसरी वस्तु रम्य प्रतीत नहीं होती, इसलिए भी विरम्य कहलाते हैं (७८)। विशिष्ट कृति अर्थात् कर्त्तव्यके करनेसे आप विकृति कहलाते हैं। अथवा कृति अर्थात् कर्म आपके विगत हो चुके हैं, करनेयोग्य सर्व कार्योंको आप कर चुके हैं, फ़तकृत्य हैं कृतार्थ हैं, इसलिए भी विकृति कहलाते हैं (৩৪)। স্থাपके निदानादि दोप-रहित विशिष्ट क्रुत স্মর্থাत् पुण्य पाया जाता है, इसलिए স্থাप क्रुती कहलाते हैं। अथवा हरि, हर और हिरण्यगर्भादिमें नहीं पाई जानेवाली इन्द्रादिकृत पूजाके योग्य आप ही हैं। श्रथवा श्रनन्तचतुष्टयसे विराजमान महान् विद्वान् होनेसे भी श्राप कृती कहलाते हैं ( ५० )। त्र्याप स्त्रसमय त्र्योर परसमयमें प्रतिपादित समस्त तत्त्वोंकी मीमांसा ऋर्थातु समीज्ञा कर उनकी हेय-उपादेयताका निर्णय करते हैं, इसलिए मीमांसक कहलाते हैं ( ८१ )। अपने आपको सर्वज्ञ-माननेवाले जिमिनि, कपिल, कणाद, चार्वाक, शाक्य आदि सभी प्रवादियोंको आपने अपने स्याद्वादके द्वारा अस्त अर्थात् परास्त कर दिया है, इसलिए आप अस्तसर्वज्ञ कहलाते हैं ( ८२ )। सर्वज्ञ चीतरागकी दिव्यध्वनिको श्रुति कहते हैं। श्रापने श्रपनी दिव्यध्वनिरूप श्रुतिके द्वारा सर्व जगत्को पूत अर्थात् पवित्र किया है, अतएव आप श्रुतिपूत कहलाते हैं। अथवा आपकी दिव्यध्वनि-को सुनकर भव्यप्राणी तीर्थंकर नामगोत्रको वांधकर पवित्र होते हैं। अथवा श्रुतिनाम वायुका भी है, वह आपके पृष्टगामी होनेसे पवित्र हो गया है, और यही कारण है कि वह प्राणियोंके वड़े वड़े रोगोंको भी च्राप्भर में उड़ा देता है, इसलिए भी आप श्रुतिपूत कहलाते हैं ( ५३ )। आपका सदा ही उत्सव श्रर्थात् महापूजन होता रहता है, इसलिए आप सदोत्सव कहलाते हैं। श्रथवा सर्वकाल उत्कृष्ट सव यर्थात् अध्ययन-अध्यापनरूप या कर्म-चपणरूप यज्ञ होते रहने से भी आप सदोत्सव नामको सार्थक करते हैं (५४)। अन् अर्थात् इन्द्रियों से परे जो अतीन्द्रिय केवलज्ञान है, वही चार्वाको भौतिकः ज्ञानो भूताभिन्यक्तचेतनः । प्रत्यचैकप्रमाणोऽस्तपरलोको गुरुश्रुतिः ॥१२२॥ पुरन्दरविद्धकर्णो वेदान्ती संविदद्वयी । ज्ञन्दाद्वैती स्फोटवादी पाखण्डक्नो नयौधयुक् ॥१२३॥

#### इति बुद्धशतम् ॥ १ ॥

यस्य । त्र्रथवा सदा सर्वकालं उत्कृष्टः सवो यशो यस्य । त्र्रज्ञाणामिन्द्रियाणां परं परोत्तं केवलशानं तदात्मनः वदतीत्येवंशीलः । इष्टाः त्र्रमीष्टाः पावकाः पवित्रकारकाः गण्धरदेवादयो यस्य । सिद्धं समाप्तिं गतं परिपूर्णं जातं कर्म क्रिया चारित्रं यथाख्यातलज्ञणं यस्येति सिद्धकर्मा, यथाख्यातचारित्रसंयुक्त इत्यर्थः । सिद्ध-कर्मा कः त्रात्मा यस्येति सिद्धकर्मकः, यथाख्यातचारित्रसंयुक्तात्मस्वरूप इत्यर्थः ॥१२१॥

श्रक श्रग कुटिलायां गतौ इति तावद्धातुः भ्वादिगणे घटादिमध्ये परस्मै माषः । श्राकः श्रकनं श्राकः, कुटिला श्रक्किटिला च गतिरुच्यते । यावन्तो गत्यर्था धातवस्तावन्तो शानार्था इति वचनादाकः केवलशानं सम्मि, चार्विति विशेषणत्वात् चारः मनोह्पस्त्रिभुवनस्थितभव्यजीवचित्तानन्दकारकः श्राकः केवलशानं यस्येति चार्वाक । स्वमते भूतिर्विभूतिरैश्वर्यमिति वचनात् समवशरणोपलच्चिता लच्मीरष्टौ प्रातिहार्याणि चतुस्त्रिशदादिक्यादिकं देवेन्द्रादिसेवा च भूतिरुच्यते । भूत्या चर्यते विहारं करोति भौतिकं समवशरणादिलच्मी-विराजितं शानं केवलज्ञानं यस्येति । श्रथवा भूतेभ्यो जीवेभ्य उत्पन्नं (भौतिकं) शानं यस्य मते स (भौति-) क शानः, इत्यनेन पृथिव्यादिभूतसंयोगे शानं भवतीति निरस्तम् । स्वमते भूतेषु जीवेषु श्रिभव्यक्ता प्रकटीकृता चेतना शानं येनेति । स्वमते प्रत्यन्तं केवलशानमेव एकमद्वितीयं न परोक्तप्रमाणम् , श्रश्रुतादिकत्वात् केवलिनः

आत्माका स्वमाविकगुण है, अन्य इन्द्रिय-जनित ज्ञान नहीं; इस प्रकारके उपदेश देनेके कारण आप परोक्षज्ञानवादी कहलाते हैं ( ५५)। जगतको पवित्र करनेवाले गणधर देवरूप पावक अर्थात् पावन पुरुप आपको इप्ट हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही आपका पवित्र उपदेश संसारके कोने-कोनेमें पहुँचता है, अतः आप इप्टपावक कहलाते हैं। अथवा पावक अर्थात् पवित्र करनेवाले पुरुषोंमें आप ही सर्व जगत् को इप्ट अर्थात् अभीष्ट हैं, इसलिए भी आप इप्टपावक कहलाते हैं ( ५६)। कर्म अर्थात् यथाख्यातचारित्रकी प्राप्तिरूप कर्त्तव्यको आपने सिद्ध कर लिया है, इसलिए आपको सिद्धकर्मक कहते हैं। अथवा सीमने या पकानेको भी सिद्ध कहते हैं। आपने अपनी ध्यानामिके द्वारा कर्मोंकी पका डाला है उन्हें निर्जराके योग्य कर दिया है, इसलिए भी आप उक्त नामको सार्थक करते हैं (५०)।

पका डाला है उन्हें निर्जराके योग्य कर दिया है, इसलिए भी आप उक्त नामको सार्थक करते हैं (८७)। अर्थ—हे चारुवाक, आप चार्वाक हैं, भौतिकज्ञान हैं, भूताभिन्यक्तचेतन हैं, प्रत्यत्तैक-प्रमाण हैं, अस्तपरलोक हैं, गुरुश्रुति हैं, पुरन्दरिवद्धकर्णा हैं, वेदान्ती हैं, संविदद्वयी हैं, शब्दाह्वैती हैं, स्फोटवादी हैं, पाखंडन हैं, और नयौधयुक् हैं।।१२२-१२३।।

व्याख्या—विश्वको जाननेवाला आपका आक अर्थात केवलज्ञान चारु है—सर्वजगत्के पाप-मलको धोनेवाला और भव्यजीवोंको आनन्द करनेवाला है, इसलिए आप चार्वाक कहलाते हैं। नास्तिक मतवाले च्वाक ऋषिके शिष्यको चार्वाक कहते हैं (प्प)। आपका केवलज्ञान भौतिक आर्थात् समवसरणादि लक्ष्मीसे संयुक्त है, ऐश्वर्य-सम्पन्न हैं, अतः आप भौतिकज्ञान कहलाते हैं। अथवा ज्ञानकी उत्पत्ति भूत अर्थात् प्राण्योंसे ही होती है, इस प्रकारका कथन करनेसे आप उक्त नामसे पुकारे जाते हैं। नास्तिक मतवाले ज्ञानको पृथिव्यादि चार भूतोंसे उत्पन्न हुआ मानते हैं (प्रि)। भूतोंमें अर्थात् जीवोंमें ही चेतना अभिव्यक्त होती है, अन्य अचेतन या जड़ पदार्थीमें नहीं, ऐसा प्रतिपादन करनेसे आप भूताभिव्यक्तचेतन कहलाते हैं। नास्तिक मतवाले भूत-चतुष्ट्यके संयोगसे चेतनाकी उत्पत्ति मानते हैं, उनकी इस मान्यताका आपने खंडन किया है (६०)। केवलज्ञानरूप एक प्रत्यच्च ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि वह चायिक, अतीन्द्रिय और निरावरण है, अन्य परोच्च ज्ञान नहीं, ऐसा प्रतिपादन करनेसे आप प्रत्यच्चैकप्रमाण नामसे पुकारे जाते हैं। नास्तिक लोग एक प्रत्यच्च ज्ञानको ही प्रमाण मानते हैं (६१)। पर अर्थात

स प्रत्यचैकप्रमाणः । स्वमते अस्ताः निराकृतास्तत्तन्मतखंडनेन चूर्णांकृत्वा अधः पातिताः परे लोका जिमिनि-किपिल-कण्चर-चार्वाक-शाक्यादयो जैनमतबिहिर्भूताः अनार्हताः येनेति । अथवा भगवान् मुक्तिं विना मोत्तृ-मन्तरेणान्यां गतिं न गच्छतीति अस्तपरलोकः । गुर्वी केवलशानसमाना श्रुतिः शास्त्रं यस्येति ॥१२२॥ पुरन्दरेण विद्धो वज्रस्चिकया कर्णो यस्य स पुरन्दरविद्धकर्णः । भगवान् खलु छिद्रसिहतकर्णं एव जायते, परं जन्माभिषेकावसरे कोलिकपटलेनेव त्वचा अचेतनया मुद्दितकर्णिच्छद्रो भवति । शकस्तु वज्रस्चीं करे कृत्वा तत्यटलं दूरीकरोति, तेन पुरन्दरविद्धकर्णः कथ्यते । स्वमते वेदस्य मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलशानलज्ञण्शानस्य अन्तः केवलशानं वेदान्तः, वेदान्तो विद्यते यस्य स वेदान्ती केवलशानवानित्यर्थः । संवित् समीचीनं शानं केवलशानम् , तस्य न द्वितीयं शानं संविदद्वयम् । संविद्द्वयं विद्यते यस्य स संविद्द्वयी । स्वमते तु यावत्यो वाग्वर्गणाः विद्यन्ते शक्तिक्षपतया तावत्यः शब्दहेतुत्वात् पुद्रलह्वयं स शब्द एव इति कारणात् भगवान् शब्दादैतीत्युच्यते । स्वमते स्फुटति प्रकटीभवति केवलशानं यस्मादिति स्कोटः, निज्शुद्धबुद्धैकस्वभाव आत्मा तं वदिति मोत्तहेतुतया प्रतिवादयतीति स्कोटवादी । पाखण्डान् हन्ति, शुद्धान् कर्जु गच्छिति पाखण्डमः । अथवा पाखण्डाः खण्डितवतास्तान् हन्ति योग्यप्रायश्चित्तेन शोधनदण्डेन ताडयित कच्छ-महाकच्छादिकानिव वृप्यमाथवत् । नयानामोघः समृहस्तं युनक्तीति ॥१२३॥

इति बुद्धशतम् ॥ ६॥

जैनेतर या अनाहत कपिल, कणाद आदि परमतावलम्बी लोकोंको आपने अपने अनेकान्तवादरूप श्रमोघ अस्त्रसे परास्त कर दिया है, अतः आप अस्तपरलोक कहलाते हैं। नास्तिक मतवाले परलोक अर्थात् परभवको नहीं मानते हैं (६२)। आपने द्वादशांगरूप श्रुतिको केवलज्ञानके समान ही गुरु अर्थात् गौरवशाली या उपदेश दाता माना है, अतः आप गुरुश्रुति कहलाते हैं। श्रथवा गुरु श्रर्थात् गर्णधरदेव ही आपकी वीजात्तररूप श्रुतिको धारण कर प्रन्थ-रूपसे रचते हैं। श्रथवा श्रापकी दिव्यध्वनि रूप श्रुति गंभीर एवं गौरवशालिनी है। श्रथवा मिध्यादृष्टियोंके लिए श्चापकी श्रुति गुरु श्रर्थात् भारी या दुष्पाप्य है। नास्तिकमतमें गुरु श्रर्थात् वृहस्पतिको शास्त्रों-का प्रणेता माना गया है ( ६३ )। पुरन्दर अर्थात् इन्द्रके द्वारा आपका कर्णवेधन नामका संस्कार होता है, इसलिए त्राप पुरन्दरविद्धकर्ण कहलाते हैं। भगवान्के कर्ण यद्यपि गर्भसे ही छिद्र-सहित होते हैं, परन्तु उनपर मकड़ीके जालेके समान सूच्म आवरण रहता है, इन्द्र उसे वज्रसूचीके द्वारा दूर करता है। वस्तुतः भगवान्का शरीर अभेच होता है (६४)। वेद अर्थात् ज्ञानकी परिपूर्णताको वेदान्त कहते हैं। केवलज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है और आप उसके धारक हैं, अतः वेदान्ती कहलाते हैं। अथवा स्त्री, पुरुष, नपु सकरूप लिंगको भी वेद कहते हैं। आपने इन तीनों वेदोंका अन्त कर दिया है, अतः वेदान्ती कहलाते हैं ( ६५ )। केवलज्ञान ही सम् + वित् श्रर्थात् समीचीन ज्ञान है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा ज्ञान सम्यक् नहीं है, इस प्रकारके श्रद्धितीय केवलज्ञानके धारक होनेसे श्राप संविदद्वया कहलाते हैं ( ६६ )। सभी वचनवर्गणाएँ श्वदोंकी उत्पत्तिकी कारण हैं, अतः सर्व पुद्गलद्रव्य शक्तिरूपसे एकमात्र शब्दरूप है, ऐसा कथन करनेके कारण श्राप शब्दाद्वेती कहलाते हैं (६७)। जिसके द्वारा केवलज्ञान स्फुटित अर्थात् प्रकटित होता है, उस शुद्ध-बुद्ध आत्माको स्फोट कहते हैं, वही आत्माका स्वभाव है, ऐसा उपदेश देनेके कारण आप स्फोटवादी कहलाते हैं (६८)। पाखंड अर्थात् मिध्यामतोंका घात करनेसे आप पाखंडच्न कहलाते हैं ( ६६ )। विभिन्न नयोंके समुदायको नयौघ कहते हैं। परस्पर निरपेत्त नय मिथ्या हैं और सापेत्त नय सत्य हैं, अतः नयोंकी प्रवृत्ति परस्पर-सापेत्त ही करना चाहिए, इस प्रकारकी योजना करनेके कारण आप नयौघयुक् कहलाते हैं (१००)।

इस प्रकार नवम बुद्धशतक समाप्त हुआ ।

### (१०) अथ अन्तकुच्छतम्

अन्तकृत्पारकृत्तीरप्राप्तः पारेतमःस्थितः । त्रिदंडी दंडितारातिर्ज्ञानकमेसमुचयी ॥१२४॥ संहृतध्वनिरुत्सन्नयोगः सुप्तार्ण्वोपमः । योगस्नेहापहा योगिकृष्टिनिर्लेपनोद्यतः ॥१२४॥

स्थितस्थृलवपुर्योगो गीर्मनोयोगकार्यकः । सुक्ष्मवाक्चित्तयोगस्थः सूक्ष्मीकृतवपुःक्रियः ॥१२६॥

ग्रन्तं नंसारस्यावसानं कृतवान् । पारं संसारस्य प्रान्तं संसारसमुद्रस्य पारतटं कृतवान् । तीरं संसारसमुद्रस्य तटं प्राप्तः । तमसः पापस्य पारे पारेतमः, पारे तमसि पापग्हितस्थाने ग्रष्टापद-सम्मेद-चम्पापुरी-पावापुरी-ऊर्जयन्तादौ सिद्धचेत्रे स्थितः योगनिरोघार्थं गतः पारेतमःस्थितः । त्रयो दंडा मनोवाक्कायलच्णा योगा विद्यन्ते यस्य स त्रिदंडी । दंडिता जीवन्तोऽपि मृतसहशाः कृताः मोहप्रमुपातनात् ग्रसद्देद्यादिशत्रयो येन स दंडितारातिः । दंडिताः स्ववशीकृताः ग्ररातयः जिमिनि-कग्णचर-चार्याक शाक्यादयो मिथ्यावादिनो येन स तथोक्तः । ज्ञानं च केवलं ग्रात्मज्ञानं कर्मं च पापिक्रयाया विरमण्लच्चणोपलच्चिता क्रिया यथाख्यातचारित्रमित्यर्थः, ज्ञान-कर्मणी, तयोः समुच्चयः समूहः स विद्यते यस्य ॥१२४॥ संहृतः संकोचितो मोच्यमनकालनिकटे सित ध्वनिर्वाणी येन स तथोक्तः । उत्सन्ना विनाशं प्राप्ताः मनोवचनकायानां योगा

अर्थ—हे अन्तकान्तक, आप अन्तकृत् हैं, पारकृत् हें, तीरप्राप्त हैं, पारेतमःस्थित हैं, त्रिदंडी हें, दंडिताराति हैं, ज्ञानकर्मसमुख्यी हैं, संहृतध्यिन हैं, उत्सन्नयोग हें, सुप्तार्णवोपम हैं, योगस्नेहापह हैं, योगिकिट्टिनिलपनोद्यत हैं, स्थितस्थूलवपुर्योग हें, गीर्मनोयोगकाश्यक हें, सूदमवाकृचित्तयोगस्थ हैं और सूद्दमीकृतवपुःक्रिय हैं।।१२४-१२६।।

व्याख्या —हे भगवन् , आपने संसारका अन्त कर दिया, अतः अन्तकृत् कह्लाते हैं। अथवा अन्त अर्थात् मरणका क्रुन्तन कहिए अभाव कर देनेसे भी अन्तकृत् कहलाते हैं। अथवा श्राप श्रात्माके स्वरूपके प्रकट करनेवाले हैं। श्रथवा श्रापने मोत्तको श्रपने समीप किया है। अथवा व्यवहारको छोड़कर निश्चयको करनेवाले हैं, इसलिए भी अन्तकृत कहलाते हैं (१)। संसारको पार कर लेनेसे पारकृत् कहलाते हैं (२)। संसार-समुद्रके तीरको प्राप्त कर लेनेसे तीर-प्राप्त कहलाते हैं (३)। तमके पार अर्थात् पाप-रहित स्थानमें स्थित होनेसे आप पारेतमःस्थित कहलाते हैं। भगवान् आर्हन्त्य-अवस्थाके अन्तमें योगनिरोध कर सिद्रपर प्राप्त करनेके लिए श्रष्टापद, सम्मेद्शिखर, ऊर्जयन्त स्रादि सिद्धत्तेत्र पर स्रवस्थित हो जाते हैं। स्रथवा स्राप श्रज्ञानमे श्रत्यन्त दूर स्थित हैं, इसलिए भी पारेतमः स्थित कहलाते हैं (४)। मन, वचन, कायरूप तीनों योगोंका निरोध कर आपने उन्हें अच्छी तरह दंडित किया है, इसलिए त्रिदंडी कहलाते हैं। ऋथवा नाया, मिथ्यात्व और निदान नामक तीन शल्योंको आपने जड़से उन्मूल कर दिया है, इसलिए भी त्रिवंडी कहलाते हैं (५)। अराति कहिए असातावेदनीयादि शत्रुओं-को आपने दंडित किया है अर्थात् जीवित रहते हुए भी उन्हें मृत-सदृश कर दिया है, क्योंकि मोहरूप कर्म-सम्राट्के चय कर देनेसे उनकी शक्ति सर्वथा चीए हो गई है, अतएव आप दंडिता-राति कइलाते हैं। अथवा जिमिनि, कणाद, चार्वाक आदि मिध्यावादीरूप अरातियोंको आपने दंिंदत किया है, अपने वशमें किया है, इसलिए भी दंिंदताराति कहलाते हैं (६)। आप ज्ञान श्रोर कर्म श्रर्थात् यथाख्यातचारित्रके समुच्य हैं, पुञ्ज हैं, श्रतः ज्ञानकर्मसमुच्यी कहलाते हैं। अथवा परमानन्दरूप मोदके साथ रहनेको समुत् कहते हैं, आप ज्ञान, चारित्र और मुखके चय अर्थात् पिंड हैं, इसलिए ज्ञान-कर्मसमुज्यी कहलाते हैं (७)। मोचगमनका समय समीप आने पर आप अपनी दिव्यव्यनिको संहत अर्थात् संकोचित कर लेते हैं, इसलिए संहतध्यनि कहलाते हैं (८)। त्रात्म-प्रदेशोंमें चंचलतां उत्पन्न करनेवाले योगको त्रापने उत्सन्न त्रर्थात् विनाशको

सूक्ष्मकायिक्रयास्थायी सूक्ष्मवाक्ष्यित्तयोगहा । एकदंडी च परमहंसः परमसंवरः ॥१२७॥ नैःकार्यसिद्धः परमनिर्जरः पञ्चलस्प्रभः । मोधकर्मा त्रुटेस्कर्मपद्धाः सैलेश्यलंकृतः ॥१२८॥ प्काकारस्यास्यादी विश्वाकारस्याकुला । अजीवल्रमृतोऽजाश्रदसुसः सून्यतामयः ॥१२६॥

श्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दनहेतनी यस्येति । सुप्त. कल्लोलपहिती योऽसावर्णनः समुद्रः तस्य उपमा साहर्यं यस्येति सुप्तार्णवीपमः मनोवाकाग्र यापारपहित इत्यर्थः । योगिनां (योगानां) मनोवाकायव्यापाराणां स्नेहं प्रीतिमप्प्तितिति । श्रपात्क्रेशतमसीरित्यनेन हनोर्धातोर्डप्रत्ययः । योगानां मनोवाकायव्यापार्गणां श्रा कृता किष्टिरन्त्रूर्णं मंड्रपदिदलनवत्, तस्याः निलंपनं निजात्मप्रदेशेभ्यो दूरीकरण्म्, तत्र उद्यतो यलपरः ॥१२५॥ स्थितस्तावद्-गितिनृत्तिमागतः स्थूलअपुर्योगो वादरपरमौदारिककाययोगो यस्य स तथोक्तः । गीश्च वाक् च मनश्च चित्तं तयोयोग श्रात्मप्रदेशस्पन्दहेतः, तस्य कार्श्यकः कृशकारकः श्लन्णिवधायकः । पश्चान्द्रगत्रान् स्त्रनवागमानस्योगो तित्रति । श्रस्त्वमा स्त्वमा कृता स्त्नमीकृता वपुपः क्रिया काययोगो येन स तथोक्तः ॥१२६॥

स्द्मकायिक्षयायां स्द्नकाययोगे तिउतीत्ये गंशील. स्द्मकायिक्षयास्थायी । पश्चाद्धगदान् कियत्काल-पर्यन्तं स्द्मकाययोगे तिउति । वाक् च चित्तं च वाक्चित्तं, तयोयोगो वाक्चित्तयोगः स्द्मश्चासौवाक्चित्त-योगः स्द्मवाक्चित्तयोगस्तं हिन्ति धिनाशयर्ताति । एको ग्रसहायो दंडः स्द्मकाययोगः विद्यते यस्य स एकदंडी भगवान् उच्यते । कियत्कालं स्द्मिकयाप्रतिपातिनामपरमशुक्रथ्याने स्वामी तिउतीति एकदण्डी

प्राप्त कर दिया है, श्रातः श्राप उत्सन्नयोग कहलाते हैं। श्रथवा विश्वासवातीको भी योग कहते हैं, श्रापने विश्वासवातियोंको उच्छित्न कर दिया है, इसलिए श्राप उत्सन्तयोगी कहलाते हैं (१) श्राप सुप्त समुद्रकी उपमाको धारण करते हैं इसलिए सुप्तार्णवोपम कहलाते हैं। जिस मकार सुप्त समुद्र कल्लोल-रहित शान्त एवं नीरव एतच्य रहता है, उसी प्रकार आप भी योगके श्रभावसे श्रात्मप्रदेशोंकी चंचलतासे सर्वया रहित हैं (१०)। मन, वचन कायके व्यापाररूप योगके स्नेहको श्रापने दूर कर दिया है, इसलिए योगकोहापह कहलाते हैं (११)। श्राप योगोंकी कृष्टियोंके निलेंपके लिए उद्यत हुए हैं, श्रय्वात योग-सम्बन्धी जो सूक्त रज्जकण श्रात्मप्रदेशोंपर श्रविष्ट हैं उन्हें दूर करनेके लिए तत्पर हुए हैं, श्रतः योगिजन श्रापको योगिकिट्टिनिलेंपनाद्यत कहते हैं (१२)। स्थूल वपुर्योग श्र्यात वादर्परमोदारिककाययोगको श्रापने स्थित कहिए निवृत्त किया है, श्रतः श्राप स्थितस्थूलवपुर्योग कहलाते हैं। भगवान् योग-निरोधके समय सर्व-प्रथम वादरकाययोगका निरोध करते हैं (१३)। पुनः वादरवचनयोग श्रीर वादरमनोयोगको कृश करते हैं, श्रर्थात् उन्हें सूक्तमहपसे परिणत करते हैं, इसलिए श्राप गीर्मनोयोगकार्श्वक कहलाते हैं (१४)। प्रधाद सूक्त वचनयोग श्रीर सूक्तमनोयोगमें श्रवस्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें सूक्तमवाकित्वयोगस्थ कहते हैं (१५)। पुनः भगवान् वपुः किया श्रर्थात् श्रीदारिककाययोगको सूक्त करते हैं, इसलिए उन्हें सूक्तमवाकितवयोगस्थ कहते हैं (१६)।

श्रर्थ—हे शीलेश, श्राप सूक्तमायिकयास्थायी हैं, सूक्तमवाक्चित्तयोगहा हैं, एकदण्डी हैं, प्रमहंस हैं, परमसंवर हैं, नैःकर्म्यसिद्ध हैं, परमनिर्जर हैं, प्रज्वलत्प्रभ हैं, मोघकर्मा हैं, बुटत्कर्मपाश हैं, शेलेश्यलुंकृत हैं, एकाकारसास्वादी हैं, विश्वाकारसाकुल हैं, श्रजीवन हैं, श्रमृत हैं, श्रजागृत

हैं, श्रमुत्र हैं श्रोर शून्यतामय हैं ।।१२७-१२६।।

व्याख्या — श्रीदारिककाययोगको सूत्त्म करनेके श्रनन्तर कुछ काल तक श्राप सूत्त्मकाय-योगमें श्रवस्थित रहते हैं, इसलिए सूत्त्मकायिक्रयास्थायी कहलाते हैं (१७)। पुनः श्राप सूत्त्म वचनयोग श्रीर सूत्त्ममनोयोगका विनाश करते हैं, इसलिए सूत्त्मवाक्चित्तयोगहा कहलाते हैं (१८)। तदनन्तर श्रापके केवल एक सूत्त्मकाययोगरूप दण्ड विद्यमान रह जाता है, इसलिए श्राप एकदण्डी कहलाते हैं। जितने समय तक भगवान् सूत्त्मित्रयाप्रतिपाति नामक तृतीय शुक्तध्यानमें श्रवस्थित प्रेयानयोगी चतुरज्ञीतिलच्चगुणोऽगुणः । निःपीतानन्तपर्यायोऽविद्यासंस्कारनाज्ञकः ॥१३०॥ वृद्धो निर्वचनीयोऽणुरणीयाननणुप्रियः । प्रेष्टः स्थेयान् स्थिरोऽनिष्टः श्रेष्ठो ज्येष्टः सुनिष्टितः ॥१३१॥ भूतार्थशूरो भूतार्थदृरः परमनिर्गुणः । व्यवहारसुपुप्तोऽतिजागरूकोऽतिसुस्थितः ॥१३२॥

कथ्यते, न तु काष्ठादिदण्डं करे करोति भगवान्। परम उत्कृष्टो हं स्र आत्मा यस्येति। परम उत्कृष्टः संवरो निर्जर्गहेत्यंस्य ॥१२७॥ निर्गतानि कर्माणि ज्ञानावरणादीनि यस्येति निःकर्मा। निःकर्मणो भावः कर्मा वा नैःकर्म्यम्। नैःकर्म्यं सिद्धः प्रसिद्धो नैःकर्म्यसिद्धः। परमते ये अश्वमेधादिकं हिंसायज्ञकर्म न कुर्वन्ति ते वेदान्तवादिन उपनिपदि पाठकाः नैःकर्म्यसिद्धा उच्यन्ते। परमा उत्कृष्टा असंख्येयगुणा कर्मणां निर्जरा यस्येति। प्रज्ञलन्ती लोकालोकं प्रकाशयन्ती प्रमा केवलज्ञानतेजो यस्य स तथोक्तः। मोघानि निःफलानि कर्माणि असहेद्यादीनि यस्येति। त्रुटन्ति स्वयमेव छिद्यन्ते कर्माण्येव पाशा यस्येति त्रुटन्कर्मपाशः; उत्कृष्ट-निर्जयवानित्यर्थः। शीलानां अष्टादशस्तृत्वसंख्यानामीशः शीलेशः। शीलेशस्य भावः शैलेशी। यण् च स्त्रीनपुंस्काख्या। शैलेश्या शीलप्रमुत्वेन अलंकुतः शैलेश्यलंकुतः॥१२८॥ एकश्चासानाकारः एकाकारः, एकं विशेपज्ञानं केवलज्ञानित्यर्थः। एकाकार एव रसः परमानन्दामृतं तस्य आस्वादोऽनुभवनं यस्य स एकाकाररसास्वादः, निजशुद्धबुद्धैकस्वभावात्मज्ञानमृतरसानुभवनवानित्यर्थः। विश्वस्य लोकालोकस्य आकारो विशेपज्ञानं, स एव रसः अनन्तसौख्योत्पादनं; तत्र आकुलो व्यापृतः। आनप्राण्वायुरहितत्वात् अजीवन्। न मृतः अमृतः, जीवन्युक्तत्वात्। न जागतीति अजायत् योगनिद्रास्थितत्वात्। आतमस्वरूपे सावधानत्वात् न मोहनिद्रां प्राप्तः। शूत्यतया मनोवचनकायव्यापाररहितत्वात्॥१२६॥

रहते हैं, उतने समय तक उनकी एकदण्डी संज्ञा रहती हे (१६)। आप कर्म और आत्माक़ा चीर-नीरके समान उत्कृष्ट विवेक करनेवाले हैं, अतः आपको परमहंस कहते हैं (२०)। आपके सर्व कमोंके आस्त्रवका सर्वथा निरोध हो गया है, अतः आप परमसंवर कहलाते हैं (२१)। आपने सर्व कर्मोंका अभाव कर सिद्धपद प्राप्त किया है, अतः आप नैःकर्म्यसिद्ध कहलाते हैं (२२)। आपके कर्मोंकी असंख्यातगुणश्रेणीरूप परम अर्थात् उत्कृष्ट निर्जरा पाई जाती है, इसलिए आप परमनिर्जर कहलाते हैं (२३)। आपके प्रज्वलत्प्रभावाला अर्थात् लोकालोकको प्रकाशित करनेवाला अतिशय प्रभावान् कवलज्ञानरूप तेज पाया जाता है, इसलिए श्राप प्रज्वलत्प्रभ कहलाते हैं (२४)। श्रापने विद्यमान अघातिया कर्मोंको मोघ अर्थात् निष्फल कर दिया है, इसलिए आपको मोघकर्मा कहते हैं (२५)। आपके कर्मीके पाश अर्थात् वन्धन स्वयसेव ही प्रतिच्रण ट्ट रहे हैं, इसलिए आपको त्रुटत्कमंपाश कहते हैं (२६)। शीलके अठारह हजार भेदोंको धारण करनेसे आप शैलेश्यलंकृत कहलात है (२७)। श्राप एक त्राकाररूप श्रर्थात् निज शुद्धबुद्धैकस्वभावरूप ज्ञानामृतरसके श्रास्वादन करनेवाले हे, अतः एकाकाररसास्वादी कहलाते हैं ( २८ )। विश्वाकार अर्थात् लोकालोकके आकार रूप जो विशिष्ट ज्ञानामृतरस है, उसके आस्वादनमें आप आकुल कहिए निरत हैं, अर्थात् निजानन्द रस लीन हैं अतएव आप विश्वाकाररसाञ्चल कहलाते हैं (२६)। आप जीवित रहते हुए भी श्वासोछ्वास नहीं लेते हैं अर्थात् आनापानवायुसे रहित हैं, इसलिए अजीवन कहलाते हैं (३०)। आप मरणसे रहित हैं, अर्थात् जीवन्मुक्त हैं, अतः अमृतं कहलाते हैं (३१)। आप योगनिद्रामें अवस्थित हैं अतः अजामत कहलाते हैं (३२)। आप आत्मस्वरूपमें सावधान हैं, मोहनिद्रासे रहित हैं, अतः असुप्त कहलाते हैं (३३)। आप श्रन्यरूप हैं, अर्थात् मन, वचन, कायके ज्यापारसे रहित हैं, अतएव श्न्यतामय कहलाते हैं (३४)।

अर्थ—हे जागरूक, श्राप प्रेयान हैं, श्रयोगी हैं, चतुरशीतिलच्गुण हैं, सगुण हैं, निःपीता-नन्तपर्याय हैं, श्रविद्यासंस्कारनाशक हैं, वृद्ध हैं, निर्वचनीय हैं, श्रण हैं, अणीयान हैं, श्रनणुप्रिय हैं, प्रेष्ठ हैं, स्थेयान हैं, स्थिर हैं, निष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, सुनिष्ठित हैं, भूतार्थशूर हैं, भूतार्थदूर हैं, परमनिर्गुण हैं, व्यवहारसुपुप्त हैं, श्रितजागरूक हैं श्रोर श्रतिसुस्थित हैं।।१३०-१३२॥ श्रतिशयेन प्रियः (प्रेयान्)। न विद्यन्ते योगा मनोवाकायव्यापारा यस्येति। चतुरशीतिलक्ता गुणा यस्येति। न विद्यन्ते गुणा रागादयो यस्य सोऽगुणः। निःपीताः श्रविविद्यताः केवलज्ञानमध्ये प्रवेशिताः श्रनन्ताः सर्वद्रव्याणां पर्याया येन स तथोक्तः। श्रविद्या श्रज्ञानं तस्याः संस्कार श्रासंसारमध्यासोऽ नुभवनं तस्य नाशकः मूलादुन्मूलकः, निर्मूलकाणं कपकः॥१३०॥ वर्धते स्म दृद्धः, केवलज्ञानेन लोकालोकं व्याप्नोति स्मेति समुद्धातापेक्त्या लोकप्रमाणो वा दृद्धः। निर्वक्तं निकिक्तमानेतं शक्यो निर्वचनीयः। श्रथवा निर्गतं वचनीयमपकीर्त्तिर्यस्य यस्माद्वा। 'श्रण रण चण मण मण कण कण ष्रण ष्टन ध्वन शब्दे', श्रणित शब्दं करोति श्रणः। 'पद्यस्विविद्यन्तिमनित्रपिइंदिकंदिवंधिवद्यणिभ्यश्च उप्रत्ययः' श्रणुरिति जातम्। श्रणोरप्यतिस्क्तः श्रणीयान्। न श्रणवः, न श्रल्पो श्रनणवो महान्तः इन्द्र मुनीन्द्र-चन्द्रादयः, तेषां प्रियः श्रतीवाभीष्टः। श्रतिशयेन इन्द्र-धरणेन्द्र-मुनीन्द्र-चन्द्रादीनां प्रियः प्रेष्ठः। श्रतिशयेन स्थरः।

व्याख्या—हे सर्व हितंकर, आप जगतको अतिशय प्रिय हैं, अतः प्रेयान् कहलाते हैं (३५)। श्राप योग-रहित हैं, श्रतः श्रयोगी हैं (३६) । श्रापके चौरासी लाख उत्तर गुण पाये जाते हैं , श्रतः योगिजन श्रापको चतुरशीतिलत्त्गुग् नामसे पुकारते हैं (३७)। राग, द्वेप श्रादि वैभाविक गुणोंके श्रभावसे श्रापको श्रगुण कहते हैं (३८)। सर्व द्रव्योंकी श्रविवर्द्धित श्रनन्त पर्यायोंको श्रापने अच्छी तरह पी लिया है, अर्थात् केवलज्ञानके द्वारा जान लिया है, उन्हें श्रात्मसात् कर लिया है, अतः आपको निःपीतानन्तपर्याय कहते हैं (३६)। अविद्या अर्थात् अनादि-कालीन श्रज्ञानके संस्कारका श्रापने सर्वथा विनाश कर दिया है, अतः श्रापको अविद्यासंस्कारनाशक कहते हैं। अथवा आपने अविद्याको अपने विशिष्ट संस्कारोंसे नाश कर दिया है (४०)। आप सदा वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं, अथवा लोकपूरण-समुद्धातकी अपेचा सबसे वहे हैं, अथवा केवल-ज्ञानकी अपेत्ता लोकालोव में व्याप्त हैं, अतः वृद्ध कहलाते हैं (४१)। आप निरुक्तिके द्वारा वचनीय अर्थात् कहनेके योग्य हैं, अथवा वचनीय अर्थात् निन्दा-अपवादसे रहित हैं, अतः निवचनीय कहलाते हैं ( ४२ ) 'श्रिणिति, शब्दं करोतीत्यणुः श्रिशीत जो शब्द करे उसे अणु कहते हैं। श्रर्हन्त श्रवस्थामें श्रापकी दिन्यध्वनि खिरती है, श्रतः आप भी श्रणु कहलाते हैं। श्रथवा पुद्गलके सबसे छोटे अविभागी श्रंशको श्रणु कहते हैं। वह श्रातिसूच्म होनेसे इन्द्रियोंके श्रगोचर रहता है। श्राप योगियोंके भी अगम्य हैं, अतः अणुसहश होनेसे अणु कहलाते हैं (४३)। आप अणुसे भी श्रत्यन्त सूक्त हैं, इसलिए श्रणीयान् कहलाते हैं। अणु यद्यपि सूक्त है, इन्द्रियोंके श्रगीचर है, तथापि वह मूर्त्त होनेसे अवधि-मनःपर्ययज्ञानियोंके दृष्टि-गोचर हो जाता है। पर आप अवधि-मनःपर्ययज्ञानी महायोगियोंके भी अगोचर हैं, क्योंकि अमूर्त्त हैं, अतः अतिसूक्त होनेसे आपको श्राणीयान् कहते हैं ( ४४ )। श्रणुता अर्थात् चुद्रतासे रहित महान् पुरुपोंको श्रनणु कहते हैं । आप इन्द्र, नागेन्द्र, मुनीन्द्रादि महापुरुपोंके प्रिय हैं, अभीष्ट वस्लभ हैं, अतः अनणुपिय कहलाते हैं। श्रथवा शरीर-स्थितिके लिए स्वभावतः श्रानेवाले नोश्राहारवर्गणके परमाणु भी आपको श्रभीष्ट नहीं हैं, क्योंकि योगनिरोध करनेपर श्राप उन्हें भी शहरण नहीं करते हैं, इसलिए भी श्रनणुप्रिय कहलाते हैं (४५)। आप सर्व जगत्को अत्यन्त प्रिय हैं, अतः प्रेष्ठ कहलाते हैं (४६)। योग निरोध करने पर अर्थात् अयोगिकेवली गुगास्थानके प्राप्त हो जानेपर आप प्रदेश-परिस्पन्दसे रहित निश्चल रहते हैं, श्रेतः एकरूपसे स्थिर रहनेके कारण आप स्थिर कहलाते हैं (४७)। अत्यन्त स्थिरको स्थेयान् कहते हैं। आप सुमेरके समान अचल हैं, अतः स्थेयान् कहलाते हैं ( ४८ )। आप अपने ध्येयमें अत्यन्त दृढ़ता-पूर्वक स्थिर हैं अतः निष्ठ कहलाते हैं ( ४६ )। अत्यन्त प्रशंसार्क योग्य होनेसे आपको श्रेष्ठ कहते हैं ( ५० )। ज्ञानकी अपेन्ना अत्यन्त वृद्ध होनेसे आप ज्येष्ठ

१ विशेपके लिए प्रस्तावना देखिये । २ अर्थकी द्विवधाके लिए स्थेयान्से पहले स्थिरको रखा है ।

उदितोदितमाहातयो निरुपाधिरकृत्रिमः । श्रमेयमहिमाऽत्यन्तशुद्धः सिद्धिस्वयंवरः ॥१३३॥ सिद्धानुजः सिद्धपुरीपान्थः सिद्धगणातिथिः । सिद्धसंगोन्मुखः सिद्धानियः सिद्धोपगृहकः ॥१३४॥ पुष्टोऽष्टादशसहस्रगीलाश्वः पुण्यशंवलः । वृत्तात्रयुग्यः परमशुक्कलेश्योऽपचारकृत् ॥१३४॥

योगितरोचे स्रात उद्धासनेन पद्मासनेन वा तिश्रित निश्चलो भवतीति स्थिरः । श्रातिशयेन प्रशस्यः, श्रातिशयेन वृद्धः, प्रशस्यो वा ज्येष्ठः । सुष्ठु शोभनं यथा भवति तथा न्यतिशयेन स्थितः स्रानिश्चितः। स्वित-स्यित-मास्थान्यगुणे इत्वं । श्रथवा शोभना निष्ठा योगितरोधः संजातो यस्येति स्वितिः। तार्पकतादिदर्शनात् संजातेऽये इतच्प्रत्ययः ॥१३१॥ भूताथेन परमाथेन सत्याथेन शर्रो भूतार्थशरः, पापकर्मसेनाविष्वंसनसमर्थत्वात् । श्रथवा भूतानां प्राणिनां श्रयं प्रयोजने स्वर्ग-मोत्त्तकाधने शरः सुभटः । श्रथवा भूतः प्राप्तः श्रयः श्रात्म-पदायां यन स भूतार्थः, कुक्तार्थरतत्र शरः । श्रकातरः । भूतार्थः स्त्यार्थो दूरः केवलज्ञानं विना श्रगम्यत्वात् विप्रश्रष्टः । श्रथवा भूता श्रतीता ये श्रर्थाः पंचित्त्रियविषयाः भुक्तमुक्तास्तेभ्यो दूरो विप्रश्रष्टः सर्वेदियविषया-णामिकट इत्यर्थः । निर्गताः गुणा राग-द्रेप मोहादयोऽशुद्धगुणा यस्मादिति निर्गुणः, परम उत्श्रप्टो निर्गुणः परमिन्गुणः । व्यवहारे विहार-कर्मणि धर्मोपदेशादिके च सुष्ठु श्रितशयेन स्रुपो निश्चिन्तः श्रव्याप्रतः । ज्ञार्तात्येवंशीलः जागरूकः, श्रात्मस्वरूपे सदा सावधानः । श्रितशयेन जागरूकः श्रितजागरूकः । श्रितशयेन स्रुतिः । । श्रवीभूतः ॥१३२॥

उदिताद्यप्यदितं परमप्रकर्पमागतं माहात्म्यं प्रभावो यस्य स तथोक्तः । निर्गता उपाधिर्धर्मचिन्ता

कहलाते हैं (५१)। त्राप अच्छी तरहसे आत्मामें स्थित हैं, अतः सुनिष्ठित कहलाते हैं (५२)। भूतार्थ अर्थात् परमार्थसे आप शर-वीर हैं, क्योंकि कर्मोंकी सेनाका आपने विध्वंस किया है, इसलिए -भूतार्थश्र कह्लाते हैं। अथवा भूत अर्थात् प्राणियोंके अर्थ कहिए प्रयोजन या अभीष्टको पूर्ण करने में आप श्रेर हैं, सुभट हैं। अथवा भूतार्थ अर्थात् सत्यार्थमें आप श्रूर हैं। अथवा आत्मस्वरूपकी प्राप्तिरूप प्रयोजन आपका पूर्ण हो गया है, ऐसे शूर होनेसे भी आपको भूतार्थशूर कहते हैं ( ५३ )। भूतकालमें भोगकर छोड़े हुए पंचेन्द्रियोंके विपयोंको भूतार्थ कहते हैं, आप उनसे दूर हैं, अर्थात् सवया रहित हैं, अतः भूतार्थदूर कहलाते हैं। अथवा भूत कहिए प्राणियोंके प्रयोजनभूत अर्थोंसे श्राप श्रत्यन्त दूर हैं। श्रथवा भूत-पिशाचोंके समान संवोधित किये जाने पर भी जो प्रवोधको प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे अभव्य जीवोंको भूत कहते हैं उनके प्रयोजनभूत अर्थसे आप अत्यन्त दूर हैं, अर्थात् उन्हें सम्बोधनेमें असमर्थ हैं, इसलिए भी भूतार्थदूर कहलाते हैं। अथवा सत्यार्थका ज्ञान केवलज्ञानके विना दूर अर्थात् असम्भव है ऐसा आपने प्रतिपादन किया है ( ५४ )। राग, द्वेप आदि वैभाविकगुणोंके अत्यन्त अभाव हो जानेसे आप परमिनगुण कहलाते हैं। अथवा 'परं + अनिर्मुण' ऐसी सन्धिके अनुसार यह भी अर्थ निकलता है कि आप निख्यसे गुण-रहित नहीं हैं, किन्तु अनन्त गुणोंके पुञ्ज हैं ( ५.५. )। आप व्यवहार अर्थात् संसारके कार्योमें अत्यन्त मौन धारण करते हैं, या उनसे रहित हैं, अतएव व्यवहारसुषुप्त कहलाते हैं (५६)। अपने आत्मस्वरूपमें आप सदा ्त्रतिशय करके जामत त्रर्थात् सावधान रहते हैं, इसलिए त्रितिजागरूक कहलाते हैं (-५७)। त्राप अपने आपमें अत्यन्त सुखसे स्थित हैं, अतः अतिसुस्थित कहलाते हैं (५५ )।

श्रर्थ—हे श्रचिन्त्यमाहात्म्य, श्राप उदितोदितमाहात्म्य हैं, निरुपाधि हैं, श्रकृत्रिम हैं, श्रमेय-महिमा हैं, श्रत्यन्तशुद्ध हैं, सिद्धिस्वयंवर हैं, सिद्धानुज हैं, सिद्धपुरीपान्थ हैं, सिद्धगणातिथि हैं, सिद्धसंगोन्मुख हैं, सिद्धालिंग्य हैं, सिद्धोपगूहक हैं, पुष्ट हें, श्रष्टादशसहस्रशीलाश्व हैं, पुण्यशंवल हैं, वृत्तामयुग्य हें, परमशुक्ललेश्य हें श्रौर श्रपचारकृत् हैं।।१३३-१३५॥

व्याख्या—आपका माहात्म्य उत्तरोत्तर उदयशील है, परम प्रकर्षको प्राप्त है इसलिए आपको उदितोदितमाहात्म्य कहते हैं ( ६६ )। आप सर्व परिमहरूप उपाधियोंसे रहित हैं, अतः

धर्मींपदेशविहारकर्मादिको यस्येति । अथवा निर्गत उप समीपात् आधिर्मानसी पीडा यस्येति निरुपाधिः, जन्म-जरा-मरण-व्याधित्रयरिहतत्वात् निश्चिन्त इत्यर्थः । ग्रथवा निश्चित उपाधिरात्मधर्मस्यात्मस्वरूपस्य चिन्ता परमशुक्त्रथानं यस्येति । ग्रकरणेन ग्राविधानेन धर्मोपदेशादेरकृत्रिमः । डुनु बन्धात्त्रिमक् । महतो भावो महिमा । पृथ्वादिभ्यं इमन् । वा श्रमेयोऽपर्यादीभूतो लोकालोकव्यापी महिमा केवलज्ञान-व्याप्तिर्यस्यासावमेयमहिमा । ग्रत्यन्तमतिरायेन शुद्ध कर्ममलकलंकरहितः ग्रत्यन्तशुद्धः, रागद्वेपमोहादिरहितो वा, द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्नपहिता वा, सन्निकटतरसिद्धपर्यायत्वात् । सिद्धेरात्मोपलव्येः कन्यायाः स्वयंवरः परिंगोता ॥१३३॥ सिद्धानां मुक्तात्मनामनुजो लघुभ्राता, पश्चाजातत्वात् । सिद्धानां मुक्तात्मनां पुरी नगरी मक्तिः ईपत्प्राग्मारसंशं पत्तनं, तस्याः पान्थः पथिकः । सिद्धानां मुक्तजीवानां गणः समूहः, अपनन्तसिद्ध-समुदायः धिद्धगणः, तस्य त्रातिथिः प्राघूर्णकः । सिद्धानां भवविच्युतानां संगो मेलस्तं प्रति उन्मखो बद्धांत्कंठः । सिद्धेः कर्मविच्युतैः सत्पुरुपेः महापुरुपैरालिंगितं योग्यः ग्राश्लेपोचितः सिद्धालिंग्यः । सिद्धानां मुक्तिवल्त्तभानामुपगृहकः ग्रालिंगनदायकः ग्रंकपालीविधायकः ॥१३४॥ पुष्णाति सम पुष्टः पूर्व-सिद्धसमानशनदर्शनसुखवीर्यायनन्तगुणः सत्रजः । अश्नुवते च्रणेन अमीप्टस्थानं प्राप्नुवन्ति जातिशुद्धस्वात् स्वस्वामिनमभिमतस्थानं नयन्तीति ग्रश्वाः, ग्रष्टमिर्गधका (दश) ग्रष्टादश, ग्रष्टादश च तानि सहस्राणि श्रष्टादरायहस्त्राणि । श्रष्टादरायहस्त्राणि च तानि शीलानि श्रष्टादशयहस्रशीलानि, तान्येव श्रश्वा वाजिनो यस्य चोऽप्टादशतहस्रशालाश्वः। पुण्यं सद्देवशुभायुर्नामगोत्रलक्ष्णं शंवलं पथ्योऽदनं यस्य स भवति पुण्यशंत्रलः । वृत्तं चारित्रं त्राप्रं मुख्यं युग्यं वाहनं यस्येति । कपायानुरंजिता योगवृत्तिलेंश्योच्यते, जीवं हि कर्मणा लिम्पतीति लेश्या । कृत्ययुटोऽन्यत्रापि चेति स्त्रेण कर्तरि घ्यण् , नामिनश्चोपघाया लघोरिति गुणः, प्रगोदरादित्वात् पकारस्य शकारः, स्त्रियामादा । परमशुक्का लेश्या यस्य स तथोक्तः । अपचरणम-

निरुपाधि कहलाते हैं। अथवा मानसिक पीड़ाको उपाधि कहते हैं, आप उससे सर्वथा रहित हैं। अथवा धर्मापदेश, विहार आदि कार्यांको भी उपाधि कहते हैं। योग-निरोध कर लेने पर आप उनसे भी रहित हो जाते हैं। अथवा आत्मस्वरूपके चिन्तन करनेवाले परमशुक्रध्यानको उपाधि कहते हैं। वह आपके निश्चित है, इससे भी आप निरुपाधि नामको सार्थक करते हैं (६०)। श्राप अपने स्वासाविक रूपको प्राप्त हैं, अतः अकृत्रिम कहलाते हैं। श्रथवा योगनिरोधके पश्चात् धर्मीपदेशादिको नहीं करनेते भी य्याप अकृत्रिम कहलाते हैं (६१)। अमेय अर्थात् यसर्यादीभूत लोकालोक ज्यापी महिमाके धारण करने से आप अमेयमहिमा कहलाते हैं (६२)। आप राग, द्वेप, मोहादिरूप भावमलसे, अष्टकर्मरूप द्रव्यमलसे और शरीररूप नोकर्ममलसे सर्वथा रहित हैं, श्रतः श्रत्यन्तशुद्र कहलाते हैं (६३)। श्रात्मस्यरूपकी उपलिव्यरूप सिद्धिके श्राप स्वयंवर अर्थात् परिणता हैं, अतः सिद्धिरत्रयंवर नाम ते प्रसिद्ध हैं (६४)। सिद्धोंके पश्चात् मुक्ति प्राप्त करनेसे आप सिद्धोंके लघुआता हैं, अतः सिद्धानुज कह्लाते हैं (६५)। ईपत्प्राग्भार नामक सिद्धपुरीके आप पथिक हैं, अतः सिद्रपुरीपान्थ कहलाते हैं (६६)। सिद्रसमुदायके आप अतिथि अर्थात् मेहमान या पाहुने हैं, ख्रतः सिद्रगणाितथि कहलाते हैं (६७)। सिद्रोंके संगमके लिए आप उन्मुख अर्थात् उत्कण्ठित हैं, इसलिए सिद्रसंगोन्मुख कहलाते हैं (६८)। सिद्रोंके द्वारा आलिंगन या सेंट करनेके योग्य होनेसे आप सिद्रालिंग्य कहलाते हैं (६६)। सिद्रोंके उपगृह्क अर्थात् श्रालिंगन-दायक या अंकपाली-विधायक होनेसे आप सिद्धोपगृहक कहलाते हैं (७०)। सिद्धोंके समान अनन्त ज्ञानादिगुणों से पृष्टिको प्राप्त होनेके कारण आप पुष्ट कहलाते हैं (७१)। अठारह हजार शीलके भेदरूप अश्वोंके स्वामी होनेसे श्राप श्रप्टादशसहस्त्रशीलाश्व कहलाते हैं। जिस प्रकार उत्तम अश्य मनुष्यको च्राणभरमें अभीष्ट स्थानपर पहुँचा देता है, उसी प्रकारसे आपको श्रपने अभीष्ट सिद्धिरूप शिव्पुरीको पहुँचानेवाले शीलके अठारह हजार भेद प्राप्त हैं (७२)। आपके पुण्यम्बप शंवल द्यर्थात पाथेय या मार्गका भोजन पाया जाता है, द्यतः त्राप पुण्यशंवल कहलाते क्षेपिद्योऽन्त्यच्चास्यस्य पंचलक्वच्चरिथितः । द्वाससितमकृत्यासी त्रयोदशकितमग्रुत् ॥१२६॥ अवेदोऽयाजकोऽयज्योऽयाजयोऽनिद्मपरिग्रहः । अनिश्चहोत्री परमिनस्पृहोऽत्यन्तिनर्दयः ॥१२७॥ श्रिशिष्योऽशासकोऽदीक्ष्योऽदीच्कोऽदीचितोऽच्यः ॥ १३८॥

पचारो मारणं कर्मशत्रूणामेवापचारो घातिकर्मणां विष्वंसनिमत्यर्थः । श्रपचारं घातिसंघातघातनं पूर्वमेव कृतवान् भगवानित्यर्थः । श्रथवा श्रपचारं मारणं कृंतित उच्छेदयतीति श्रपचारकृत् ॥१३५॥

श्रातशयेन हिप्रः शीव्रतर होपिष्ठः, एकेन हाणेन त्रैलोक्यशिखरगामित्वात् । श्रन्यदाणस्य सखा श्रन्यहाणस्य पश्चिमः समयः, तेन सह गामुको मित्रमित्यर्थः । श्रथवा श्रन्यहाणस्य पंचमकल्या- णस्य सखा मित्रम् । श्रथवा श्रन्यहाणस्य इति पाठे श्रन्यहाणः सखा मित्रं यस्येति । पंच च तानि लघ्नहाराणि च पंचलघ्यहाराणि, श्र इ उ श्रृ ल इत्येवंरूपाणि, क च ट त प रूपाणि वा, क ख ग घ छ इत्यादि रूपाणि वा । यावत्कालपंचलघ्यहारण्युचार्यन्ते तावत्कालपर्यन्तं चतुर्दशे गुण्यस्याने श्रयोगिकेवल्यपरनामि स्थितिर्यस्येति । पंचानामहाराणां मध्ये यः पूर्वः समयः स समयो द्विचरमसमयः कथ्यते, उपान्त्यसमयश्चामि धोयते । तिस्मन्नुपान्त्यसमये द्विसतिप्रश्रतीर्मगवान् हिपते द्विसतिप्रश्रतीरस्यित ह्रिपते इत्येवंशीलः द्वासम-

हैं (७३)। वृत्त अर्थात् सम्यक् चारित्र ही आपका मुख्य युग्य किहए वाहन है, इसलिए आप वृत्तात्रयुग्य कहलाते हैं (७४)। परमशुक्त लेश्याके धारक होनेसे परमशुक्तलेश्य कहलाते हैं (७५)। आपने घातिया कर्मींके अपचार अर्थात् मारणको किया है, इसलिए अपचारकृत् कहलाते हैं। जिस प्रकार शत्रु पर विजय पानेका इच्छुक कोई मनुष्य, मारण उच्चाटन, विप-प्रयोग आदिके द्वारा शत्रुका विनाश करता है, एसी प्रकार आपने भी ध्यान और मंत्र रूप विप-प्रयोगके द्वारा कर्मींका मारण, उच्चाटन आदि किया है। अथवा आप अपचार अर्थात् मारणको 'कृत्तति' किहए उच्छेदन करते हैं, अर्थात् हिंसा-विधान करनेवाले मतोंका निराकरण करते हैं, इसलिए भी अपचारकृत् कहलाते हैं (७६)।

अर्थ — हे त्त्रेमंकर, त्राप त्तेपिष्ठ हैं, अन्त्यत्त्त्त्त्त्त्त्वास्त्रा हैं, पंचलध्वत्त्ररस्थित हैं, द्वासप्तिन प्रकृत्यासी हैं, त्रयोदशकितपणुत् हैं, अयाजक हैं, अयज्य हैं, अयाज्य हैं, अनिप्नपियह हैं, अनिप्नहिन्दे हैं, अश्वीत्त्र हैं, अगम्य हैं, अगमक हैं, अरम्य हैं, अरमक हैं और ज्ञानिर्निर हैं।।१३६-१३८।।

व्याख्या—हे जगत्कल्याणकर, श्राप श्रत्यन्त शीव्रगामी हैं, एक च्रामें त्रैलोक्यके शिखर पर जा विराजते हैं, श्रतः च्रेपिष्ठ कहलाते हैं (७७)। श्रापके संसारवासका जो श्रन्तिम च्राण है, इसके श्राप सखा हैं, क्योंकि इसके साथ ही निर्वाणको गमन करते हैं। सहगामीको ही मित्र कहते हैं, श्रतः श्राप श्रन्त्यच्राणसखा कहलाते हैं। अथवा च्राण शब्द कल्याण-वाचक भी है। श्रवन्तम निर्वाणकल्याणके श्राप मित्र हैं, क्योंकि वही श्रापको मुक्ति-लाभ कराता है। श्रथवा श्रान्तम च्रा ही श्रापका सखा है, क्योंकि इसके द्वारा ही श्राप श्रान्तम्मर वनते हैं (७८)। श्रयोगिकेवली नामक चौदहवें गुणस्थानमें श्रापको स्थित श्र, इ, उ, त्रह, लू, इन पाँच हस्य श्रचरांके उचारण-काल-प्रमाण रहती है, इसलिए श्रापको पंचलघ्वच्ररस्थित कहते हैं (७६)। श्राप चौदहवें गुणस्थानके उपान्त्य या द्विचरम समयमें श्रयातिया कर्मोकी वहत्तर श्रकृतियोंका नाश करते हैं, इसलिए आपको द्वासप्तिप्रकृत्यासी कहते हैं। वे वहत्तर श्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—श्रीदारिकादि पाँच श्ररोर, पाँच वन्धन, पाँच संवात, छह संस्थान, छह संहनन, श्राठ स्पर्श, पाँच रस, दो गन्ध, पाँच वर्ण, तीन श्रांगोपांग, ये ५० प्रकृतियाँ, तथा देवगता, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्तिवहायोगिति, श्रप्रशस्तिवहायोगिति, श्रप्रशस्तिवहायोगिति, स्थर, श्रम, श्रश्चम, सुस्वर, दुःस्वर, दुर्भग, निर्माण, अथशःकीर्ति, श्रनादेय, प्रत्येकशरीर, श्रपर्वाप्त, अगुफ्तचु, उच्छ्वास,

तिप्रकृत्यासी । त्रयोदश कलीन् त्रयोदशकर्मप्रकृतीः नुद्रित चिपते त्रयोदशकितप्रसुत् ॥१३६॥ न विद्यते वेदः स्त्रीपुंनपुंसकत्वं यस्येति ग्रवेदः, लिंगत्रयरिहत इत्यर्थः । न याजयित, निजां पूजां कारयित, ग्रितिनःस्पृहत्तात् । यण्टुं शक्यो यण्यः, न यण्यः ग्रयज्यः । शिकसिहिपत्रर्गान्ताच्च यप्रत्ययः । शिकप्रहृस्मात् शक्यार्थां ग्राद्यः स्त्रामिनोऽलच्यस्त्ररूपत्यात् केनापि यण्टुं न शक्यते, तेन ग्रयज्य इत्युच्यते । इज्यते याज्यः, न यण्टुं शक्यते ग्रयाण्यः । त्रमृवर्याव्यां केनापि यण्टुं न शक्यते, तेन ग्रयज्य इत्युच्यते । इज्यते याज्यः, न यण्टुं शक्यते ग्रयाण्यः । त्रमृवर्याव्याज्यः । त्रमृवर्याव्याक्षात्र व्यस्य । कर्मसिमिधां मस्मीकरस्त्रेन ग्रयन्तर्वत्वायदिच्याप्रिनामत्रय-विश्वानरस्य न परिग्रहः स्वीकारो यस्य सोऽनिमिपिरग्रहः । ग्रिमिहोत्रो विद्यते यस्य सोऽमिहोत्री ब्राह्मसिपिरग्रहः । ग्रिमिहोत्री ब्राह्मसिपिरग्रहः । ग्रामिहोत्री ब्राह्मसिपिरगरः । न ग्रिमिहोत्री, अप्ति विनापि कर्मेन्धनदहनकारित्वात् । परम उत्कृष्टो निस्पृहः परमिनःस्पृहः । ग्रयवा परा उत्कृष्टा केत्रलग्रानाद्यनन्तचतुष्टयलच्चापेपलिच्ता मा लच्मिर्यस्य स भवति परमः । परमश्चासौ निःस्पृहः परमिनःस्पृहः । ग्रातिगतो विनण्टोऽन्तो विनाशो यस्येति ग्रत्यन्तः । निश्चिता सगुर्यानिगुर्यपास्त्रस्यलच्चायालच्यालच्चायालच्या दया कच्या यस्येति निर्दयः । ग्रयवा ग्रातिशयेन ग्रन्तके यमे निर्दयो

उपघात, परघात कोई एक वेदनीय कर्म और नीच गोत्र। इन वहत्तर प्रकृतियोंको अयोगिकेवली भगवान् चौदहवें गुणस्थानके द्विचरम समयमें सत्तासे व्युछिन्न करते हैं ( ५० )। वे ही अन्तिम समयमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पर्याप्त, सुभग आदेय, यशः-कीत्ति, तीर्थंकरप्रकृति, मनुष्यायु, उच्चंगोत्र और कोई एक वेदनीयकर्म, इन तेरह कलि अर्थात् कर्मप्रकृतियोंको 'नुद्ति' कहिए चेपण करते हैं, सत्त्वसे व्युछिन्न करते हैं, इसलिए चरमसमयवर्ती श्रयोगिकेवली भगवान्को त्रयोदशकलिप्रणुत् कहते हैं ( ५१ )। श्राप तीनों वेदोंसे रहित हैं, अतः अवेद या अपगतवेदी कहलाते हैं। अथवा श्रापने ऋग्वेदादिको प्रमाण नहीं माना है, इसलिए भी अवेद कहलाते हैं। श्रथवा 'अ शब्द शिव, केशव, वायु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अग्नि श्रीर सूर्यका वाचक है। 'वं शब्द वरुएका वाचक है। आप इन सबके 'इय' अर्थात् पापको 'चतिं कहिए खंडित करते हैं. इसलिए भी त्रावेद नामको सार्थक करते हैं ( ८२ )। अतिनिःस्पृह होनेसे त्राप भक्तोंके द्वारा अपनी पूजाको नहीं कराते हैं, अतः अयाजक कहलाते हैं। अथवा अय नाम गतिका है। वह तीर्थ प्रवर्त्तनरूप गति तेरहवें गुणस्थानमें होती है। पर अयोगिकेवली भगवान तो व्युपरतिक्रयानिवर्त्ति शुक्तध्यानवाले हैं, अतः उनके योगिनिरोधके साथ ही विहारं धर्मीपदेश आदि सर्वे क्रियाएं वन्द हो जाती हैं, इसलिए भगवान् अयके अजक अर्थात् गतिके निरोधक होनेसे अयाजक कहलाते हैं ( ५३ )। आपका स्वरूप अलद्य है, अतः किसीके द्वारा भी नहीं पूजे जा सकते, इसलिए आपको श्रयज्य कहते हैं ( ५४ )। श्राप श्रतीन्द्रिय अमूर्त्तस्वरूप हैं, इन्द्रियोंके श्रगीचर हैं, इसलिए किसीके द्वारा द्रव्यपूजाके योग्य नहीं है, अतएव आपको अयाज्य कहते हैं ( प्र. )। अग्नि तीन प्रकारकी होती है-गाईपत्य, आहवनीय और दाचिएागि। आपके इन तीनों ही प्रकारकी अग्नियों का परिग्रह नहीं है, अतः अनिप्तपरिग्रह कहलाते हैं। अथवा स्त्रीके प्रहणको भी परिग्रह कहते हैं। स्त्राप अप्नि और स्त्री दोनोंसे रहित हैं, इसलिए भी अनिप्रपरियह कहलाते हैं ( ५६ )। अप्निकें द्वारा यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणको अग्निहोत्री कहते हैं, त्राप विना ही अग्निके कर्मरूप समिधाको भस्म करनेवाले हैं, अतः अनिप्रहोत्री कहलाते हैं (५७)। आप संसारकी सर्व वस्तुओंकी इच्छासे सर्वथा रहित हैं, अतः परमितः स्पृह कहलाते हैं। अथवा पर अर्थात् उत्कृष्ट मा कहिए लच्मीके धारकको परम कहते हैं। आप समवसरणरूप उत्कृष्ट लक्सीके धारण करने पर भी उससे सर्वथा निःस्पृह हैं, इसलिए भी आपको परमिनःस्पृह कहते हैं ( मन )। आप परम दयालु होकरके अत्यन्त निर्दय हैं, यह परस्पर विरोधी कथन भी आपमें संभवता हैं:--जिसके सभी छोटे वड़े प्राणियों पर भी दया निश्चितरूपसे पाई जाती है, उसे निद्य कहते हैं और अन्त रहितको अत्यन्त कहते हैं। इस प्रकार

# महायोगीश्वरो द्रव्यसिद्धोऽदेहोऽपुनर्भवः । ज्ञानैकिचिज्जीवघनः सिद्धो लोकाप्रगामुकः ॥१३६॥ इत्यन्ताष्टकम् । पुक्रमेकत्र १००८ ।

निःकर्णः । श्रथवा श्रत्यन्ता श्रतिशयेन विनाशं प्राप्ताः निर्द्याः श्रद्धरम्लेच्छादयो यस्मादिति । श्रथवा श्रतिशयेन श्रन्ते मोद्धगमनकाले निश्चिता दया स्व-परजीवरद्धणलद्धणा यस्येति ॥१३७॥ न केनापि शिष्यते श्रशिष्यः । श्रथवा मोद्धगमनकाले मुनिशिष्यसद्द्धादिगण्नैः वेष्टितोऽपि परमनिःस्पृद्दत्वात् निरीहत्वाच श्रशिष्यः । न शास्ति न शिष्यान् धर्मे वृते श्रशासकः, योगनिरोधत्वात् । न केनापि दीद्ध्यते श्रदीद्ध्यः, स्वयंद्धद्धत्वात् । न कर्मापे दीद्धते व्रतं ग्राह्यति, साधुचरितार्थत्वात् । न केनापि व्रतं ग्राहितः, स्वयमेव स्वस्य गुरुत्वात् । नारित द्ययो विनाशो यस्य । श्रथवा न श्रद्धाणि द्याति प्राप्नोति श्रद्धयः । श्रातोऽनुपसर्गातः । न गन्तुं शक्यः श्रगम्यः । शिक्षदिपवर्गान्ताच्च यप्रत्ययः । श्रविशेयस्वरूप इत्यर्थः । न कमपि गच्छतीत्यगमकः, निजशुद्धात्मस्वरूपे स्थित इत्यर्थः । श्रात्मस्वरूपं विना (न) किमपि रम्यं मनोहरं वस्तु यस्येति । श्रात्मस्वरूपमन्तरेण न कापि रमते । शानेन केवलशानेन निर्मरः परिपूर्णः श्राकण्ठममृतम्तनस्तमुवर्णघटविद्वर्थः ॥१३८॥

#### इत्यन्तःकुञ्छतम् ॥१०॥

यह अर्थ हुआ कि ज्ञाप ज्ञनन्त दयाके भंडार हैं। अथवा अन्त अर्थात् यमराजके ऊपर आप श्रत्यन्त निर्देय हैं, अर्थात् उसके अन्तक या विनाशक हैं, इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है। अथवा हिंसा करनेवाले निर्देशी पुरुपोंके आप अतिशय अन्तको करनेवाले अर्थात् उनके विनाशक हैं, क्योंकि उनके सतका खंडन करते हैं। अथवा अन्तमें अर्थात् मोद्य-गमनके समये आपमें निश्चित रूपसे परिपूर्ण दया पाई जाती है, इसलिए भी आपको अत्यन्तिनिर्दय कहते हैं, ( ५६ )। आप किसीके भी शिष्य नहीं हैं, क्योंकि स्वयं ही प्रवीधको प्राप्त हुए हैं, अतः आपको अशिष्य कहते हैं। अथवा निर्वाण-गमनके समय आप गणधरादि समस्त शिष्य-परिवारसे रहित हो जाते हैं, इसलिए भी ऋाप ऋशिष्य कहलाते हैं (६०)। योगनिरोधके पश्चात् ऋाप शासन नहीं करते हैं, अर्थात् शिष्योंको उपदेश नहीं देते हैं, अतः अशासक कहलाते हैं ( ६१ )। आप किसीके द्वारा भी दीचाको प्रहण नहीं करते, क्योंकि स्वयंवुद्ध हैं, अतः अदीच्य कहलाते हैं (६२)। आप कृत-कृत्य हो जानेसे किसीको दीचा भी नहीं देते हैं। इसलिए अदीचक कहलाते हैं (६३)। आप किसीसे भी दीचित नहीं हैं, स्वयं ही अपने आपके गुरु हैं, अतः अदीचित नामको चरितार्थं करते हैं (६४)। आपके आत्मस्वरूपका कभी चय नहीं होता, अतः अच्य कहलाते हैं। अथवा अपका ज्ञान अन्त कहिए इन्द्रियोंकी सहायताको प्राप्त नहीं करता हैं (६५)। आप वड़े-वड़े योगियोंके भी गम्य नहीं है, वे भी आपका स्वरूप नहीं जान पाते हैं, इसलिए आपको अगम्य कहते हैं (६६)। श्राप किसीके भी पास नहीं जाते हैं, किन्तु सदा श्रपने श्रात्मस्वरूपमें स्थित रहते हैं, इसलिए अगमक कहलाते हैं ( ६७ )। आपके आत्मस्वरूपके सिवाय अन्य कोई भी वस्तु रम्य नहीं है, अतः आपको अरम्य कहते हैं ( ६८ )। आप अपने शुद्ध-बुद्ध अत्मस्वरूपको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी रमण नहीं करते, किन्तु स्व-रत रहते हैं, अतएव अरमक कहलाते हैं ( ६६ )। आप ज्ञानसे भली-भांति परिपूर्ण हैं अर्थात् भरे हुए हैं, इसलिए ज्ञाननिर्भर कहलाते हैं ( १०० )।

# इस प्रकार दश्म अन्तकृत्-शतक समाप्त हुआ।

अर्थ—हे भगवन्, आप महायोगीरवर हें, द्रव्यसिद्ध हैं, ख्रदेह हैं, अपुनर्भव हैं, ज्ञानैकचित् हैं, जीवघन हैं सिद्ध हैं, और लोकाप्रगामुक हैं ॥१३६॥ इद्मष्टीत्तरं नाम्नां सहस्रं भित्ततोऽर्हताम् । योऽनन्तानामधीतेऽसी मुक्त्यन्तां भित्तमरनुते ॥१४०॥ इदं लोकोत्तमं पुंसामिदं रारणमुख्वणम् । इदं मंगलमग्रीयमिदं परमपावनम् ॥१४१॥ इदमेव परमतीर्धमिद्मेवेष्टसाधनम् । इदमेवाखिलक्रेशसंक्रेशचयकारणम् ॥१४२॥ एतेपामेकमप्यर्दन्नाम्नामुचारयन्नवे: । मुच्यते किं पुनः सर्वाण्यर्थज्ञत्तु जिनायते ॥१४३॥

महायोगिनां गण्धरदेवानामिश्वरः स्वामी । द्रव्यरूपेण् विद्वो द्रव्यविद्धः वाक्तात्विद्ध इत्यर्थः । न विद्यते देहः शरीरं यत्येति अदेहः, परमौदारिकतेजसकामण्यरारीरत्रयरिहत इत्यर्थः । न पुनः संसारे भवतीति । अथवा न विद्यते पुनर्भवः संसारो यस्येति । अथवा न पुनः भत्रो क्द्रो उपलक्त्यात् ब्रह्माविष्णवादिको देवः संसारेऽस्ति, अयमेव श्रीमद्भगवदर्हत्सर्वत्र एव देव इत्यर्थः । ज्ञानमेव केवलज्ञानमेव एका अद्वितीया चित् चेतना यस्येति ज्ञानेकचित् । जीवेन आत्मना निर्वतो निष्यन्तो जीवघनः जीवमय इत्यर्थः । विद्धिः स्वात्मोप-लिद्यः संजाता यस्येति । लोकस्य त्रैलोक्यस्य अप्रे शिखरे तनुवातवातवलये मुक्तिशिलाया उपरि मनागृनैक-गव्यतिप्रदेशे गच्छतित्येवंशीलः ॥१३६॥

#### इत्यन्ताष्टकम् ।

( इदं ) प्रत्यत्तीभृतं ग्रनन्तानां ग्रतीतानागतवर्त्तमानकालापेत्त्वया ग्रनन्तसंख्यानां ग्रहंतां श्रीमद्भगवदर्हत्तवंशानां ग्रप्टोत्तरं ग्रप्टाधिकं सहस्रं दशशतप्रमाणं यः पुमान् ग्रासक्रमन्यजीवः मित्ततः परमधर्मानुरागेण्
विनयतः ग्रधीते पठित ग्रसौ भन्यजीवः, मुक्तिरन्ते यस्याः सा मुक्त्यन्ता, तां मुक्तिं ग्रम्युदयलद्मीभोगं ग्रश्तुते
भंक्ते, संसारे उत्तमदेवोत्तममनुप्यपद्रय ग्रम्युदयसौख्यं मुक्त्वा मोत्तसौख्यं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥१४०॥ इदं प्रत्यत्तीभृतं श्रीजिननामस्तवनं लोकोत्तमं ग्रहंल्लोकोत्तम-सिद्धलोकोत्तम-सिद्धलोकोत्तम-केवित्रग्रप्तधर्मलोकोत्तमवत् ।
पुंसां भव्यजीवानां इदं शरणं ग्रहंन्छरण-सिद्धशरण-सिद्धशरण-केवित्रग्रप्तधर्मशरणवत् । कथम्भृतम् १
उल्वणं उद्गित्तम् । इदं प्रत्यत्तीभृतं जिनसहस्रनामस्तवनं मङ्गलं मं मलं पापं ग्रनन्तमवोपार्जितमशुभं कर्म
गालयतीति । ग्रथवा मगं सुखं ग्रम्युदय-निःश्रेयसलत्त्वणं लाति ददातीति । ग्रईन्मङ्गल-सिद्धमङ्गल-साधुमङ्गल-केवित्रग्रप्तधर्ममङ्गलवत् । कथम्भृतं मङ्गलम् १ ग्रग्रीयं ग्रग्राय त्रेलोक्यशिखराय मोत्ताय हितं ग्रग्रीयं

व्याख्या—आप गणधरदेवादि महायोगियोंके भी ईश्वर हैं, अतः महायोगीश्वर हैं (१)। आप द्रव्यह्मपसे सान्नात् सिद्ध हो चुके हें, इसलिए द्रव्यसिद्ध कहलाते हैं (२)। आप शरीरसे रहित हैं, अतः अदेह कहलाते हें (३)। अय आप संसारमें कभी भी जन्म नहीं लेंगे, लौटकर नहीं आवेंगे, इसलिए आपको अपुनर्भव कहते हैं (४)। आपकी केवलज्ञानमय ही चेतना है, इसलिए ज्ञानकिचित् कहलाते हें (५)। आप जीवरूपसे घन हैं, अर्थात् अपने आप निष्यन्न जीव-मय हैं, इसके अतिरिक्त आपमें अन्यका संश्लेप भी नहीं है (६)। आपने स्वात्मोपलिच्छिप सिद्धिको प्राप्त कर लिया है, अतः सिद्ध कहलाते हैं (७)। लोकके अप्र भागपर गमनशील होने से आप लोकाप्रगामुक कहलाते हैं (५)।

इस प्रकार अन्तिम अप्ट नामोंके समूहरूप अप्टक समाप्त हुआ। उपर्युक्त दश शतकोंके साथ इस अप्टकको जोड़ देनेपर आपके १००८ नाम पूर्ण हो जाते हैं।

अर्थ — जो श्रासन्त भन्य पुरुष भक्तिसे कालत्रयकी अपेचा श्रनन्त संख्यावाले श्रह्नितों के इन एक हजार श्राठ नामों को पढ़ता है, वह मुक्ति है श्रन्तमें जिसके ऐसी मुक्ति श्रर्थात् अभ्युदयलक्मीको प्राप्त करता है श्रर्थात् स्वर्गादिकके सुख भोगकर श्रन्तमें निर्वाण-लाभ करता है। श्रापके सहस्रनामों के स्तवनहृष यह जिनसहस्रनाम लोकमें उत्तम है और पुरुपोंको परम शरण है। यह मुख्य मंगल है श्रीर परम पावन हैं। यही परम तीर्थ है, यही इष्टका साधन है श्रीर यही सर्व क्लेश श्रीर संकोशों के च्याका कारण है। श्रहन्तभगवानके इन सहस्रनामों में से एक भी नामको उच्चारण करनेवाला मनुष्य

मुख्यं मङ्गलिम्त्यर्थः । इदं प्रत्यज्ञीभूतं जिनसहस्रनामस्तवनं परम पावनं परमपिवत्रं तीर्थिकरपरमदेवपङ्क्तौ मनुष्यमात्रस्यापि स्थापकिमित्यर्थः ॥ १४१ ॥ इदमेव जिनसहस्रनामस्तवनमेव परं उत्कृष्टं संसारसमुद्रतरखो-पायभूतम् । इदमेव मनोऽभीष्टवस्तुदायकं अखिलानां शारीर-मानसग्तुकानां क्रिशानां दुःखानां संक्रेशानामार्चगैद्रप्यानानां ज्ञ्यकारखं विष्वंसविधायको हेतुरित्यर्थः ॥१४२॥ पूर्वोक्तानां अष्टाधिकसहस्रसंख्यानां श्रीमद्भगवदहत्सर्वज्ञतीर्थेकरपरमदेवानां मध्ये एकमापि नाम उच्चारयन् जिह्नाग्रे कुर्वन् पुमान् अनन्तजनमोपाजितपापमुन्यते परिह्रियते परित्यज्यते । किं पुनः सर्वाणि, यः सर्वाणि अर्हन्नामानि अष्टाधिकैकसहस्रसंख्यानि उच्चारयति प्रति मक्तिपूर्वकं यः स पुमान् पापमुन्यते इति । किं पुनरच्यते सर्वाणि नामान्युच्चारयन् पुमान् भव्यजीवोऽनन्तमवोपाजितमहापातकैरपि मुच्यते एवात्र सन्देहो न कर्त्तव्यः । अष्टाधिकसहस्रनाम्नां यो विद्वज्जनशिरोरत्नं अर्थे जानाति अर्थज्ञः, स पुमान् जिन इवाचरित जिनायते, उपमानादाचारे, आर्यंताच्चेति स्त्रद्वयेन कमादायिप्रत्यय आत्मनेपदं च सिद्धम् ॥१४३॥

॥ इति जिनसहस्रनामस्तवनं समाप्तम् ॥

पापोंसे मुक्त हो जाता है, फिर जो सर्व नामों उच्चारण करेगा, उसका तो कहना ही क्या है। आपके इस सहस्रतामकी अधिक क्या प्रशंसाकी जाय, जो पुरुप इनके अर्थको जानता है, वह जिन भगवान्के समान आचरण करता है अर्थात् सम्यग्दृष्टि गुणी पुरुपोंके द्वारा महान् सन्मान को प्राप्त होता है।।१४०-१४३।।

व्याख्या-प्रन्थकार जिनसहखनामके अध्ययन करनेका फल वतलाते हुए कहते हैं कि जो निकट भव्यजीव ऋहूँनत भगवान्के इन सहस्रनामोंको भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह स्वर्गलोक और मनुष्यलोकके उत्तमोत्तम भोगोंको भोगकर अन्तमें मोन्न सुखको प्राप्त होता है। जिस प्रकार लोकमें श्रहेरत मंगल-स्वरूप हैं, सिद्ध मंगल-स्वरूप हैं, साधु मंगल-स्वरूप हैं श्रीर केवली भगवान्के द्वारा प्रणीत धर्म मंगल-स्वरूप हैं, उसी प्रकार यह जिनसहस्रनामरूप स्तवन भी मंगल-स्वरूप हैं। तथा जैसे ऋहन्त भगवान् लोकमें उत्तम हैं, सिद्ध भगवान् लोकमें उत्तम है, साधु लोकमें उत्तम हैं, श्रौर केवल-प्रणीत धर्म लोकमें उत्तम है, उसी प्रकार यह जिनसहस्त्रनाम-स्तवन भी लोकमें उत्तम है। तथा ज़ैसे ऋहन्त भगवान् शरण हैं, सिद्ध भगवान शरण हैं, साधु शरण हैं और केवलि-प्रणीत धर्म शरण है, उसी प्रकार यह जिनसहस्रानामस्तवन भी जीवोंको शरणभूत हैं। जैसे सम्मेदाचल, गिरनार आदि तीर्थं पितत-पावन हैं, उसी प्रकार यह जिनमहस्त्रनाम स्तवन भी परम तीर्थं है, सर्व मनीवांछित पदार्थींका देनेवाला है, सभी प्रकारके शारीरिक, सानसिक, आगन्तुक दुःख और संक्लेशोंका नाशक है। जो पुरुप जिनभगवानके एक भी नामका उचारण करता है, वह भी पापोंसे मुक्त हो जाता है फिर जो भक्ति-पूर्वक सम्पूर्ण नामोंका उचारण करेगा, वह तो नियमसे ही प्रापोंसे मुक्त होगा। इस जिनसहस्रानामकी अधिक क्या प्रशंसा की जाय, इसके अर्थका जानकार व्यक्ति तो जिन भगवान्के समान सन्मानको प्राप्त करता है, इसलिए भव्यजीवोंकों चाहिए कि वे प्रतिदिन इसका .भक्तिपूर्वक पाठ करें.।-

इस प्रकारं जिनसहस्रनामस्तवन समाप्तं हुन्ना ।

अ प्रतिके ग्रन्तमें इस प्रकारकी पुष्पिका पाई जाती है:—

<sup>\*</sup>इत्याशाघरस्रिकृतं जिनसहस्रनामस्तवनं समाप्तम् । मुनि श्रीविनयचन्द्रेण् लिखितम् । श्रीमूलसंघे सरत्वतीगच्छे भ० श्री ५ सकलकीर्त्तं, तत्पट्टे भ० श्री ५ स्वनभूषण् तद्भ्रातृ-स्यविराचार्यगौरः श्री ५ रत्नकीर्त्तं, तिच्छुष्यमुनिश्री विनयचन्द्रपठनार्थे । ग्रन्थाग्र ११४५ शुमं भवतु । स्यावराचार्यादे व्रततपेद्यापनयमित्यमित्यादिसमस्तपापदोषप्रायश्चित्त निः समस्तकर्मच्यविना-शनिनःशुद्धचिद्दूपप्राप्तिनिमित्तवेषधरेण् मुनिविनयचन्द्रेण् भावना भाविता ।

# जिनसहस्रनाम [ श्रुतसागरी टीका ]

#### 子の子

ध्यात्वा विद्यानन्दं समन्तभद्गं सुनीन्द्रमर्हन्तम् । श्रीमत्सहस्रनास्नां विवरणमाविष्म संसिद्धयौ ॥

त्रिय श्रीमदाशाधरस्रिर्ग्हस्थाचार्यवयां जिनयशादिसकलशास्त्रप्रवीणस्तर्कं-व्याकरण्-छंदोऽलंकार-साहित्य-सिद्धान्त-स्वसमय-परसमयागमनिपुणवुद्धिः, संसारपारावारपत्तनभयमीतो निर्ग्रन्थलच्रणमोच्नमार्ग-श्रद्धालुः प्रश्नपुद्ध इतिविकदावलीविराजमानः, जिनसहस्नामस्तवनं- 'चिकीर्पुः 'प्रभो भवाङ्गभोगेपु' इत्यादिस्वाभिप्रायसंस्चनपरः श्लोकिममाह । श्लीविद्यानन्दस्रीणां शिष्याः श्लीश्रुतसागरनामानस्तु । देतिह्वरणं कुर्वन्तीति ।

प्रभो भवाङ्गभोगेषु निविण्णो दुःखभोरुकः। एप विद्यापयामि त्वां शरण्यं करुणार्णवम् ॥१॥

हे प्रभो<sup>8</sup>, त्रिभुवनैकनाथ, यः कीऽपि तीर्थेकरपरमदेवस्तस्येदं सम्बोधनम् । एप प्रत्यक्तीभूतोऽहं १ त्र्याशाधरमहाकविः त्वां भवन्तं विद्यापयामि, विव्ञतिं करोमि । कथभ्भूतोऽहम् ? भवाद्गभोगेषु संसार-शरीर-भोगेषु निर्विण्णो निर्वेदं प्राप्तः । उक्तञ्च—

भवतगुभोयविरत्तमगु जो श्रप्पा साएइ। तासु गुरुक्षी वेल्लडी संसारिणि तुट्टेइ॥

कस्मात्कारणान्निर्विण्ण इत्याह—दुःखभीरुको यस्मात् इति श्रध्याहारः, सोपस्काराणि वाक्यानि मवन्तीति वचनात् । भवत्यस्मादिश्वमिति भवः, अच्पचादिश्यश्च । श्रंगति कुटिलं गच्छति रोगादिपीडितं रागादिविद्यतं ६ चेत्यङ्गम् । श्रत्रापि १ श्रच् । मुज्यन्ते रागदिपमोहाद्याविष्टे पुरुपैः स्त्रीमिश्चेति मोगाः । अकर्त्तरि च कारके संज्ञायां घञ् । भवश्च श्रङ्गच भोगाश्च भवाङ्गभोगाः, इतरेतरयोगो द्वन्द्वः । तेषु भवाङ्गभोगेषु । निर्विण्णः, निर्पूर्वो दिद् विचारणो के सक्ति दाइस्य च उभयोगिप नत्वं; निर्विग्न इत्यर्थः । भयेन चित्रतं इति यावत् । उक्तञ्च ।

वेत्तेर्विदितं वितेर्विन्नं वित्तं विद्यते विंन्नम् । वित्तं धने प्रतीते च विन्दतेर्विन्नमन्यत्र ॥

श्रान्यत्र लाभार्थं इतिवचनात् विद ज्ञाने श्रदादौ, विद विचारणे रुधादौ, विद सत्तायां दिवादौ, विद्रुल लाभे तुदादौ, चतुर्व्वादिपु मध्ये विद विचारणे इत्यस्य निर्विण्ण इति प्रयोगो ज्ञातव्यः, अन्येपामघटनात्। दुःखान्द्रीरुकः दुःखमीरुकः। भियो रुखुकौ च। कथम्भूतंत्वाम् श्ररण्यम्। श्र्याति भयमनेनेति शरण्यम्, करणाधिकरणायोश्च युद्। शरणाय हितः शरण्यः, तं शरण्यम्। यदुगवादितः। अर्तिमयनसमर्थः इत्यर्थः। भूयः कथम्भूतं त्वाम् १ करुणार्णवम्। क्रियते स्वर्गगामिभिः प्राणिवर्गेषु इति करुणा, ऋ कृ तृ वृष्ण यमिदार्थिजम्य उन्। अर्णो जलं विद्यते यस्य सोऽर्णवः। अर्णादः सलोपश्च, अस्त्यये वप्रत्ययः, करुणायाः अर्णवः करुणार्णवः, तं करुणार्णवं दयासमुद्रमिति यावत्।

<sup>&#</sup>x27; १ ज संचिकीपुः। २ ज श्रुतसागरस्रि०। ३ स० प्रे०—सहस्रनामस्तवन विवरणं। ४ ज हे त्रिसु०। ५ ज हमा०।६ स भगवन्तं।७ ज इत्यध्यांहारः। ६ स० प्रे० स्त्राणि। ६ ज चेति श्रंगं।१० ज श्रत्राप्यच्। रिक

# सुखलालसया मोहाद् भ्राम्यन् वहिरितस्ततः। सुखैकहेतोर्नामापि तव न ज्ञातवान् पुरा॥२॥

मुख्यित श्राब्ननः प्रीतिमुत्पादयतीति मुखम् । अचि इन् लोपः । भृशं पुनःपुनर्वा लसनं लालसा । मुद्धत्यनेनेति मोहो अशानम् । अकर्तारे च कारके संज्ञायां घञ् । आम्यतीति भ्राम्यन् , वर्तमाने शन्तृङानशावप्रयमेकाधिकरणामन्त्रितयोः शन्तु । दिवादेर्यन् , शमादीनां दोशों यनि । बिह्म् इतस् ततस् इमान्यव्ययानि । हे मगवन् , सुखलालस्या मुखत्य शर्मणः सद्देग्यस्य सातस्य लालस्या अत्याकाङ्क्या ।
मोहाद् अशानात् मिथ्यात्वकर्मोदयाच आम्यन् पर्यटन् सन् विहिः कुदेवादौ प्रार्थयमानः इतस्ततः यत्र तत्र,
तम् सर्वश्वीतरागस्य नामापि अभिधानमात्रमपि पुरा पूर्वकाले अनादिकाले न ज्ञातवान् अहम् । कथंभूतस्य
तद ? सुखेकहेतोः सुखत्य परमानन्दलज्ञास्य एकोऽ दितीयो हेतुः कारणं सुखेंकहेतुस्तस्य मुखेंकहेतोः ।

# श्रद्य मोहत्रहावेशशैथिल्यात् किञ्चिद्धन्मुखः । अनन्तग्रुणमाप्तेभ्यस्त्वां श्रुत्वा स्तोतुमुद्यतः॥३॥

हे स्वामिन्, श्रद्य श्रात्मिन् भवे मोहश्रहावेशशैथिल्यात्। मोहो श्रज्ञानं मिय्यात्वमोहो वां, स एव श्रहः पिशाचः, श्राथिल्यात् मोहश्रहः, तत्य श्रावेशः प्रवेशः श्रयथार्थप्रवर्त्तनम्, तस्य शैथिल्यं उपशमः च्योपशमो वां, तस्नात् मोहश्रहावेशशौथिल्यात्। कियत् , शैथिल्यात् किञ्चित् ईपत् मनाक्। उन्मुखः वद्धोत्कग्ठः। कियत् उन्मुखः ! किञ्चित्-श्रल्पमात्रम्। त्वां मवन्तं स्तोतुं स्तुतिविपयीकतुं श्रहमुद्यतः उद्यमप्रः सञ्जातः। किं कृत्वा ! पूर्वे त्वां श्रुत्या भवन्तमाकर्ण्यं। कीदशं श्रुत्वा ! श्रनन्तकेवलशानं श्रनन्तकेवलदर्शनं श्रनन्तवुखमनन्तवीये इत्याद्यनन्तगुण्संयुक्तम्। केभ्यः श्रुत्वा ! श्राप्तेभ्यः उद्यसेन-मदनकीर्ति-महावीरनामादिगुरुभ्य श्राचार्यम्यः स्वश्रशात्।

# भक्त्या प्रोत्साह्यमाणोऽपि दूरं शक्त्या तिरस्कृतः। त्वां नामाप्रसहस्रेण स्तुत्वाऽऽत्मानं पुनाम्यहम्॥४॥

हे त्रिभुवनैकनाथ, अहं आशाधरमहाकि त्रः त्वां भवन्तं खुत्वा खुर्ति नीत्वा आत्मानं निजनीवत्वरूपं पुनामि पवित्रयामि, अनन्तभवोपार्नित 'वहुलिनकाचितदुर्तिमुक्तो भवामि । केन छत्वा १ स्तुत्वा नामाप्ट-सहस्त् ए अप्टिमिरिधकं सहस्तं अप्टस्हं नामां अप्टस्हं नामाप्टसहस्त् , तेन नामाप्टसहस्ते । कथम्भूतोइऽम् १ भक्त्या परमधमानुरागेण प्रोत्त्साह्यमाणः प्रश्नुप्टमुद्यमं प्राप्यमाणः, त्वं जिनवरत्तवनं कुर्विति पर्यमाणः । अपरः कथम्भूतोऽह्म्, दूरं अतिशयेन शक्त्या साम्थ्यंन तिरस्कृतः, त्वं जिनस्तवनं मा कर्गीरिति निपिदः । अत्रायं भावार्यः—भक्तिर्पे स्त्री, शक्तिर्पे स्त्री । तयोर्मथ्ये एका स्त्री प्रेरयित, अपरा मां निपेषयिते । कत्या वचनं करोमि १ यद्येकस्या एव वाक्यं करोमि तदा अत्यत्तर कुप्यति मध्यं इति विचार्य द्वयोरिप वाक्यं विद्यामीति रतोकां खितं नामाप्टसहस्रमात्रां खितं करोमि । एवं सित मिक्तः सुप्रसन्ना मिवप्यति । अधिकां खितं न करोनीति शक्तिरिषे सुप्रसन्ना मिवप्यति । स्त्रीपु अकुहनेन भवितन्यमिति वचनात् । स्त्री हि कुपिता प्राणनाशं करोति । तथा चोक्तं—

मुद्धाः प्राण्हरा मवन्ति सुजगाः दृष्ट्वैव काले क्वचि -त्तेषामीपधयश्च सन्ति वहवः सद्यो विषव्युच्छिदः । हन्युः स्त्रीमुजगाः वपरेह च सुहुः मुद्धाः प्रसन्नास्तथा, तस्माद् दृष्टिविपाहिवत्परिहर त्वं तद्वशं मा स्म गाः ॥

१ द भवोषाजितानि व्हुलका चिद्ध । ज भवोषाजितनिकाचित् । २ द प्राप्यमानः । ३ द कुर्विति । ४ द 'एका' इति पाठो नास्ति । ५ ज हरी । ६ द मोषधयश्च । ७ स पुरेह० । म द तिहरो ।

#### जिन-सर्वज्ञ-यज्ञार्ह-तीर्थकृषाथयोगिनाम् । निर्वाण-ब्रह्म-बुद्धान्तकृतां चाप्टोत्तरैः शतैः ॥ ५ ॥

हे सकलविमलकेवलकान, ऋहं वश्योत्तरः शतः स्तुत्वा द्यात्मानं पुनामीति क्रियाकारकसम्बन्धः । केषां शतैरित्याह—जिनसर्वज्ञयज्ञार्हतीर्थकुञ्चाथयोगिनाम्, जिननामशतेन सर्वज्ञमामशतेन यक्षार्नाम-शतेन तीर्थकुज्ञामशतेन नायनामशतेन योगिनामशतेन। समासस्तु जिनश्च सर्वज्ञश्च यक्षार्दश्च तीर्थकुच नायश्च योगी च जिनसर्वज्ञयक्षार्हतीर्थकुज्ञाथयोगिनस्तेषां जिनसर्वज्ञयक्षार्हतीर्थकुज्ञाथयोगिनाम्। इति षट्शतानि। तथा निर्वाण्वह्मयुद्धान्तकृतां निर्वाण्श्च ब्रह्मा च बुद्धश्च स्नान्तकुच निर्वाण्वह्मबुद्धान्तकृतः, तेषां इति चत्वारि शतानि (५)। तद्यथा, तदेव निरूपयित—

#### जिनो जिनेन्द्रो जिनराट् जिनप्रष्टो जिनोत्तमः। जिनाधिपो जिनाधीशो जिनस्वामी जिनेश्वरः॥६॥

श्रनेक विप्रमभवगहनव्यसनप्रापण्हेतून् कर्मारातीन् जयित च्रयं नयतीति जिन. । इण्जिकृषिभ्यो नक् (१)। एकदेशेन समस्तभावेन वा कर्मारातीन् जितवन्तो जिनाः, सम्यग्दष्टयः श्रावकाः प्रमत्तसंयताः श्रप्रमत्ताः श्रपूर्वकरणाः श्रनिवृत्तिकरणाः स्द्रमसाम्परायाः उपशान्तकपायाः चीण्कपायाश्च जिनशब्देनोच्यन्ते । तेपामिन्दः स्वामी जिनेन्दः । श्रथवा जिनश्चासाविन्द्रो जिनेन्द्रः (२)। जिनराट् जिनेपु श्रवृत्तसु राज्ते जिनराट्, क्विपार्वे सिद्धः (३)। जिनपृष्ठः-जिनेपु प्रष्ठः प्रधानं जिनप्रष्ठः (४)। जिनोत्तमः-जिनेपु उत्तमो जिनोत्तमः (५)। जिनाधिपः-जिनानामधिपः स्वामी जिनाधिपः (६)। जिनाधीशः-जिनानामधीशः स्वामी जिनाधीशः (७)। जिनानां स्वामी जिनस्वामी (८)। जिनानामीश्वरः स्वामी जिनेश्वरः (६)।

#### जिननाथो जिनपतिर्जिनराजो जिनाधिराट्। जिनप्रभुजिनविमुर्जिनभर्ता जिनाधिभूः॥ ०॥

जिनानां नाथः स्वामी जिननाथः (१०)। जिनानां पतिः स्वामी जिनपतिः (११)। जिनानां राजा स्वामी जिनराजः (१२)। जिनानामधिराट् स्वामी जिनाधिराट् (१३)। जिनानां प्रमुः स्वामी जिनप्रमुः (१४)। जिनानां विमुः स्वामी जिनविभुः (१५)। जिनानां भर्तां स्वामी जिनभर्तां (१६)। जिनानामधिभूः स्वामी जिनाधिभूः (१७)।

#### जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननायकः। जिनेट जिनपरिचढो जिनदेवो जिनेशिता॥ ५॥

जिनानां नेता स्वामी जिनतेता (१८)। जिनानामीशानः स्वामी जिनेशानः (१६)। जिनानामिनः स्वामी जिनेनः (२०)। जिनानां नायकः स्वामी जिननायकः (२१)। जिनानामीट् स्वामी जिनेट् (२२)। जिनानां प्रिवृद्धः स्वामी जिनपरिवृद्धः। परिवृद्धः प्रमुवलवतः (२३)। जिनानां देवः स्वामी जिनदेवः (२४)। जिनानामीशिता स्वामी जिनेशिता (२५)।

#### जिनाधिराजो जिनपो जिनशी जिनशासिता। जिनाधिनाथोऽपि जिनाधिपतिर्जिनपालकः॥ ६॥ . .

जिनानामिधराजः स्वामी जिनाधिराजः (२६)। जिनान् पातीति जिनपः। आतोऽनुपसर्गातः (२७)। जिनेपु ईष्टे ऐश्वर्यवान् भवति इत्येवंशीलो जिनेशी (२८)। जिनानां शासिता रत्तकः जिनशासिता (२६)। जिनानामिधको नाथः जिनाधिनाथः (३०)। जिनानामिधपितः स्वामी जिनाधि-पतिः (३१)। जिनानां पालकः स्वामी जिन्पालकः (३२)।

१ द अहं अष्टं ।: २:ज किया०।

# जिनचन्द्रो जिनादित्यो जिनाकी जिनकुक्षरः। जिनेन्दुर्जिनघौरेयो जिनधुर्यो जिनोचरः॥१०॥

जिनानां चन्द्रः ग्राह्णदको जिनवन्द्रः (३३)। जिनानामादित्यः प्रकाशको जिनादित्यः (३४)। जिनानामर्कः प्रकाशकः जिनाकः (३५)। जिनानां कुंजरः प्रधानः जिनकुञ्जरः (३६)। जिनानामिन्दुश्चन्द्रः जिनेन्दुः (३७)। जिनानां धुरि नियुक्तो जिनधौरेयः (३८)। जिनानां धुरि नियुक्तो जिनधुर्यः (३८)। जिनेपु उत्तरः उत्कृष्टः जिनोत्तरः (४०)।

जिनवर्यो जिनवरो जिनसिंहो जिनोहहः। जिनपंभो जिनवृपो जिनरत्नं जिनोरसम्॥११॥

जिनेषु वर्यो मुख्यो जिनवर्यः (४१)। जिनेषु वरः श्रेष्ठः जिनवरः (४२)। जिनानां जिनेषु वा सिंहः मुख्यः जिनस्हिः (४३)। जिना उद्दहाः पुत्राः यस्य स जिनोद्दहः , जिनानुद्दहति जध्वे नयतीति वा जिनोद्दहः (४४)। जिनेषु ऋपमः श्रेष्ठो जिनर्षभः (४५)। जिनेषु ऋपः श्रेष्ठः जिनदृपः (४६)। जिनेषु रत्नं उत्तमः जिनर्द्धभ् (४७)। जिनानामुरः प्रधानो जिनोरसम्। उरः प्रधानार्थं राजादौ (४८)।

जिनेशो जिनशार्दृतो जिनाग्र्यं जिनपुंगवः। जिनहंसो जिनोत्तंसो जिननागो जिनाग्रणीः॥ १२॥

जिनानामीशः स्वामी जिनेशः (४६) । जिनानां शार्तूलः प्रधानः जिनशार्त्रूलः (५०) । जिनानां श्रात्रयं प्रधानं जिनाग्यम् (५१) । जिनानां पुङ्गवः प्रधानः जिनपुङ्गवः (५२) । जिनानां हंसो भास्करः जिनहंसः (५३) । जिनानामुत्तंसः मुकुटः जिनोत्तंसः (५४) । जिनानां नागः प्रधानः जिननागः (५५) । जिनानामप्रणीः प्रधानः जिनाग्रणीः (५६) ।

जिनप्रवेकश्च जिनग्रामणीर्जिनसत्तमः। जिनप्रवर्हः परमजिनो जिनपुरोगमः॥ १३॥

जिनानां प्रवेकः प्रधानः जिनप्रवेकः (५७)। जिनानां ग्रामणीः प्रधानः जिनग्रामणीः। ग्रथवा जिनग्रामान् चिद्धसमूहान् नयतीति जिनग्रामणीः (५८)। जिनानां सत्तमः श्रेण्ठः प्रधानः जिनस्त्तमः (५६)। जिनानां सत्तमः श्रेण्ठः प्रधानः जिनस्त्तमः (५६)। जिनानां प्रवहां मुख्यः जिनग्रवर्हः (६०)। परया उत्कृष्टया मया लद्म्या ग्रभ्युद्य-निःश्रेयसलक्षणोपलित्तवा दर्ततं इति परमः। परमश्रासौ जिनः परमजिनः (६१)। जिनानां पुरोगमः प्रधानः ग्रग्रेसरः जिनपुरोगमः (६२)।

जिनश्रेष्ठो जिनज्येष्ठो जिनमुख्यो जिनाग्रिमः। श्रीजिनश्चोत्तमजिनो जिनवृन्दारकोऽरिजित्॥ १४॥

जिनानां श्रेष्ठः प्रशस्यः जिनश्रेष्ठः (६३)। जिनानां ज्येष्ठः श्रातश्येन वृद्धः प्रशस्यो वा जिनज्येष्ठः (६४)। जिनेषु मुख्यः प्रधानः जिनमुख्यः (६५)। जिनानामग्रिमः प्रधानः जिनाग्रिमः (६६)। श्रिया श्रम्युदय-निःश्रेयसलज्ञ्णया लच्न्या उपलिज्ञतो जिनः श्रीजिनः (६७)। उत्तमः उत्कृष्टो जिनः उत्तमजिनः (३८)। जिनानां वृन्दारकः श्रेष्ठः जिनवृन्दारकः। जिनानां वृन्दारको देवता वा जिनवृन्दारकः (६६)। श्रिरं मोहं जितवान् अरिजित् (७०)।

निर्विष्टा विरजाः शुद्धो निस्तमस्को निरञ्जनः। घातिकर्मान्तकः कर्ममर्मावित्कर्महानघः॥ १५॥

निर्गतो विनष्टो विष्नोऽन्तर्ययो यस्येति निर्विष्नः (७१)। विगतं विनष्टं रजो ज्ञान-दर्शनावरणद्वयं यस्येति विरजाः (७२)। शुद्धः-कर्ममलकलंकरितः (७३)। निर्गतं तमो- ग्रज्ञानं यस्येति निस्तमस्कः

१ द स जिनानुदृहः। २ द वृपमः। ३ ज ज्येष्टो।

(७४)। निर्गतं ग्रञ्जनं यस्येति निरञ्जनः, द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरहितः (७५)। घातिकर्मणां मोहनीय-श्रानावरण-दर्शनावरणान्तरायाणां ग्रन्तको विनाशकः घातिकर्मान्तकः (७६)। कर्मणां मर्म जीवनस्थानं विध्यतीति कर्ममर्माचित्। न हि वृति वृषि व्यधिरुचिसहितानिषु क्विबन्तेषु प्रादिकारकाणामेव दीवैं: (७७)। कर्म हन्तीति कर्महा (७८)। ग्रविद्यमानमधं पापचतुष्टयं यस्येति अन्धः (७६)।

### वीतरागोऽश्चुदद्वेषो निर्मोहो निर्मदोऽगदः। वितृष्णो निर्ममोऽसंगो निर्भयो वीतविस्मयः॥१६॥

वीतो विनष्टो रागो यस्येति वीतरागः। श्रजेवीं। (८०)। श्रविद्यमाना तुद् बुमुक्ता यस्येति अक्षुत् (८१)। श्रविद्यमाना द्वेपो यस्येति अद्वेषः (८२)। निर्गतो मोहो श्रश्नानं यस्मादिति निर्मोहः (८३)। निर्गतो मदोऽहंकारोऽष्ट्रप्रकारो यस्मादिति निर्मेदः (८४)। श्रविद्यमानो गदो रोगो यस्येत्यगदः। इत्यनेन ये केवित्तनां रोगं कवलाहारं च कथयन्ति ये प्रत्युक्ताः निराकृताः (८५)। विगता विशेषेण् विनष्टा तृष्णा विषयामिकांक्ता श्रमिलापो यस्य स भवति वितृष्णः। विशिष्टा वा तृष्णा मोक्तामिलाको यस्येति वितृष्णः। वीनां पिक्त्यां निस्तारणे तृष्णा यस्येति वितृष्णः। तदुपलक्त्यां श्रन्येपामिष कर्मबद्धानां पश्र्तां संसारिणां निस्तारकेच्छ इत्यर्थः। तथा सित श्रपायविचयसंशकं धर्मध्यानं भवति भगवत इत्यर्थः (८६)। निर्गतं ममेति मनो यस्येति निर्ममः। निश्चिता मा प्रमाणं यस्येति निर्मः, प्रत्यक्तपरोक्तप्रमाणवानित्यर्थः। निर्मः सन् पदार्थान् माति मिनोति मिनीते वा निर्ममः। आतोऽज्ञुपसर्गांकः. (८७)। श्रविद्यमानः संगः परिष्रहो यस्येति असंगः। न सम्यक् गम्यते ध्यानं विना प्राप्यते श्रसंगः। डोऽसंज्ञायामिष (८८)। निर्गतं मयं यस्य, मव्यानां वा यस्मा-दिति निर्मयः। श्रथवा निश्चिता भा दीतिर्यत्र तत् निर्मे केवलाख्यं ज्योतिः, तद्याति गच्छिति प्राप्नोति निर्मयः। आतोऽज्ञुपसर्गांकः (८६)। ।

इहपरतोयत्ताणं त्र्रगुत्ति-भय-भरण-वेदना <sup>२</sup>कस्सं । सत्तविहं भयमेयं णिहिट्टं जिण्वरिंदेण् ३ ॥

वीतविस्मय:-वीतो विनष्टो विस्मयोऽद्भुतरसोऽष्टविधो मदो वा यस्येति वीतविस्मयः।

ज्ञानं पूर्जा कुलं जाति बलमृद्धि तपो वपु: । अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गेतस्मया: ॥

श्रयवा वीतो विनष्टो वेर्गरुडस्य समयो गर्वो यस्मादिति वीतविस्मयः। भगवान् विषं कर्मविषं च विनाशयति यस्मादिति भावः (६०)।

#### अस्वप्नो निःश्रमोऽजन्मा निःस्वेदो निर्जरोऽमरः। अरत्यतीतो निश्चिन्तो निर्विषादस्त्रिषिणित्॥१०॥

अस्वप्तः — त्र्यविद्यमानः स्वप्नो निद्रा यस्येति ग्रस्वप्नः, श्रप्रमत्त इत्यर्थः । श्रयवा श्रस्त् प्राणिनां प्राणान् श्रपोऽवाप्तिं जीवनं नयतीति परमकार्वणिकत्वात् श्रस्वप्नः, अन्यत्रापि च डप्रत्ययः (६१) । नि श्रमः निर्गतः श्रमः खेदो यस्येति निःश्रमः, निश्रितः श्रमो बाह्याभ्यन्तरलक्त्यां तपो यस्येति निःश्रमः (६२) । अजन्मा न विद्यते जन्म गर्भवासो यस्येति श्रजन्मा (६३) । निस्वेदः-शिशुलेऽपि स्वेदरहितो निःस्वेदः । श्रयवा निःस्वानां दिद्राणां इं कामं वांछितं श्रमीष्टं धनादिकं ददातीति निःस्वेदः ।

१ सिद्धान्तदृष्ट्या विचिन्त्यमेतत्कथनमस्ति २ द वेयणा । ३ ज 'इह च परश्च इहपरौ तौ लोको च इहपरलोको । श्रक्ताणं श्रत्राणं स्वादेगजों- द्भवं, भयशब्दः प्रत्येकमिसम्बन्धनीयः १ इहलोकभय २ परलोकभयं ३ श्रत्राणभयं ४ श्रगुप्तिभयं ५ मरणभयं ६ वेदनामयं ७ श्राक्तरिमकमयित्यादि' इति पाठोऽधिकः ।

# वत्ताणुट्टाणे जगुध्रणदाणे पद्दं पोसिउ तुहुं खत्तधरः। तुव चरणविद्याणे केवलणाणे तुहुं परमप्पेड परमपरः॥

ं इत्यमिधानात् (६४) । निर्जारः-निर्गता जरा यस्मादिति निर्जरः (६५) । अमरः-न भ्रियते श्रमरः (६६) । अरत्यतीतः-ग्रर्गतरुचिस्तया त्रतीतो रहितः ग्ररत्यतीतः (६७) । निश्चिन्तः-निर्गता चिन्ता यस्मादिति निश्चिन्तः (६८) । निर्विपाद --निर्गतो विपादः पश्चात्तापो यस्मादिति निर्विपादः । अथवा निर्विषं पापविपरहितं परमानन्दामृतं ऋत्ति ऋास्वादयाति निर्विपादः (६६)। त्रिपप्रिजित्-त्रिपप्रिं कर्मप्रकृतीनां जय-तीति त्रिषष्टिजित् । कारतास्त्रिषष्टिप्रकृतय इति चेदुच्यते-नरकायुः तिर्यगायुः देवायुः इत्यायुकर्मणः प्रकृत-यस्तिसः । सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्वं चेति दर्शनमोहस्य कर्मणः प्रकृतयस्तिसः । ग्रनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोमाश्चारित्रमोहस्य कर्मगः प्रकृतयश्चतत्तः । तथा त्रप्रत्याख्यानकोधमानमायालोमाश्चत्वारः । तथा प्रत्याख्यानकोधमानमायालोभाश्रत्वारः । तथा संज्वलनकोधमानमायालोभाश्रत्वारश्चेति पोडश कषायाः । तथा हास्यं रातिः ऋरतिः शोक-मयजुगुण्याः षट् । ह्यविद-पुंत्वेद-नपुंसकवेदाश्चेति त्रयो वेदाः, एवमष्टाविंश-तिप्रकृतयो मोहनीयस्य । नामकर्मणः प्रकृतयस्त्रयोदश । तथाहि-साधारणः त्र्यातप-एकेन्द्रियजाति-द्दीन्द्रि-यजाति-त्रीन्द्रियजाति-चतुरिन्द्रियजातिनरकगति-नरकगत्यानुपूर्वी-स्थावर-सूच्म-तिर्यग्गतितिर्यगत्यानुपूर्व्ये उद्योत इति । मतिज्ञानावरणं श्रुतज्ञानावरणं त्र्यविज्ञानावरणं मनःपर्ययज्ञानावरणं केवलज्ञानावरणं इति पञ्च ज्ञाना-वरणप्रकृतयः । दर्शनावरणस्य नव । तथाहि-चतुर्दर्शनावरणं श्रचतुर्दर्शनावरणं श्रवधिदर्शनावरणं केवलद-र्शनावरणं निद्रा निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला स्त्यानगृद्धिः । एवं त्रावरण १४ । त्रान्तरायकर्मप्रकृतयः पंच-दानान्तरायः लाभान्तरायः भोगान्तरायः उपभोगान्तरायः वीर्यान्तरायः ।३।२८।१३।१४।५। एवं त्रिपष्टिजित (१००)।

॥ इति जिनशतकनामा प्रथमोऽध्यायः समाप्तः॥

# अथ द्वितीयोऽध्यायः

सर्वेज्ञः सर्वेवित्सर्वेदशीं सर्वोवलोकनः । अनन्तविक्रमोऽनन्तवीर्योऽनन्तसुखात्मकः ॥१८॥

श्रथेदानीं सर्वेज्ञशतं व्याख्यास्यामः । सर्वेज्ञः-सर्व त्रिंलोकं कालत्रयवित्त्व्यपर्यायसहितं वस्तु श्रलो-कं च नानातीति सर्वेशः (१)। सर्वेवित्-सर्वे वेत्तीति सर्वेवित् (२)। सर्वेद्शीं-सर्वे द्रष्टुमवलोकियतुं शीलमस्य स सर्वेदर्शी (३)। सर्वावलोकनः-सर्वेहिमन् श्रवलोकनं शानचतुर्यस्य स सर्वावलोकनः (४)। अनन्तिविक्रमः-श्रमन्तोऽपर्यन्तो विक्रमः पराक्रमो यस्येत्यनन्तिविक्रमः, केवलशानेन सर्ववस्तुवेदकशक्तिरित्यर्थः । श्रयवा शरीर-सामध्येन मेर्नादिकान् श्रपि समुत्याटनसमर्थ इत्यर्थः । तथा चोक्तम्—

> करतलेन महीतलगुद्धरेज्जलनिधीनिप दिश्च लघु चिपेत्। अचलयेद् गिरिराजमवज्ञ्याननु जिनः कतमः परमोन्नतः॥

श्रथवा श्रनन्ते श्रलोकाकाशे विक्रमो शानेन गमनं यस्येति श्रनन्तविक्रमः । श्रथवा श्रमन्तः शेप-नागः श्रीविष्णुः श्राकाशस्थितस्र्याचन्द्रमसादयो विशेषण क्रमयोर्नम्रीभृतां यस्येति श्रनन्तविक्रमः । श्रथवा श्रमन्तो विशिष्टः क्रमश्चारित्रं श्रनुक्रमो वा यस्येति श्रमन्तविक्रमः (५)। अनन्तविद्यः—श्रमन्तं वीर्यं शक्तिरस्येति श्रमन्तवीर्यः (६)। अनन्तसुखात्मकः—श्रमन्तं सुखमात्मनो यस्य सोऽनन्तसुखात्मकः । नधन्ताच्छ्रेषाद्वा बहुवीही कः । श्रथवा श्रमन्तं सुखं निश्चयनयेन श्रात्मानं कायति कथयति यः सोऽनन्तसुखात्मकः । के गै रै शब्दे । आतोऽनुपसर्गात्कः (७)।

### अनन्तसौख्यो विश्वक्षो विश्वदश्वाऽखिलार्थदक्। न्यत्तद्दिग्विश्वतश्चक्षुर्विश्वचक्षुरशेपवित् ॥ १६॥

अनन्तसौख्यः—ग्रनन्तं सौख्यं यस्येति ग्रनन्तसौख्यः (८) । विश्वज्ञः-विश्वं जगत् जानातीति विश्वज्ञः । नाम्युपधात्रीकृग्दर्शं कः (६) । विश्वदृश्वा – विश्वं दृश्वान् विश्वदृश्वा । दृशेः विश्वविष् ग्रातिते (१०) । अखिलार्थद्दक् —ग्राखिलान् ग्रार्थान् पश्यतीति ग्राखिलार्थदक् । सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य इति वचनात् (११) । न्यन्तदक् — न्यन्तं सर्वे पश्यतीति न्यन्तदक् । न्यन्तं इन्द्रियरिहतं पश्यतीति वा न्यन्तदक् । (१२) । उक्तञ्च काव्यपिद्याचेन—

सन्वण्हु. अभिदिउ र्णाणमउ जो मयमू हु<sup>२</sup> रण पर्तियह । सो गिंदिउ पंचिदिय शिरंड वहत्तरिण हिं पाशिड पियह ॥

चिश्वतश्चश्च:—विश्वतो विश्वस्मिन् चत्तुः केवलदर्शनं यस्येति विश्वतश्चत्तुः । सार्वविभक्तिकं तस् इत्येके (१३) । चिश्वचश्चः— विश्वस्मिन् लोकालोके चत्तुः केवलञ्चान-दर्शनद्वयं यस्येति विश्वचत्तुः (१४) । अशेषचित्— ग्रशेषं लोकालोकं वेत्तीति ग्रशेषवित् (१५) ।

#### आनन्दः परमानन्दः सदानन्दः सदोदयः। नित्यानन्दो महानन्दः परानन्दः परोदयः॥२०॥

आनन्दः - श्रासमन्तात् नन्दिति श्रानन्दः (१६) । परमानन्दः - परमः उत्कृष्टः श्रानन्दः सौख्यं यस्येति परमानन्दः (१७) । सदानन्दः - सदा सर्वकालं श्रानन्दः सुखं यस्य सं सदानन्दः । श्रथवा सत् । समीचीनं श्रानन्दो यस्येति सदानन्दः (१८) । सदोद्यः - सदा सर्वकालं उदयो श्रनस्तगमनं यस्येति । श्रथवा सदा सर्वकालं उत्कृष्टो श्रयः श्रुभावहो विधिर्यस्य स सदोदयः ।

मतिल्लका मचर्चिका प्रकांडमुद्धतः लजौ । प्रशस्तेवाचकान्यमून्ययः शुभावहो विधिः ॥

इति अमरदत्तः (१६) । नित्यानन्दः — नित्यः शाश्वतः श्रानन्दः सौख्यं यस्येति नित्यानन्दः (२०) । महानन्दः — महान् श्रानन्दः सौख्यं यस्येति महानन्दः । श्रथवा महेन तच्चरणपूज्या श्रानन्दो भव्यानां यस्मा-दिति महानन्दः (२१) । परानन्दः — पर उत्क्रज्य श्रानन्दो यस्येति परानन्दः । श्रथवा परेपां वर्वप्राणिनामा-नन्दो यस्मादिति परानन्दः (२२) । परोदयः — परः उत्क्रज्य उदयोऽभ्युदयो यस्येति परोदयः । श्रथवा परेषां भव्यानां उत्कृष्यः श्रयः पुण्यं विशिष्यं श्रुमं श्रुमायुर्नोमगोत्रलक्ष्यं निदानादिरहितं तीर्थंकरनामगोत्रोप-लक्ष्योपलित्ततं पुण्यं यस्मादिति परोदयः (२३) ।

### परमोजः परंतेजः परंधाम परंमहः । प्रत्यग्ज्योतिः परंज्योतिः परंत्रह्य परंरहः ॥ २१ ॥

परमोजः—परं त्रितशयवत् त्रोजः उत्साहरूपः परमोजः (२४)। परंतेजः— परं उत्कृष्टं तेजो भूरिमास्करप्रकाशस्वरूपः परंतेजः (२५)। परंधाम—परमुत्कृष्टं धाम तेजःस्वरूपः परंधाम (२६)।

१ ज किनिप । २ द मयमूढ । ३ ज सन् । ४ ज प्रकाशरूपः ।

परंमहः—परमुत्कृष्टं महः तेजःस्वरूपः परंमहः (२७) । प्रत्यग्ज्योतिः—प्रत्यक् पाश्चात्यं ज्योतिः तेजः-स्वरूपः प्रत्यज्योतिः (२८) । परंज्योतिः—परमुत्कृष्टं ज्योतिः चत्तुःप्रायः परंज्योतिः, १ लोकालोकलोचनत्वात् (२६) । परंत्रह्म—परमुत्कृष्टं ब्रह्म पञ्चमज्ञानस्वरूपः परंब्रह्म (३०) । परंरहः— परमुत्कृष्टं रहो गुद्धस्वरूप-स्तत्वस्वरूपो वा परंरहः । तत्त्वं रते च गुद्धो च रह इत्यिभिधीयते इति वचनात् (३१) ।

> प्रत्यगात्मा प्रबुद्धात्मा महात्मात्ममहोदयः। परमात्मा प्रशान्तात्मा परात्मात्मनिकेतनः॥ २२॥

प्रत्यगात्मा — प्रत्यक् पाश्चात्यः त्र्यात्मा बुद्धिर्यस्य स प्रत्यगात्मा ।

स्योंऽरनी पंवने चित्ते धती<sup>२</sup> यत्नेऽंसुमत्यि। वुद्धी कार्य मताश्चात्मा स्वभावे परमात्मनि॥

इत्यमिधानात् (२२) । प्रबुद्धात्मा—प्रबुद्धः प्रकर्षेण केवलज्ञानसहितः स्रात्मा जीवो यस्य स प्रबुद्धात्मा (३३) । सहात्मा—महान् केवलज्ञानेन लोकालोकव्यापकः स्रात्मा यस्य स महात्मा (३४) । आत्ममहोद्यः—स्रात्मनो महानुदयो यस्य स स्रात्ममहोदयः, कदाचिदिप न ज्ञानपहित इत्यर्थ । स्रथवा महस्य पूजायां उदयस्तीर्थकरनामोदयो यस्य स स्रात्ममहोदयः (३५) । परमात्मा—परमः उत्कृष्टः केवल-ज्ञानी स्रात्मा जीवो यस्य स परमात्मा (३६) । प्रशान्तात्मा—प्रशान्तो घातिकर्मज्ञयवान् स्रात्मा यस्य स प्रशान्तात्मा (३७) । परात्मा—पर उत्कृष्टः केवलज्ञानोपेतत्वात् परात्मा । स्रथवा परे एकेन्द्रियादिपंचेन्द्रिय-पर्यन्ता प्राणिनः स्रात्मानो निश्चयनयेन निजसमाना यस्य स परात्मा । उक्तञ्च योगीन्द्रदेवेन—

जीवा जिखवर जो मुख्दं जिखवर जीव मुखेइ। सो समभावि परिद्वियउ लहु खिन्वाख लहेइ ॥

श्रत्र हेतुहेतुमद्भाव उक्तो भवतीति भावः (३८)। आत्मिनिकेतनः—श्रात्मैव शरीरमेव निकेतनं यहं यस्येति श्रात्मिनिकेतनः, व्यवहारेगोत्यर्थः। निश्चयनयेन तु श्रात्मा जीवो निकेतनं यहं यस्य स श्रात्म-निकेतनः (३६)। तथा चोक्तं योगीन्द्रदेवैः—

ते वंदउ सिरि सिद्धगण जे अप्पा णिवसंति। लोयालोड विसयलु इहु भ स्नम्झिहिं विमलु णियंत्। ॥

व्यवहारनयेन तु-

एकस्तम्मं नवद्वारं पञ्च पञ्च <sup>६</sup>जनाश्रितम् । अनेककत्तमेवेदं शरीरं योगिनां गृहम्॥

परमेष्ठी महिष्ठात्मा श्रेष्ठात्मा स्वात्मनिष्ठितः। ब्रह्मनिष्ठो महानिष्ठो निरूढात्मा दढात्मदक्॥ २३॥

परमेष्ठी—परमे उत्कृष्टे इन्द्र-धरणेन्द्र-नरेन्द्र-गणीन्द्रादिवंदिते पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी (४०)। सिंहण्डात्मा अतिशयेन महान् आत्मा यस्येति महिष्ठात्मा। अथवा मही अप्रमन्मौ तिष्ठतीति महिष्ठः, महिष्ठः आत्मा यस्येति महिष्ठात्मा। उक्तञ्च—

१ दःस लोकः। २ स प्रे॰ 'चित्ते तोये ते समुपरयपि' इति पाठः।
२ द प्रतावीदृक् पाठः—जीवा जिनवर जो यः कोऽपि जीवान् जिनवरं जानाति मुण्ड जिखवर जीव मुण्डे । सो
सममावि परिट्रियं जहु णिव्वाणु लहेइ ॥ ४ ज इकु । ५ स नियंत । ६ ज बनाः।

णेरइय १-भवणंवासिय-माणुस-जोइसिय-कण्पवासी य । गेवेय-सन्वसिद्धी मोक्समही ऋट्रमी पुहर्ह ॥

श्रेष्ठाःमा- ग्रतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः । ग्रथवा ग्रतिशयेन वृद्धः लोकालोकव्यापी श्रेष्ठः, श्रेष्ठः ग्रातमा यस्येति श्रेष्ठात्मा, केवलशानापेत्त्वया सर्वव्यापिजीवस्वरूप इत्यर्थः (४२)। स्वारमनिष्ठितः—स्वात्मिनि निज्शुद्धयुद्धैकस्वरूपे न्यतिशयेन स्थितः स्वात्मिनिष्ठितः (४३)। व्रह्मानिष्ठः – ब्रह्माणि केवलशाने न्यतिशयेन तिष्ठतीति ब्रह्मनिष्ठः (४४)। तथा चोक्तं—

थ्रात्मिन मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरतराजस्य। ब्रह्मे ति गी: प्रगीत्ता न चापरो विद्यते ब्रह्मा ।।

महानिष्ठः—महती निष्ठा स्थितिः क्रिया यथाख्यातचारित्रं यस्येति महानिष्ठः परमौदासीनतां प्राप्त इत्यर्थः । सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविद्युद्धिसूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातमिति चारित्रं पञ्चिषिम् (४५)। निरुद्धारमा—न्यतिशयेन रूढिक्षिभुवनप्रसिद्ध ग्रात्मा यस्येति निरुद्धात्मा (४६)। द्वहात्मद्दक् — दृद्धात्मा विश्वलस्वरूपा ग्रानन्तत्रक्षोपेता सत्तामात्रावलोकिनी दृक् दृश्नं यस्येति दृद्धात्मदृक् (४७)। उक्तं च निमिन्यन्द्रेण भगवता सद्धान्तचक्रवर्त्तिना—

दंसण पुन्वं णाणं छदुमत्थाणं । ए दोण्णि उवस्रोगा । जुगवं जम्हा केवलिणाहे जुगवं तु ते दोण्णि ॥

तथा चोक्तं आशाधरेण-

सत्तालोचनमात्रमित्यपि निराकारं मतं दर्शनं,
साकारं च विशेषगोचरमिति ज्ञानं प्रवादीच्छ्या ।
ते नेत्रे क्रमदर्शिनी सरजसां प्रादेशिके सर्वतः,
स्फूर्जन्ती युगपत्युनविर्जसां युप्माकमंगातिगाः॥

ननु त्र्यमिमप्रायः सिद्धानां कथितः, त्राईतां कथं संगच्छते, इत्याह—सत्यं, त्राईत्सिद्धयोरन्तरं शारीरसिहताशरीरयोर्वतते; न तु त्र्यनन्तचतुष्टंबन ।

> एकविद्यो महाविद्यो महाब्रह्मप्रदेश्वरः। पञ्चब्रह्ममयः सार्वः सर्वविद्येश्वरः स्वभूः॥ २४॥

एकविद्यः—एका अद्वितीया केवलशानलक्योपलिक्ता मतिश्रु तावधिमनःपर्ययरिहता विद्या यस्येति एकविद्यः। (४८)। उक्तञ्च पूज्यपादेन—

चायिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वार्थयुगपदव्भासम् । सकलसुख्धाम सत्ततं वंदेऽहं केवलज्ञानम् ॥

महाविद्यः—महती केवलशानलच्या विद्या यस्येति महाविद्यः (४६)। महाब्रह्मपदेश्वरः— ब्रह्मयाः केवलशानस्य पदं स्थानं ब्रह्मपदम् । महच्च तद् ब्रह्मपदं च महाब्रह्मपदं मोचः, तस्य ईश्वरः स्वामी महा-ब्रह्मपदेश्वरः । ब्राथवा महाब्रह्मायो गयाधरदेवादयः पदयोश्चरयायोर्लंगाः महाब्रह्मपदाः, तेषामीश्वरः महाब्रह्म-पदेश्वरः । ब्राथवा महाब्रह्मपदं समवसर्यं तस्येश्वरः महाब्रह्मपदेश्वरः (५०)। पञ्चब्रह्ममयः—पञ्चिम-ब्रह्मिभर्मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलशानैर्निवृत्तो निष्यनः पञ्चब्रह्ममयः, शानचतुष्ट्यस्य केवलशानान्तर्गिनेत्वात्। ब्राथवा पञ्चमित्रह्मिः ब्रह्तिसद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभिर्निवृत्तः पञ्चब्रह्ममयः, पञ्चपरमेष्टिनां गुणैरुपेतत्वात्

१ द नारस्य० स प्रे० णारकः । २ स महा । ३ द 'छद्मस्थकानां' स्त्यंधिकपाठः । ४ द 'कथितं' स्त्यधिकः पाठः । ५ द स्पूर्यन्ती ।

(५१) । सार्वः — सर्वेम्यः सद्दृष्टिमिष्यादृष्टिम्यः एकेन्द्रिय-द्येन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पंचेन्द्रिय-स्त्म-वादर-पर्याप्तापर्याप्त-लञ्यपर्याप्तादिजीवानां हितः सर्वः, सर्वप्राणिवर्गहितो परेष्ट्रशकत्वात् । स्रत्र शेषको अस् र शालयः, रागाद्यपंशेपत्वात् (५२) । सर्वादिद्येश्वरः — सर्वा चासौ विद्या सर्वविद्याः, सकलविमलकेवल-शानम्, तस्या ईश्वरः स्वामी सर्वविद्येश्वरः । स्रयवा सर्वा विद्या विद्यन्ते येषां ते सर्वविद्याः श्रु तकेविल-गण्धर-देवानगारकेविलनः तेपामीश्वरः सर्वविद्येश्वरः । स्रयवा सर्वाद्य विद्यासु स्वसमय-परसमय-सम्बन्धिनीषु विद्यासु लोकप्रसिद्धासु चतुर्दशसु ईश्वरः समर्थः सर्वविद्येश्वरः । कारताः सर्वविद्याः १ एकादशांगानि चतुर्दश पूर्वाणि चतुर्दश प्रकीर्णकानि च । कारताः परसमयचतुर्दशविद्या इति चेत्—

षडंगानि चतुर्वेदा सीमांसा न्यायविस्तरः। धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याःश्चेताश्चनुर्देश॥

शिक्ता कल्पो व्याकरणं ज्योतिपं छंदो निरुक्तं चेति पडंगानि । ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदश्चतुर्थंकोऽ-थर्वज्वेदश्चेति चत्वारो वेदाः । मीमांसा-पूर्यमीमांसा- उत्तरमीमांसा चेत्येकमीमांसा न्यायविस्तरः । नीति-शास्त्रं धर्मशास्त्रं ग्रष्टादश स्मृतयः पुराणं च तदिप ग्रष्टादशप्रकारं । तेषामन्तर्मेदा लोकतो शातव्याः । सर्वविद्येश्वर इत्यनेन सर्वश्नाम्नाऽल्पविद्यो रहः सर्वशो न भवतीति स्चितम् । उक्तश्च—

> सुगतो यदि सर्वज्ञ: किपलो नेति का प्रमा। ताबुभौ यदि सर्वज्ञौ मतभेदाः कथं तयो:॥ इति॥

त्रलमतिविस्तरेण (५३)। सुभू:—शोभना समवसरणलक्षणा मोक्तक्षणा ईपत्प्राग्मारनाम्नी भृ: स्थानं यत्येति सुभू: (५४)।

## अनन्तघीरनन्तात्माऽनन्तशक्तिरनन्तदक्। अनन्तानन्तघीशक्तिरनन्तचिदनन्तमुत्॥२५॥

अनन्तधीः—केवलशानलक्षा धीर्डु द्विर्यस्येति अनन्तधीः । अथवा अनन्तस्य शेषनागस्य धिक्षिन्तनं यस्मिन् सोऽनन्तधीः । अथवा अनन्ते मोक्ते धीर्यस्य, अथवा अनन्तेषु सिद्धेषु दीक्तावसरे धीर्यस्य सोऽनन्तधीः (५५) । अनन्तातमा — अनन्तेन केवलशानेनोपलक्तिता आत्मा यस्येति अनन्तातमा । अथवा अनन्तो विनाशर्यद्देत आत्मा यस्येति अनन्तात्मा । अथवा अनन्तानन्ताः आत्मानो जीवा यस्य मते सोऽनन्तात्मा । अथव मिक्तं गच्छत्सु जीवेषु कदाचित्तदन्तो भविष्यतीति चेन्न, संसारान्निःसरस्विष जीवेषु तेपामनन्तत्वात् । तदुक्तं—

जङ्या होहिसि पेच्छा जिलागमे श्रक्षि उत्तरं तङ्या । एकिणगोदसरीरे भागमणंतेण सिद्धिगया॥

झल्लर्यशंखादिशब्दवत् अपवरकादिनिर्गच्छद्वातवत् संसारिजीवानामन्तो न वर्तते सिद्धानामनन्तत्वेऽ-पील्यथं: । इत्यनेन ये वदिन्त मुक्ति गतेषु जी वेषु संसारो रिक्तो भवति, तदनन्तरं परमेश्वरः कर्ममलकलंकं तेपां लगयते, पश्चाचे संसारे पतिन्त, पुनरिप च मुक्तिमार्गश्चलतीति प्रत्युक्ता भवन्ति (५६) । अनन्त-राक्तिः—अनन्ता शक्तिः सामर्थ्यं यस्येति अनन्तशक्तिः (५७) । अनन्तहक्—अनन्ता हक् केवलदर्शनं यस्येति अनन्तहक् (५८) । अनन्तानन्तधीशक्तिः—अनन्तानन्ता धीः शक्तिर्विक्रमः प्रशासामर्थ्यमष्टधा यस्येति अनन्तानन्तधीशक्तिः (५६) । उक्तञ्च—

> शुक्रूषा अवर्ण चैव प्रहर्ण धारणं तथा। स्टत्यूहापोहनिर्णीती: श्रोतुरष्टी गुणान् विदु: १॥ व

१ द वर्गदेसोप०। २ द अन्। ३ ज विद्या एता०। ४ द अथवा। ५ महापुराख पर्व १ श्ली० १४६। .

अनन्तचित्—ग्रनन्ता चित् केवलशानं यस्येति ग्रनन्तचित् (६०)। ग्रनन्तमुत्—ग्रनन्ता मृत् हर्पः सुखं यस्येति ग्रनन्तमुत् (६१)।

सदाप्रकाशः सर्वार्थसाचात्कारी समग्रधीः। कर्मसाची जगचक्षुरलक्ष्यात्माऽचलस्थितिः॥ २६॥

सदाप्रकाशः—सदा सर्वकालं प्रकाशः केवलशानं यस्येति सदाप्रकाशः। एकसमयेऽपि शानं न शुट्यित भगवत इत्यर्थः (६२)। सर्वार्थसाचात्कारी—सर्वान् ग्रर्थान् द्रव्याणि पर्यायांश्र साचात्करोति प्रत्यचं जानाति पश्यिति चेत्येवंशीलः सर्वार्थसाचात्कारी, सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य इति वचनात् (६३)। समग्रधीः—समग्रा परिपूर्णा श्रेयप्रमाणा धीः शुद्धिः केवलशानं यस्येति समग्रधीः (६४)। कर्मसाची — कर्मणां पुण्यपापानां साची श्रायकः कर्मसाचीं, ग्रान्धकारेऽपि प्रविश्य पुण्यं पापं वा यः कश्चित्करोति तत्सर्वं भगवान् जानातीत्यर्थः (६५)। जगच्चश्चः— वगतां त्रिभुवनस्थितप्राणिवर्गाणां चन्नुलोचनसमानः, तं विना सर्वेऽप्यन्धाः वर्तन्त इत्यर्थः (६६)। अलक्ष्यातमा—ग्रलच्यः ग्रविश्चेयः ग्रात्मा स्वरूपं यस्येति ग्रलच्यात्मा, छग्नस्थानां मुनीनामपि ग्रदृश्य इत्यर्थः (६७)। ग्रचलस्थितः— ग्रचला निश्चला रिथतिः स्थानं सीमा वा यस्येति ग्रचलस्थितः। ग्रात्मिन एकलोलीभावो इदचारित्र इत्यर्थः (६८)।

निरावाधोऽप्रतक्योत्मा धर्मचकी विदांवरः। भूतात्मा सहजज्योतिर्विश्वज्योतिरतीन्द्रियः॥ २०॥ ·

निरावाधः— निर्गता ग्रावाधा कष्ट यस्येति निरावाधः (६६)। अप्रतव्यातमा—ग्रप्रतक्यः ग्राविश्चेयः ग्राविचार्यः ग्रावक्तव्य ग्रात्मा स्वभावः स्वरूपं यस्येति ग्रप्रतक्यांत्मा (७०)। धर्मचकी—धर्मेणो-पलित्तं चक्रं धर्मचक्रम् । धर्मचक्रं विद्यते यस्य स धर्मचक्री । भगवान् पृथिवीरियतभव्यजनसंबोधनार्थं यदा विद्यारं करोति तदा धर्मचक्रं स्वामिनः सेनायाः ग्रागेऽग्रे निराधारं ग्राकारो चलति । उक्तज्ञ धर्मचक्र-लच्चां श्रोदेवनन्दिना —

स्फुरद्दरसहस्रहिचरं विमलमहारल्लिश्यानिकरपरीतम् । प्रहृसितसहस्रकिरणयु तिमंडलमप्रगामि धर्मसुचक्रम् ॥

सर्वेपाममयदानदायकं भवति (७१) । विदांवरः—विदां विद्वजनानां मध्ये वरः श्रेष्ठः विदांवरः । क्विचन्न जुप्यन्ते विभक्तयोऽभिधानात् (७२) । भूतातमा—भूतः सत्यार्थः ग्रात्मा यस्येति भूतात्मा । कोऽसौ ग्रात्मशब्दस्य सत्यार्थं इति चेदुच्यते—अत सातत्यगमने इति तावद् धातुर्वर्तते । ग्रति सततं गच्छिति लोकालोकस्वरूपं जानातीत्यात्मा । सर्वधातुभ्यो मन् । सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था इत्यभिधानात् । तथा चोक्तं—

सत्तार्या मंगले वृद्धौ निवासे न्याप्तिसंपदो:। छभिप्राये च शक्तौ च प्रादुर्भावे गतौ च भू:॥

इति वचनात् भूतो लोकालोकस्य शनेन व्यापक श्रातमा यस्येति भूतात्मा, न तु पृथिव्यतेजोवायुलच्चणचतुर्भूतमयश्चार्यककथित श्रातमा वर्तते (७३) । सहजज्योतिः— सहजं स्वामाविकं ज्योतिः
केवलशानं यस्येति सहजज्योतिः (७४) । विश्वज्योतिः— विश्वस्मिन् लोके श्रलोके च ज्योतिः केवलशानकेवलदर्शनलच्चणं ज्योतिलोचनं यस्येति विश्वज्योतिः । श्रयवा विश्वस्य लोकस्य ज्योतिश्चच्चुः विश्वज्योतिः
लोकलोचनमित्यर्थः । ज्योतिश्चक्षुपि तास्के इत्यभिधानात् (७५) । अतीन्द्रियः— श्रतिक्रान्तानि इन्द्रियाणि येनेति श्रतीन्द्रियः, इन्द्रियशानपिहत इत्यर्थः (७६) । उक्तञ्च—

१ ज 'स्वामिना मट्टारकेण' इत्यधिकः पाठः । २ द मत्।

सन्वण्हु क्यांपदिः गाण्मउ जो मयमूड न पत्तियइ। सो गिदिः पंचिदिय गिरु वइतरिणिहिं पाणिउ पियइ॥

केवली केवलालोको लोकालोकविलोकनः। विविक्तः केवलोऽव्यक्तः शरण्योऽचिन्त्यवैभवः॥ २८॥

केवली — केवलं केवलशानं विद्यते यस्येति केवली (७७) । केवलालोकः — केवलोऽसहायो मितशानादिनिरपे ज्ञालोकः केवलशानोद्योतो यस्येति केवलालोकः (७८) । लोकालोकिविलोकनः —
लोकालोकयोर्विलोकनं ग्रवलोकनं यस्येति लोकालोकिविलोकनः (७६) । विविक्तः — विविच्यते सम
विविक्तः सर्वविषयेभ्यः पृथग्भृतः । विचित् पृथग्भावे (८०) । केवलः — केवलः ग्रसहायः । ग्रथवा
के ग्रात्मिन वर्लं यस्येति केवलः (८१) । अन्यक्तः — इन्द्रियाणां मनसः ग्रगम्यः ग्रगोचरः केवलशानेन
गम्य इत्यर्थः (८२) । श्ररण्यः — शर्णे साधुः शरण्यः, ग्रात्तिमयनसमर्थ इत्यर्थः (८३) । श्राचिन्त्यवैसवः — ग्राचिन्त्यं मनसः ग्रगम्यं वैभवं विभुत्वं प्रभुत्वं यस्येति ग्राचिन्त्यवैभवः (८४) ।

विश्वभृद्धिश्वरूपातमा विश्वातमा विश्वतोमुखः। विश्वव्यापी स्वयंज्योतिरचिन्त्यातमाऽमितप्रभः॥ २६॥

विश्वभृत-विश्वं विभर्ति धर्यत पुष्णाति वा विश्वभृत् ( ८५ )। विश्वक्रपातमा-विशंति प्रविशंति पर्यटन्ति प्राणिनोऽस्मिन्निति विश्वं त्रेलोक्यं तह्पस्तदाकार आत्मा लोकपूरणावसरे जीवो यस्येति विश्वरूपात्ना । ऋथवा विशंति जीवादयः पदार्था यस्मिनिति विश्वं केवलकानं विश्वरूपः केवलज्ञानस्वरूपः ग्रात्ना यस्येति विश्वरूपातमा । श्रीहा लटि खटि विशिभ्यः क्वः (८६)। विश्वातमा -यथा चतुपि स्थितं कज्ञलं चज्जरिति, प्रस्थप्रिमतं धान्यं प्रस्थ इत्युपचर्यते तथा विश्वस्थितः प्राणिगणो विश्वशब्देनोच्यते, विश्व श्रात्मा निजसहशो यत्येति विश्वात्मा (८७)। विश्वतोमुख – विश्वतश्चतुर्दित्तु मुखं वक्त्रं यस्येति विश्वतोमुखः, केवलशानवन्तं स्वामिनं सर्वेऽपि जीवा निज-निजयन्मुखं भगवन्तं पश्यन्तीति भावः, तस्य तादशनिर्मलत्वात् । अथवा विश्वतोनुखं खलु जल<sup>3</sup>मुच्यते तत्स्वभावत्वात्, अमितजन्मपातकप्रचालन-तस्यति निराक्रोति मुखं यस्येति विश्वतोमुखः, भगवनमुखदर्शनेन जीवः पुनर्भवे न संभवेदिति भावः । श्रथवा विश्वतः सर्वोगेषु मुखं यस्येति विश्वतोमुखः, सहस्रशार्पः सहस्रपात् इत्यमिधानात् ( ८৯ )। विश्वच्यापी—विश्वं लोकालोकं केवलज्ञानेन व्यामोतीत्येवंशीलः विश्वव्यापी। अथवा लोकपूरणप्रस्तावे विश्वं जगत् ग्रात्मप्रदेशैर्व्याप्रोतीत्येवंशीलः विश्वव्यापी (८६) । स्वयंज्योतिः — स्वयं ग्रात्मा ज्योतिश्र-चुर्यस्येति स्वयंज्योतिः, प्रकाशकत्वात् स्वयंसूर्यं इत्यर्थः (६० )। अचिन्त्यातमा — ग्रंचिन्त्यः ग्रवाग्मनस-गोचरः श्रात्मा स्वरूपं यस्येति श्रचिन्त्यात्मा, श्रचिन्त्यस्वरूपः (६१)। अमितप्रभः - श्रमिता प्रभा केवल-शानस्वरूपं तेजो यस्येति त्रामितप्रमः । त्राथवा त्रामिता प्रभा कोटिमास्कर-कोटिचन्द्रसमानं शरीरतेजो बस्येति श्रमितप्रभः (६२)।

> महोदार्थो महावोधिर्महालाभो महोद्यः। महोपभोगः सुगतिर्महाभोगो महावलः॥३०॥

महोदार्य — महत् श्रौदार्य दानशक्तिर्यत्येति महौदार्यः । भगवान् निर्श्रन्थोऽपि सन् वांछितफलप्रदा-यक इत्यर्थः । उक्तञ्च —

> निः किंचनोऽपि जगते न कानि जिन दिशसि निकामं कामितानि । नैवात्र चित्रमधवा समस्ति बृष्टिः किमु खादिह नो चकास्ति ॥

१ द विविर्। २ स 'विश्वं' इति पाठः। ३ द जन०। ४ द प्रकालत्वात्।

श्रयवा वेराग्यकाले सर्वत्यागीति मानः ( ६३ )। महावोधिः—महती बोधिर्वेराग्यं रत्नत्रयप्राप्तिर्वा यस्येति महावोधिः ( ६४ )। उक्तञ्च—

रतत्रयपरिप्राप्तिर्वोधिः सोऽतीय दुर्लभा। तन्थ्या कथं कथंचिन्चेत्कार्यो यत्नो महानिह ॥

महालाभः—महान् लामो नवकेवललव्धलक्षणो यस्येति महालाभः । सम्यक्तं चारित्रं शानं दर्शनं दानं लामो भोग उपभोगो वीर्यं चेति नवकेवललव्धयः (६५)। महोद्यः—महान् तीर्थंकरनाम-कर्मण् उदयो विपाको यस्येति महोदयः। अथवा महान् उत्कृष्टः अयः शुभावहो विधिर्थस्येति महोदयः। अथवा महान् कर्वाचिदण्यस्तं न यास्यिति उदयः कर्मक्योत्पन्नः केवलशानस्योद्गमो यस्येति महोदयः। अथवा महस्तेजो दया सर्वप्राणिकरणा यस्येति महोदयः। अथवा महस्तेजो दया सर्वप्राणिकरणा यस्येति महोदयः। अथवा महस्तेजो दया सर्वप्राणिकरणा यस्येति महोदयः। उत्तञ्ज—

यस्य ज्ञान-दयासिन्धोरगाधस्यानधाः गुणाः । सेव्यतामचयो धीराः सश्चिये चामृताय च ॥

शानेन दयया च मोत्तो भवतीति स्चितमत्र (६६)। महोपभोगः—महान् उपभोगश्छत्र-चामर-सिंहासनाशोकतरुप्रमुखो मुहुभींग्यं समवसरणादिलत्त्रण्ं वस्तु यस्येति महोपभोगः (६७)। सुगतिः— शोभना गतिः केवलशानं यस्येति सुगतिः। श्रयवा शोभना गतिः पंचमीगतिर्यस्येति सुगतिः। श्रयवा शोभना गतिर्गगनगमनं यस्येति सुगतिः, छुद्यस्थावस्थायां मन्दगमनो वा (६८)। तथा चोक्तं—

> गिरिभित्यवदानवतः श्रीमत इव दन्तिनः स्रवद्दानवतः । तव समवादानवतो गतमूर्जितमपगतप्रमादानवतः ॥

महाभोगः— महान् भोगः गन्धोदकदृष्टि-पुष्पदृष्टि-शीत-मृदु-सुगंधपृष्तो वातादिलक्षो भोगः सकृद् भोग्यं वस्तु यस्येति महाभोगः । समयं समयं प्रत्यनन्यसाधारणशरीपस्थितिहेतुपुण्यपरमाग्रुलक्षो नोकर्माभिधानो भोगो यस्येति महाभोगः । अथवा महान् आभोगो मनस्कारो लोकालोकव्यापकं केवलशानं यस्येति महाभोगः । चित्ताभोगो मनस्कार इत्यभिधानात् (६६)। महावलः—महत् वलं स्मस्तवस्तु-परिच्छेदकलक्षणं केवलशानं यस्येति महावलः । अथवा महत् वलं शंरीरसामध्ये निर्मयत्वं च यस्येति महावलः (१००)। तथा चोक्तं आशाधरेण—

नापंत्यान् विसमयान्तर्हितपतनस्जो दन्तमम्पान् वितन्वन् , निःश्रेणीकृत्य भोगंः वलयितपृथुतन्मृलमाद्गौहिताहिः । श्रीकृषदृतुगगृह्यावनितस्शिखगद्योऽवतीर्णःस्ववर्णः । स्यासङ्गं संगमस्य व्यधित निजयशो महावीरनाथः स वोऽन्यात् ॥

श्रस्यायमर्थः —श्री वीरनाथः किल वालकुमारः वालकीडां काकपत्त्वरेः राजकुमारैः समान-वयोमिर्यदा तक्कीडां करोति, तस्मिन्नवरिर सौधमेन्द्रसभायां कथा वभूव—यद्देवानां मध्ये श्रीवीरनाथः शूरो वर्तते । तन्कुत्वा संगमको नामदेवस्तत्परीत्तितुं कुंडपुरं प्राप्तः । तत्रोद्यानवने बहुभी राजकुमारैः सह क्रीडां कुर्वाणः श्रीवीरस्वामी संगमासुरेण दृष्टः । तस्मिनवर्यरे वृत्तमारह्य श्रीवीरराजो राजकुमारैः सह क्रीडां कुर्वन्नास्ते । संगमो नाम देवः सर्पक्षं धृत्वा तक्मूलमारभ्य स्कन्धपर्यन्तं वेष्ट्रयित्वा स्थितः । तं दृष्ट्वा सर्वेऽपि नृपकुमाराः विट्येभ्यो भयविह्नला धरण्यां पतिताः यत्र तत्र पलायिताश्च । श्रीवीरस्तु तं कालदाक्यां सर्पे समारह्य ललजिह्यायतेन तेनाहिना मातुकत्संगं गत इव क्रीडां चकार । संगमस्तु विज्ञम्भमार्गप्रमोदा-स्थिः स्वामिनः स्तुर्ति चकार, त्वं महावीर इति स्वामिनो नाम कुत्वा स्वर्गे गतः । तद्वदातमवतारयन्

१ द 'नृष पुत्रान्' इत्यधिकः पाठः । २ द 'सर्पशरीरं' इत्यधिकः पाठः । ३ द ज श्रीवीरो ।

यासाधरः पद्यमिदं चकार—नार्पत्यानित्यादि । सग्धराछंदः । स जगत्यसिद्धः महावीरनाथः श्रीमहावीर-स्वामी वो युष्मान् श्रव्यात् संरक्तात् । स कः ? यः संगमस्य संगमनामदेवस्य स्वंवर्णव्यासंगं व्यधित निजयशो व्यावर्णनपरायणं कृतवान् भगवान् । किं कुर्वन् , नार्पत्यान् राजपुत्रान् दत्तश्चभ्यान् कृताधःपतनान् वितन्वन् कुर्वन् । कथम्भूतान् नार्पत्यान् ? विस्मयान्तर्हितपतनस्जः-विस्मयेन त्राश्चयेण श्रन्तर्हिता विस्मृता पतनस्कृ पतनवेदना येपां ते विस्मयान्तर्हितपतनस्जः, तान् तथोक्तान् । भगवान् कथम्भूतः श्राह्रोहितांहिः श्राह्तत्या सकस्याया श्राहितौ सर्पश्चरेरे श्रारोपिता बंही पादौ येन स श्राह्रोहितांहिः । श्रस्य सर्पकीटकशरीरे मञ्चरणचम्पनवाधा मा भूदित्यमिप्रायः । किं कृत्वा १ पूर्वे भोगं सर्पश्चरेरं निःश्रेणीकृत्य श्राधरोहिणी कृत्वा विधाय । श्रारोहणं स्यात्तोपानं निःश्रेणिस्विधरेहणी इत्यमिष्रानात् । कथमूतं भोगं, वलयित-पृथुतन्मूलं वलयितं वेष्टितं पृथु महत् तन्मूलं येन भोगेन स वलयितपृथुतन्मूलस्तं तथोक्तम् । भगवान् कथम्भूतः श्रवतीर्णः १ तरोरध श्रागतः । कस्मादवतीर्णः १ श्रीकुंडहुगयद्यावनितकशिखरात्, श्रीमान् लक्मीविराजितो योऽसौ कुंडहुगः कुंडपुरं नामपत्तनं तस्य यद्या समीपवर्त्तिनी या श्रवनिभूमिः तस्यां योऽसौ तदः श्रामलकी-वृत्तः, तस्य शिखरं श्रग्नं श्रीकुंडहुगयद्यावनितकशिखरात्, इति कियाकारकसम्बन्धः ।

सर्वज्ञवचनरचनाविचज्ञगो जज्ञगो प्रवीगातरः। श्रीविद्यानन्दिगुरोः शिष्यः श्रीश्रुतसागरो जयति॥

इति सर्वश्रशतनामा द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ।



# अथ तृतीयोऽध्यायः।

कुँ नमः सिद्धेभ्यः । अथेदानीं यश्चार्हशतं विवियते । यश्चार्ही भगवानर्हन्महार्ही मघवाचितः । भूतार्थयञ्चपुरुषो भूतार्थकतुपौरुपः ॥ ३१॥

यज्ञार्हः - यज देवपूजासंगतिकर्णदानेषु । जिनानां यजनं यज्ञः । याचि विचि प्रच्छि यजि स्विप रिचयनां नङ् । यज्ञं इन्द्र-घरणेन्द्र-नरेन्द्रादिकृतामर्हणां पूजामनन्यसंमिवनीमर्हतीति यज्ञार्हः । कर्मण्यण् (१) । अगवान् - भगो ज्ञानं परिपूर्णैश्वर्ये तपः श्रीः वैराग्यं मोच्छ विद्यते यस्य स भगवान् (२) । उक्तञ्च-

ऐरवर्यस्य समग्रस्य ज्ञानस्य तपसः श्रियः। वैराग्यस्यांध मोजस्य षण्णां भग इति स्मृतः॥

अर्हन्—इन्हादिकृतामनन्यसंमाविनीमर्हणामर्हतीति योग्यो भवतीति ऋर्हन् । वर्तमाने शन्तृङानशाव-प्रथमेकाधिकरणामंत्रितयोः इत्यनेन शन्तृप्रत्ययः । अथवा अकारशब्देन अर्रिल्यते, सं एव मोहनीयः । 'समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दाः श्रवयवेष्वपि वर्तन्ते, इत्यमिधानात् ।' रकारेण रजी रहस्यं च लम्यते । किं तत् रजः ? शानावरणं दर्शनावरणं च द्वयमेतत् रज उच्यते, रहस्यशब्देन अन्तरायकर्मोच्यते । मोहनीयं एतचतुष्टयं च घातिकर्मचतुष्टयं कथ्यते । तत् हत्वा अर्हणामर्हतीत्यर्हन् । तदुक्तं अगितमेन महर्षिणा—

> मोहादिसर्वदोषारिद्यातकेभ्यः सदाहतरजोभ्यः। विरहितरहरकृतेभ्यः पूजाहेभ्यो नमोऽर्हद्मयः॥

तथा च चारित्रसारप्रनथे चामुण्डेन राह्मा नान्दीस्त्रस्य पूर्वाघेंऽयमेवाथांऽवतारितः-

श्ररिहनन-रजोहनन-रहस्यहरं पूजनाहैमहैन्तम् । सिद्धान् सिद्धाष्टगुणान् रसन्नयसाधकान् स्तुवे साधून् ॥

तथा चोक्तमुमास्यामिना—मोहचयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायचयाच्च केवलम् (३)। महार्हः—
महस्य यज्ञस्य छाहों योग्यः महार्हः। छथवा महमर्हतीति महार्हः। कर्मण्यण्। छथवा महाश्चालावर्ह महार्हः।
महंः प्रशंसायामिति साधुः।(४)। मध्यार्चित — मवदता मघोना वा शतकतुना शकेण इन्द्रेण इन्द्रस्य वार्ऽचितः पूजितः मघवार्चितः। छथवा मघं केतवं कपटं वायन्ति शोपयन्ति ये ते मघवाः जैना दिगम्बराः तैर्राचितः मघवार्चितः। श्वन् युवन् मघोनां च। सो च मघवान् मघवा वा (५)। भूतार्थयज्ञपुरुषः—भृतार्थः सत्यार्थः यज्ञपुरुषः पूजार्हः पुरुषः भृतार्थयज्ञपुरुषः। भागवताः किल नारायणं यज्ञपुरुषं वदन्ति, तन्मिथ्यार्थं इत्यर्थः (६)। भूतार्थकतुपुरुषः—भृतार्थः सत्यार्थः कतुपूरुषः यज्ञपूरुषः भृतार्थकतुपूरुषः। छत्रापि स एवार्थः (७)।

### पूज्यो भद्वारकस्तत्रभवानत्रभवानमहान्। महामहार्हस्तत्रायुस्ततो दीर्घायुरर्घ्यवाक्॥ ३२॥

पूज्यः - पूजायां नियुक्तः पूज्यः ( ८ ) । भद्वारकः - भद्वान् पंडितानास्यति । प्रेरयित स्याद्वादप्री-चार्थमिति भद्वारकः ( ६ ) । तत्रभवान् - पूज्यः ( १० ) । अत्रभवान् - पूज्यः ( ११ ) । महान् -पूज्यः ( १२ ) । महामहार्हः - महापूजायोग्यः ( १२ ) । तत्रायुः - पूज्यः ( १४ ) । ततोवीर्वायुः -पूज्यः ( १५ ) । अर्घ्यवाक् - अर्घ्यं पूज्या वाक् यस्य स अर्घ्यवाक् ( १६ ) ।

> श्राराध्यः परमाराध्यः पञ्चकल्याणपृजितः। .हिन्वश्रुद्धिगणोदग्रो वसुधारार्चितास्पदः॥ ३३॥

श्राराध्यः—पूज्यः (१७)। परमाराध्यः—परमैरिन्द्रादिभिराराध्यते परमाराध्यः। श्रयवा परमश्रासावाराध्यः (१८)। पञ्चकल्यारापपूजितः—पञ्चसु कल्यार्येषु गर्भावतार-जन्माभिषेक-निःक्रमण्-शान-निर्वारोषु पूजितः पञ्चकल्यार्णपूजितः। (१६)। दृग्विद्युद्धिगर्णोद्ग्रः—दृशः सम्यक्त्वस्य विशुद्धि-निरतीचारता यथ्य गर्णस्य द्वादशभेदगर्णस्य स दृग्विशुद्धिः, दृग्विशुद्धिश्रासो गर्णः दृग्विशुद्धिगर्णः, तिस्मन् उद्ग्रः उत्कर्षेण् मुख्यः दृग्विशुद्धिगर्णोद्ग्रः। कांऽसौ दृग्विशुद्धिरिति चेदुच्यते—

मृद्ययं मदाश्राष्टी तथाऽनायतनानि पट् । अष्टी शक्दादयश्चेति दग्दोषाः पद्धविंशतिः ॥

तत्र मृदत्रयम्-लोकमूढं देवतामूढं पाखंडिमृढं चेति मृदत्रयम् । तत्र लोकमृहम्-

सूर्यां वो ग्रहणस्नानं सङ्क्रान्तो द्विण्वययः । सन्ध्यासेवाग्निसकारो देहगेहार्चनाविधिः ॥ गोपृष्टान्तनमस्कारस्तन्मूत्रस्य निपेवण्यम् । रत्न-वाहन-भू-वृष्च-ग्रस्त-ग्रीलादिसेवनम् ॥ श्रापगासागरस्नानमुख्यः सिकतारमनाम् । गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगशते॥

१ तत्वार्थं० १०, १। २ द जैनदिगम्बराः । ३ ज 'पंडितान् गणबरादीन् आरयति' इति पाठः ।

तत्र देवंतामूढम्-

वरोपलिप्सग्राऽऽशावान् रागद्वेषमलीमसाः । देवता यहुपासीत देवतासूदमुच्यते ॥

तत्र पाखण्डिम् दम्-

सप्रत्थारम्भहिंसानां संसारावर्तवर्तिनास्। पालिष्डनां पुरस्कारी होयं पालिष्डमोहनस्॥

तत्राष्टौ मदाः—

ज्ञानं पूर्जा इन्हें जाति वलमृद्धि तपो वपुः । श्रष्टावांत्रित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतसायाः ॥

तत्र अनायतनानि पट्-

कुद्देव-शाख-शास्त्रणां तत्सेवकनृणां तथा। स्थानके गमनं पुंसामित्यनायतनानि पर्॥

तत्र शंकाद्योऽहो दोषाः चतमयरिततं जैनं दर्शनं चत्यमिति निःशंकितत्वम् (१)। इह-परलोक-भोगोपमोगकांक्तरिहततं निःकांक्त्वम् (२)। शरीरादिकं पित्रांनित निथ्याग्रङ्कल्यनिराचो निर्विचिकित्स्ता (३) अनाईतहरूतचेषु नोहरिहतत्वमनृदृदृष्टिता (४)। उत्तनक्तमादिमिरात्ननो धर्मदृदिकरणं चतुर्विष-गंबदोषझन्यनं चोपदृह्णं उपगृह्नापरनामघेयम् (५)। कोषमानमायालोमादिषु धर्मिवन्तं काररोषु विद्यमानेष्विष धर्माद्यव्यवनं त्थितीकरण्म् (६)। जिनशाचने चदानुर्यागतं वाल्ल्यम् (७)। चन्य-ग्दर्शन-ज्ञानचारित्रतपोभिरात्मप्रकाशनं जिनशासनोद्योतकरण् च प्रमावना (८)। एतेऽहो सम्यक्तशुणाः। तिह्रपर्यता अष्टो दोषाः। तथा चर्मलज्ञवृत्तवैल्युत्तनाशनन्त्वक-पद्मिनांकंद-पलाण्डु-तुभ्वक-किंग-स्ररण्-कृत्व-चर्त्रपुष्प-सन्धानकमद्द्यवर्षनादिकं द्विवृद्धदिक्वते। ते के द्वादश गणाः ?

निर्प्रन्यक्रहपविनिता-व्रितका-स-मौसनागिस्त्रियो भवन-मौस-भ-कर्पदेवाः ।
कोष्टिस्यता मृ-पदावोऽपि नमन्ति यस्य
तस्मै नमस्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय ॥

इति वनन्तित्तकान्नचे कथितो द्वादशविषगणः अर्हद्विण्यतो गन्यते । तथाहि—प्रथमकीठे निर्णन्या नुनयन्तिऽन्ति । दितीयकोप्ठे पोडशस्त्रणंत्रनिता मत्रन्ति । तृतीयकोप्ठे त्रितकाः पंचमगुण्यान-वर्तिन्यो गन्यत्वादयः ज्ञान्वथश्च तिऽन्ति । चतुर्यकोप्ठे व्योतिगां चर्यचन्त्रनचत्रहन् त्रतागणां खियो वचन्ति । पंचमे कोप्ठे व्यन्तगणान्ऽविषानां देव्य आचते । पप्ठे कोष्ठे भवनवातिनां वादिताः चन्ति । चतमे कोष्ठे भवनवातिनो देवा चात्रति । अष्टमे कोप्ठे अष्टिवधा व्यन्तरक्ष्यक्षकाति । नत्रमे कोप्ठे च्योतिर्देवाः पंचधा वर्तन्ते । दशमे कोष्ठे कत्रपना देवा पोडशमेदा उपविशन्ति । एकादशे कोष्ठे तृपादयो मनुष्याः चन्तिउन्ते । द्वादशे कोष्ठे त्रिन्ताध्वः हंच-मयूर-उन्दुरतदंभादयोऽपि भवन्ति । ते चर्वेपि द्विवशुद्धिनित्ता भवन्तीति आगमाद् बोद्धव्यः ।

मिय्याद्यहिरमं व्योऽसंज्ञी जीवोऽत्र विद्यंते नैव । यश्चानध्यवसायो यः संदिग्धो विपर्यस्तः॥ सन्धाः परयन्ति रूपारि श्रण्वन्ति विधराः श्रुतिस् । स्काः स्पष्टं विसापन्ते चंक्रस्यन्ते च पक्षवः॥ हिंदस्य च गणः कूरो भवति । मिथ्यादृष्टिश्च मांसाद्दारी प्रमथनामा भवति, न तथा स्वामिनो गण इति भावः (२०) । वसुंधाराचितास्पदः — वसुधारामी रत्न-सुवर्णादिधनवर्षणैरिचितं पूजितमास्पदं मातुरङ्गणं यस्येति वसुधाराचितास्पदः । धने वृद्धौषधे रत्ने स्वादौ च वसु कथ्यते इत्यभिधानात् (२१) ।

> सुस्वप्तदर्शी दिव्योजाः श्रचीसेवितमातृकः। स्याद्रज्ञगर्भः श्रीपूतगर्भी गर्भीत्सवोच्छ्रतः॥ ३४॥

· सुस्वप्तदर्शी—सुष्ठु शोभनान् स्वप्नान् मातुर्दर्शयतीति सुस्वप्नदर्शी ।

गज-वृषभ-सिंह-कमलादामेन्दु-रंबीति मीन-घटौ वसरः। अञ्च्यासनं सुरसदा च नागगृहं मिण्गिणो विहः॥

गर्भागमनकाले मुखे गजराजप्रवेशश्च, इति मुस्वप्रदर्शी (२२)। दिन्यौजाः—दिन्यं श्रमानुषं श्रोजोऽवप्टम्मो दीक्षिः प्रकाशो वर्तं धातु तेजो वा यस्य स दिन्यौजाः (२३)।

> धातु तेजो वर्लं दीप्तिरवष्टम्भश्च कथ्यते । श्रोजःशब्देन विद्वद्धिः प्रकाशः श्रुतसागरैः ॥

राचीसेवितमातृकः—शच्या शकस्य महादेव्या वेविता आराधिता माता अम्बिका यस्य स शची-वेवितमातृकः। 'नदीकृदन्ताच्छ्रेपाद्वा बहुवीहौ कः (२४)। रक्तगर्भः—गर्मेषु उत्तमो गर्भः रत्नगर्भः, रत्नैरपलित्तो गर्भो वा यस्य स रत्नगर्भः; नवमातेषु रत्नदृष्टिसम्मवात् (२५)। श्रीपृतगर्भः—श्रीशब्देन श्री-ही-धृति-कीर्त्ति-बुद्धि-लद्दमी-शान्ति-पुष्टिप्रमृतयो दिक्कुमार्यो लम्यन्ते। श्रीभिः पूतः पवित्रितो गर्भो मातुरुदरं यस्य स श्रीपृतगर्भः (२६)। गर्भोत्सवोच्छ्तः—गर्भस्य उत्सवो गर्मकल्याणं देवैः कृतं तेनो-च्छतः उत्रतः गर्भोत्सवोच्छ्तः (२७)।

# दिन्योपचारीपचितः पद्मभूनिष्कतः स्वजः। सर्वीयजन्मा पुण्यांगो भास्वाजुद्भूतदेवतः॥ १४॥

दिव्योपचारोपचितः—दिव्येन देवोपनीतेनोपचारेण पूज्या उपचितः पुष्टिं प्राप्तः पुष्टिं नीतो वा दिव्योपचारोपचितः (२८)। पद्मभूः—पद्मैरुपलच्चिता भूर्मातुरंगणं यस्येति पद्मभूः। श्रथवा मातुरदरे स्वामिनो दिव्यशक्त्या कमलं भवति, तत्कर्णिकायां सिंहासनं भवति, तस्मिन् सिंहासने स्थितो गर्मरूपो मगवान् वृद्धिं याति, इति कारणात् पद्मभूर्मगवान् भण्यते, पद्माद् भवति पद्मभूः (२६)। उक्तञ्च महापुराणे—

कुरोशयं समं देवं सा द्धानोदरे शयम् । कुरोशयं शयेवासीन्माननीया दिवौकसाम् ॥

निष्कलः — निर्गता कला कालो यस्येति निष्कलः । निश्चिता कला विज्ञानं वा यस्येति निष्कलः । उक्तञ्च —

पोडशोंऽशो विघोर्मूलं रेष्ट्रद्धिः कलनं तथा । शिल्पं कालश्च विज्ञेया कला बुधजनैरिह ॥

श्रथवा निर्गतं कलं रेतो यस्येति निष्कलः, कामशत्रुत्वात् । श्रथवा निर्गतं कलमजीर्णे यस्येति निष्कलः, कवलाहाररहितलात् । उक्तञ्च —

अन्यक्तमधुरध्वाने कलं रेतस्यजीर्यंके।

्र स प्रे॰ 'तिमि कुटी'। २ ख मातुरगमनं। स मातुगरमनं।

श्रथवा निष्कं हेम लाति श्रादत्ते रत्नवृष्टेरवसरे निष्कलः । श्रथवा निष्कं सुवर्णे लाति ददाति पञ्चाश्र-र्यावसरे दातुर्जनस्येति निष्कलः । श्रथवा निष्कं लाति राज्यावसरे वत्तोविभूषणं यत्नाति सतरलं सहस्रसरहारं कष्टे दधातीति निष्कलः (३०)। उक्तञ्च—

> वृत्तोविभूषणे साष्टशते हेम्नश्च हेम्नि च। तत्पले चैव दीनारे कर्षे निष्को निगद्यते॥

स्वजः—स्वेन त्रात्मना जायते उत्पद्यते, स्वानुभृत्या प्रत्यत्तीभवतीति स्वजः । त्रथवा शोभनो रागद्वेषमोहादिरहितः त्रजो ब्रह्मा स्वजः । त्रम्यस्तु लोकोक्तलत्त्रणः त्रजः, च तु दुरजः । (३१)। तथा चोक्तं भट्टाकलङ्कोन—

उवश्यां मुद्रपादि रागबहुलं चेतो यदीयं पुनः, पात्री-द्रयह-कमण्डलुप्रभृतयो यस्याकृतार्थस्थितिम् । श्राविभावियतुं भवन्ति स कथं ब्रह्मा भवेन्मादृशां, श्रुतृष्णाश्रमरागरोपरहितो ब्रह्मा कृतार्थोऽस्तु नः॥

सवींयजन्मा—सर्वेभ्यो हितं सर्वोयम्, सर्वीयं जन्म यस्येति सर्वीयजन्मा । भगवजन्मसमये नारका-णामिष च्रणं सुखं भवित यस्मात्, तेन सर्वीयजन्मा (३२)। पुण्याङ्गः— पुण्यं पुण्योपार्जनहेतुभूतमङ्गं शरीरं यस्येति पुण्याङ्गः, मलमूत्ररहितशरीरत्वादिति । ग्रथवा पुण्यानि पूर्वापर-विरोधरिहतानि ग्रङ्गानि ग्राचाराङ्गादीनि द्वादश यस्येति पुण्याङ्गः । ग्रथवा पुण्यानि पापरिहतानि ग्रङ्गानि इस्त्यश्वादीनि कर्थ्या-मीनि यस्येति पुण्याङ्गः (३३)। भास्वान्— भासो दीत्रयो विद्यन्ते यस्य स भास्वान्, चन्द्रार्ककोटेरिप ग्राधकतेजा इत्यर्थः (३४)। उद्भृतदेवतः— उद्भृतं उदयमागतमृत्कृष्टभूतं वा दैवतं पुण्यं यस्य स उद्भृत्तदेवतः । ग्रथवा उद्भृतं ग्रवनानन्तमवोपार्जितं दैवं कर्म तस्यित च्यं नयतीति उद्भृतदेवतः । ग्रथवा उत्कृष्टानां भूतानां प्राणिनां शक्तादीनां दैवतं देवः उद्भृतदेवतः (३५)।

> विश्वविद्यातसंभूतिविश्वदेवागमाद्भुतः । श्रचीसृष्टप्रतिच्छन्दः सहस्राद्यहगुत्सवः ॥ ३६ ॥

चिश्विचिद्यातसंभूतिः—विश्विसम् त्रिभुवने विश्वाता संभूतिर्जनम यस्येति विश्वविद्यातसम्भूतिः । श्रथवा विश्विसम् विश्वाता विदिता विख्याता संभूतिः समीचीनमैशवर्यं यस्येति विश्वविद्यातसंभूतिः (३६)। विश्वदेवागमाद्भुतः— विश्वेषां भवनवासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवासिनां देवानामागमनेन सेवोपदौकनेन श्रद्भुतमाश्चर्यं यस्मात् लोकानां स विश्वदेवागमाद्भुतः । श्रथवा विश्वदेवानां श्रागमेन शास्त्रेण श्रद्भुत-माश्चर्यं यस्मादिति विश्वदेवागमाद्भुतः (३७)। श्राचीसृष्टप्रतिच्छुन्दः—शच्या इन्द्राण्या सृष्टो विकियया श्रतः प्रतिच्छुन्दः प्रतिकायो मायामयवालको यस्य स शचीसृष्टप्रतिच्छुन्दः (३८)। सहस्राचसहस्राच्याः स्वरः सहस्राच्यास्य इन्द्रस्य दृशां लोचनानां उत्सवः श्रानन्दो यस्मादिति सहस्राच्यद्यास्यः (३६)। तथा चोक्तं समन्तभद्यस्वामिना—

तव रूपस्य सौन्दर्थं दृष्ट्वा तृप्तिम्नापिवान् । दृथचः शकः सहस्राची वभूव बहुविस्मयः॥

नृत्यदैरावतासीनः सर्वशकनमस्कृतः। हर्षाकुलामरखगश्चारणर्षिमतोत्सवः॥३७॥

नृत्यदैरावतासीनः नृत्यन् नर्तनं कुर्वन् योऽसावैरावतः, तस्मिन् श्रासीन उपविष्टः । ई तस्यास इति साधुः, नृत्यदैरावतासीनः (४०) । सर्वशकनमस्कृतः —सर्वैः द्वात्रिंशता शक्रैदेवेन्द्रैनंमस्कृतः प्रणाम- माविषयीक्रतः सर्वशक्तनमस्छतः । दशिमिर्मननवासिमिः श्रष्टमिर्व्यन्तरशिकः चन्हेश रिवणा च द्वादशिमः कल्पवासीन्द्रिनंमस्कृत इत्यर्थः । के ते द्वादश कल्पवासीन्द्राः ! सौधर्मः ऐशानः सानत्कुमारः माहेन्द्रः ब्रह्मन्त्रोक्तिन्द्रः लान्तवेन्द्रः श्रुक्तेन्द्रः शतारेन्द्रः श्रानतेन्द्रः प्राणतेन्द्रः श्रारणेन्द्रः श्रच्युतेन्द्रश्चेति द्वादश (४१)। हर्णाकुलामरखगः—न भ्रियन्ते श्रायुषा विना श्रमराः, ले गच्छन्तीति खगाः । श्रमराश्च खगाश्च श्रमराखगाः । हर्षेश जन्मामिपेकावलोकनार्थे श्राकुला श्रधीराः हर्पाकुलाः, हर्षाकुलाः श्रानन्देन उत्सुका विह्नलीभूता परमधर्मानुरागं प्राप्ताः श्रमरखगा यस्येति स हर्षाकुलामरखगः (४२)। चारणिषमतोत्सवः—चारणिणीणां मतोऽभीष्टः उत्सवो जन्मामिपेककल्याणं यस्येति चारणिषमतोत्सवः । क्रियाविषया श्रुद्धिधार्चारणानाशागामित्वं चेति । तत्र चारणत्वं तावदनेकविधं । तत्रेयमार्या—

जंशश्रेण्यश्निशिखाजलदलफलपुष्पबीजतन्तुगतैः । चारणनाम्न: स्वैरं चरतश्च दिवि स्तुमो विक्रियद्धि गतान्॥

तत्र जंघाचारणाः भूमेरपरि स्राकाशे चतुरङ्गलप्रमाण जङ्घोत्त्रेप-नित्त्रेपशीष्ठकारणपटवः बहुयोजनशातगमनप्रवणाः जङ्घाचारणाः । श्रेणि स्राली स्रालम्य पूर्ववद्गच्छन्ति ते श्रेणिचारणाः एवमप्रिज्वालामस्प्रशन्तो गच्छन्ति स्राग्निशिखाचारणाः । एवं जलमस्प्रश्य भूमाविय पादोद्धार-नित्तेप-कुशलाः जलचारणाः । स्र्वं द्वोपित गच्छन्ति ते जलचारणाः । एवं प्रजायाक्षजीवानविराधयन्तो गच्छन्ति ते जलचारणाः । एवं द्वोपित गच्छन्ति ते दवचारिणः । एवं प्रजावामुपरि गच्छन्ति ते प्रज्वासणाः । एवं प्रजाणामुपरि गच्छन्ति ते प्रज्वासणाः , तिद्वराधनां न प्रकुर्वन्ति । एवं वीजाङ्करोपित गच्छन्ति ते वीजचारणाः । एवं तन्त्नामुपरि गच्छन्ति ते तन्तुचारणाः । ते चारणा स्राकाशगामिनश्रारणाः कथ्यन्ते । पर्यकायनस्या स्राकाशे गच्छन्ति, निपण्णा वा गच्छन्ति, कायोत्सर्गेण वा स्राकाशे गच्छन्ति, पादोद्धारिनच्चेपणेन वा स्राकाशे गच्छन्ति, पादोद्धारिनच्चेपणेन वा स्राकाशे गच्छन्ति, पादोद्धारिनच्चेपणे विनापि उद्धा एव उङ्घीयन्ते ये ते स्राकाशगामिनश्रारणाः कथ्यन्ते । तेषां मतोत्सवः चारणपितोत्सवः (४३)।

### ब्योम विष्णुपदारक्षा स्नानपीठायिताद्रिराट्। तीर्थेशस्मन्यदुग्धान्धिः स्नानाम्बुस्नातवासवः॥ ३८॥

व्योम - विशेषेण अवित रक्ति प्राणिवर्णानित व्योम (४४) । विष्णुपदारक्ता — वेविष्टि व्यामीति लोकमिति विष्णुः, प्राणिवर्गः । विषे किच इत्यनेम नुप्रत्ययः । विष्णोः प्राणिवर्गस्य पदानि चतुर्दशमार्गणास्थानानि गुणस्थानानि च तेपामासन्ताद् रक्ता विष्णुपदारक्ता, परमकार्याकत्वात् स्वामिनः । उक्तञ्च —गोमञ्चलारम्थे श्रीनेमिचन्द्रेण भगवता ।

गइ इंदियं च काये जोए वेए कसायणायो थ। संजम दंसणा जेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे॥

तथा चतुर्दशगुणस्थानगाथाद्वयं-

मिच्छो सासण मिस्सो अविरयसम्मो य देसविरदो य। विरदो पमत्त इयरो अपुन्व श्रिणअहि सुहुमो य॥ उवसंत खीणमोहो सजोगकेवित्तिजिंगो श्रजोगी य। चोइस गुण्ठाणाणि य कमेण सिद्धा मुग्रेयन्वा॥

व्योम विष्णुपदारक्षा इति नामद्वयं श्राविष्टलिङ्गं शतव्यम् (४५) ! स्नानपीठायिताद्विराट्— स्नानस्य जन्मामिषेकस्य पीठं चतुष्किका तदिवाचरित स्म स्नानपीठायितः श्रितिराट् मेरपर्वतो यस्यं य स्नान-

पीठायितादिराट् (४६)। तीथेंशम्मन्यदुग्धािक्धः—तीर्थानां जलाशयानामीशः स्वामी तीथेंशः। तीथेंशमात्मानं मन्यते तीथेंशम्मन्यः, तीथेंशम्मन्यो दुग्धािक्धः चीरसागरो यस्य स तीथेंशम्मन्यदुग्धािक्धः (४७)। स्नानाम्बुस्नातवासवः—स्नानाम्बुना स्नानजलेन स्नातः प्रचालितशरीरो वासवो देवेन्द्रो यस्येति स्नानाम्बुस्नातवासवः। स्वामिनः स्नानजलेन सर्वेऽपि शक्राः स्नानं कुर्वन्ति (४८)।

गन्धाम्बुपूर्तंत्रेलोक्यो वज्रस्चीशुचिश्रवाः। कृतार्थितश्चीहस्तः शक्रोद्घुष्टेप्टनामकः॥३६॥

गन्धाम्बुपूतजेलोक्यः-गन्धाम्बुना ऐशानेन्द्रावर्जितेन गन्धोदकेन पूर्त पिवत्रीभूतं त्रैलोक्यं यस्येति गन्धाम्बुपूतत्रेलोक्यः (४६)। वज्रसूचीशुचिश्रवाः-परमेश्वरस्य कर्णो किल स्वभावेन सिछ्द्री भवतः। कर्णनाभपटलसदृशेन पटलेन झिम्पतौ च भवतः। पश्चादृवेन्द्रो वज्रसूचीं यद्दीत्वा तत्पटलं दूरीकरोति, कर्ण-चिछ्द्रौ च प्रकटीभवतः, तत्र कुंडले त्र्रारोपयित। त्र्रयं त्र्राचार दृति कर्णवेधं करोति। तत्प्रस्तावे दृदं भगवतो नाम—यत् (वज्र-) सूच्या शुचिनी श्रवसी कर्णो यस्येति वज्रसूचीशुचिश्रवाः (५०)। कृतार्थित-शचित्वस्तः-कृतार्थितौ सफलीकृतौ शच्या इन्द्रमहादेव्या हस्तौ येन स कृतार्थितशचीहस्तः। भगवतो जन्मा-मिषेकानन्तरं इन्द्राणि किल जलकणान् दूरीकरोति, वस्त्रामरणानि परिधापयित, विलेपनं तिलकादिकं च विद्धाति। तस्मित्रवसरे शच्या करौ कृतार्थौ भवत इति कृतार्थितशचीहस्तः (५१)। शकोद्घुष्टेप्टनामकः शक्रेण उद्घुष्टमुच्चैक्चारितं दृष्टं सर्वैमानितं नाम यस्येति शकोद्घुष्टेष्टनामकः (५२)।

शकारब्धानन्दनृत्यः शचीविस्मापिताम्विकः। इन्द्रमृत्यन्तपितृको रैदपूर्णमनोरथः ॥४०॥

शकारब्धानन्दनृत्यः—शकेण सौधमेंन्द्रेण आरब्धं मेरमस्तके जिनेश्वराग्रे आनन्दनृत्यं भगवजनमाभिषेककरणोत्पन्नविशिष्ट-पुण्यसमुपार्जन-समुद्भृतहर्षनाटकं यस्येति शकारब्धानन्दनृत्यः (५३)। शचीविस्मापिताम्बिकः—शच्या इन्द्राण्या सौधमेंन्द्रपत्न्या विस्मापिता स्वपुत्रवैभवदर्शननाश्चर्यं प्रापिता अम्बिकां माता यस्येति शचीविस्मापिताम्बिकः। गोरप्रधानस्यान्तस्य खियामादादीनां चेति हस्यः (५४)। इन्द्रनृत्यन्तपितृकः—नर्तनं नृतिः। खियां क्तिः। इन्द्रस्य नृतिः इन्द्रनृतिः। इन्द्रनृतिः अप्रे पितुर्वप्त्यस्येति इन्द्रनृत्यन्तिः। क्वां क्तिः। इन्द्रस्य नृतिः । मेरमस्तके स्वाम्यग्रे स्वाम्यानयनानन्तरं पितुर्प्रे च वारद्वयं सौधमेन्द्रो नृत्यं करोतीति नामद्वयेन स्चितमिति भावः (५५)। रेदपूर्णमनोरथः—रेदेन क्ववेरयक्षेण सौधमेन्द्रोदशात् पूर्णाः परिपूरिताः समाप्तिं नीता भोगोपभोगपूर्णेन मनोरथा दोहदा यस्येतिं रेदपूर्णमनोरथः (५६)।

श्राज्ञार्थीन्द्रकृतासेवो देवर्षीष्टशिवोद्यमः । दीज्ञाज्ञगश्चुन्धजगद्भूभु वःस्वःपतीडितः ॥४१॥

आज्ञार्थीन्द्रकृतासेवः—,श्राज्ञा शिष्टिरादेश इति यावत् । श्राज्ञाया श्रादेशस्य श्रथीं ग्राहकः श्राज्ञार्थीं, स चासाविन्तश्च श्राज्ञार्थीन्तः । श्राज्ञार्थीन्द्रेश कृता विहिता श्रासमन्तात् सेवा पर्श्रपासनं यस्येति श्राज्ञार्थीन्द्र- कृतासेवः (५७) । देवर्षीष्टशिवोद्यमः—देवानां ऋषयो देवर्षयो लौकान्तिकाः । देवर्षीणां लौकान्तिक-देवानामिष्टो वल्लभः शिवोद्यमः शिवस्य मोत्तस्य उद्यमो यस्येति देवर्षीष्टशिवोद्यमः । उक्तञ्च—

चतुर्लं चां सहस्राणि सप्त चैव श्रताष्ट्रकम् । विश्वतिर्मितिता एते लौकान्तिकसुराः स्मृताः ॥

पञ्चमस्वर्गस्य ग्रन्ते वसन्ति, ग्रष्टसागरायुषो 'भवन्ति, दीन्नाकल्याग्रे तीर्थंकरसम्बोधनार्थमागच्छन्ति मुलोकम् । ग्रन्येषु कल्याग्रेषु नागच्छन्ति । एकं मनुष्यजन्म गृहीत्वा मुक्तिं गच्छन्तीति लौकान्तिकदेवा भवन्तीति शातव्यम् । (५८)। दीचाच्चणशुब्धजगत्—दीचाच्चणे निःक्षमणकल्याणे चुब्धं चोमं प्राप्तं जगत् त्रैलोक्यं यस्येति दीचाच्चण्चुव्धजगत् (५६)। भूभु वःस्वःपतीष्डितः—भूर् पाताललोकः, मुवर् मध्य-लोकः, स्वर् कर्ष्यलोकः । तेपां पतयः स्वामिनः भूभु वःस्वःपतयः, तैरीडितः स्तृतीनां कोटिमिः कथितः भूभु वःस्वःपतीडितः (६०)। वैदिकादिका एते शब्दाः स्कारान्ताः श्रव्ययाः ज्ञातव्याः। उक्तञ्च सहितायां गायत्रीमंत्रः—ॐ भूभु वःस्व स्तस्तिवतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहिधियो योनः प्रचोदयात् ।

कुवेरनिर्मितास्थानः श्रीयुग्योगीश्वरार्चितः। ब्रह्मो ड्यो ब्रह्मविद् वेद्यो याज्यो यज्ञपतिः क्रतुः॥ ४२॥

कुवेरनिर्मितास्थानः—कुवेरेण ऐलविलेन राजराजेन शक्रभाण्डागारिणा धनदयन्तेण निर्मितं सृष्टं ग्रास्थानं समवसरणं यस्येति कुवेरनिर्मितास्थानः । उक्तञ्च—

मानस्तम्भाः सरांसि प्रविमलजलसत्त्वातिकापुण्पवाटी
प्राकारो नाट्यशाला द्वितयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्वजाध्वा ।
सालः कल्पद्रुमाणां सपरिवृत्तिवनं स्तूपहर्म्यावली च,
प्राकारः स्फाटिकोन्तर्नु-सुर-मुनिसमापीठिकाग्रे स्वयम्भूः॥

इति धृत्ते स्तूपाः पूर्वे गृहीता ग्राप हर्म्यावलीपश्चात् ज्ञातव्या इति विशेषः (६१)। श्रीगुक् — श्रियं नवनिधिलत्यणां द्वादशद्वारेषु दीनजनदानार्थं शोभार्थं वा युनक्तीति श्रीयुक् । ग्रथवा श्रियं ग्रम्युदयनिःश्रेयसलत्त्रणोपलित्ततां लच्मीं युनक्ति योजयित भक्तानामिति श्रीयुक् (६२)। योगिश्वराचितः—
यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधिलत्त्रणा ग्रष्टौ योगा विद्यत्ते येषां ते योगिनः ।
योगिनां सुनीनां ईश्वरा गण्धरदेवादयः, तैर्यर्चतः पूजितः योगीश्वराचितः। ग्रथवा योगी चासौ ईश्वरश्च
स्योगकेवली, स चासौ ग्राचितः योगीश्वराचितः। श्रीवर्धमानिजनः किल उज्जयिनीनगरस्य बाह्यो ग्रातिमुक्तकनाम्निश्मशाने रात्री कायोत्सर्गेण स्थितः। तत्र पार्वतीसिहतो क्ष्व ग्रागतः। स दुष्टस्वभावः परमेश्वरस्वर्यपरीक्तार्थं
सर्वरात्रौ उपसर्गं कुर्वन् स्थितः। विद्यावलेनानेकराक्तस-सिंह-शार्वूल-वेतालरूपाणि कृत्वा मीषितवान् , तथा
हपद्वृष्टयादिकं च श्रतवान् । तं चालियनुमसर्यः सन् उमया सह पादयोः पतित्वा नर्तनं विधाय महित
महावीरसञ्जां कृत्वा वृपभावदः पार्वत्या सह कािप गतः, इति योगीश्वराचितः (६३)। ब्रह्मो ख्यः- ब्रह्मभिरहमिन्हरिक्तः रवस्थानस्थितैः रत्यते ब्रह्मे ब्रह्मे ब्रह्म । श्रथवा ब्रह्माम्ना मायाविना विद्याधरेण ईख्यः ब्रह्मे ख्यः।
ग्रथवा ब्रह्मणा ज्ञानेन द्वादशाङ्गन ईख्यो ब्रह्मे व्यः (६४)। ब्रह्मावत्—ब्रह्मण्यास्तानं वेतीति ब्रह्मवित् (६५)। वेद्यः—वेदं शाने नियुक्तो वेद्यः। ग्रथवा वेदितं योग्यो वेद्यः (६६)। याज्यः—याज्यते
याज्यः। स्वराद्यः (६७)। यद्वपतिः—यज्ञस्य पतिः स्वामी यज्ञपतिः (६८)। यदाह संहितायाम्-

देवः संवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भर्गाय । दिव्यो गन्धर्वः केतप्ःकेत<sup>व</sup>-न्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाच न्न स्वद्तु ।

कतः कियते योगिभिध्यनिन प्रकटो विधीयते कतुः (६६)।

यज्ञांगममृतं यज्ञो हविः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः। भावो महामहपतिर्महायज्ञोऽत्रयाजकः॥ ४३॥

यज्ञाङ्गम्—यज्ञस्य ग्रङ्गं ग्रम्युपायः, स्वामिनं विना पूज्यो जीवो न भवतीति यज्ञाङ्गम् । ग्राविष्टलिङ्गं नामेदं (७०) । अमृतम्—मरणं मृतम्, न मृतं ग्रमृतं मृत्युरित इत्यर्थः । श्राविष्टलिङ्गमिदं नाम ।

१ द प्रतिमें 'उक्तज्ञ सिंहतायां गायत्री मंत्रः' इतना लिखकर उसपर हरताल फिरा हुआ है और आगेका पाठ नहीं है। २ द शालः । ३ द केतं पूज्यकेतं । ज केतपूकेतन ।

श्रमृतं रसायनम्, जरामरण्निवारकत्वात् । संसार्र-शरीर-भोग-तृष्णानिवारकत्वात्, स्वभावेन निर्मलत्वाद्वा श्रमृतं जलम् । श्रनन्तसुखदायकत्वाद्वा श्रमृतं मोत्तः । श्रमृतं श्रयाचितं स्वभावेन लभ्यत्वाद् । श्रमृतं यज्ञ-शोषः, यज्ञे कृतेऽनुभुयमानत्वात् । श्रमृतं श्राकाशरूपः, कर्ममलकलङ्कलेपरिहतत्वात्, शाश्वतत्वाद्वा ।

> तदेजित तन्ने जित तद्द्रे तद्वदिन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तद्दु सर्वस्यास्य वाह्यत.॥

इति वेदान्तवाद्युक्तत्वादाकाशरूपः परमानन्दरसस्वभावत्वात् ग्रमृतं स्वादु । ग्रथवा शरीरतेजोदाय-कत्वादमृतं घृतम् । तदुक्तमश्वमेधे—ब्राह्मौदनं पचित रेत एवद्धते यदान्यमुक्तिप्यते १ तेन रसनामभ्यज्यादते । तेजो वा आज्यं प्रजापत्योऽश्वः प्रजापितमेव तेजसा समद्धं यन्त्यऽपूतो वा एषरे मेध्यो यदश्वः । ग्रमृतं मनो-हरो वा, मनोव्यापारनिवारकत्वात् (७१) । तदुक्तं—

> मोक्षे सुधार्या पानीये यज्ञारोषेऽप्ययाचिते । गोरसस्वादुनोर्जग्धावाकारो घृतहृद्ययोः ॥ रसायनेऽन्ने च स्वर्णे तथाऽसृतमुदीर्यते ॥

यहाः—इज्यते पूज्यते यहाः । कृष्णोऽद्रावात्मनीष्टी च यज्ञ इत्युच्यते वृष्टेः इति वचनादात्मस्वरूपः (७२)। द्विनः—हूयते निजात्मनि लच्चतया दीयते हविः (७३)। श्रिचि-श्रुचि-रुचि-रुचि-हु-स्पृद्धि कृदि-हुर्दिभ्यः इस् । पादो दितीयः । सूत्रं ४४ । स्तुत्यः—स्तोतुं योग्यः स्तुत्यः । धृत्र् इजुषीण्शासुस्तु गुर्हा वयप् । (७४) । स्तुतीश्वरः—स्तुतेरीश्वरः स्तुतीश्वरः । स्तुतौ स्तुतिकरणे ईश्वरा इन्द्रादयो यस्य स स्तुतीश्वरः (७५)। भावः—समवसरण्विभृतिमंडितत्वात् भावः । श्रथवा यः पुमान् विद्वान् भवति स भावः कथ्यते । श्रथवा स्वर्गमोच्चादिकारणभूतत्वात् भावः । श्रथवा शब्दानां प्रधृतिहेतुत्वाद्भावः । भगवन्तं विना शब्दः कुतः प्रवर्तते, श्रद्धद्वक्तप्रसूतं गण्धररिचतिमत्यादिश्रुतस्तुतिसद्भाधात् । श्रथवा निजशुद्धबुद्धेकस्वभावत्वात् भावः । उक्तञ्च—

शन्दप्रवृत्तिहेतुश्चाभिप्रायो जन्म वस्तु च। आत्मलीला किया भूतियोनिश्चे छा बुधस्तथा॥ सत्ता स्वभावो जन्तुश्च श्टंगारादेश्च कारण्म्। श्रथेषु पंचदशसु भावशन्दः प्रकीर्तितः॥

श्रथवा भां दीप्तिमवति रज्ञति श्रवामोति त्रालिंगति ददाति वा भावः (७६)। उक्तञ्च—

पालने च गतौ कान्तौ प्रीतौ तृप्तौ च याचने । स्वाम्यर्थेऽचगमे दीष्ठावदीष्ठौ श्रवगोऽपि च ॥ प्रवेशे च क्रियायां चालिंगने वृद्धिभावयोः । हिंसायां च तथा दानेऽभिलाषे भाव इष्यते ॥

महामहपति — महामहस्य महापूजायाः पतिः स्वामीं महामहपतिः । अथवा महस्य यशस्य पतिः महपितः महांश्रासौ महपितः महामहपितः (७७)। महायञ्चः — महान् घातिकर्मसिमिद्धोमलच्च्णो यशो यस्य स महायशः । अथवा महान् इन्द्र-धर्योन्द्र-महामण्डलेश्वरादिभिः कृत्वात् त्रिभुवनभव्यजनमेलापकसंजा-तत्वात् चीरसागरजलधारास्वर्गसञ्जातचन्दनकाश्मीरजकृष्णागुरुगन्धद्रवमुक्ताफलाच्चतामृतपिण्डहविः पक-

१ द मुक्ति । २ द हिनः मुह्धमं हिनः। ज हिनः पानैकनेथ हित पाठः।

ने वेद्यदिव्यरत्नप्रदीपकालागुरुसितामधूपकल्पतरूत्वाम्रनालिकेरकदलीफलपनसादिफलमहार्धकुसुमप्रकरदर्भदूर्वा - सिद्धार्थनन्द्यावर्तस्विस्तिकछुत्रचामरादर्शगीतनृत्यवादित्रादिसम्भूतो यशो यस्येति महायशः । न तु माहादि-सर्वप्राणिसंघातघातलच्त्यो दुष्टदुर्द्वयद्विजादिलच्त्यो यशः, महापापोत्पादकत्वात् । श्रयवा महान् केवलशान-लच्त्यो यशो यस्य स भवति महायशः । श्रयवा महान् पद्मविधो यशो यस्य स महायशः ( ७८ )। तथा चोक्तं—

श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पेणम् । होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

श्रम्य (जकः — ग्रग्नः श्रेष्ठोऽधिकः प्रथमो वा याजको यज्ञकर्ता ग्रम्याजकः । श्रमीधाद्या धनैर्वार्या ऋत्विजो याजकाश्च ते ।

भग्नीध-पैतृ-प्रशास्तृ-व्राह्मण्य-छुन्दस्य-छुायाकग्रावस्तु-व्रह्मा-मैन्नो--वस्त्य--प्रति-प्रस्थातृ-प्रतिहन्तृ- नेष्ट्रं नेतृ-सुब्रह्मण्याः, इत्थं सदस्याः ससद्श ऋत्विजः । यो यजमानेन यशं कारयित स याजक उच्यते । त्रप्र-याजकः ग्रग्रदेवपूजकः त्रैलोक्याग्रस्थितेषत्प्राग्भारनामशिलोपरि तनुवातस्थितसिद्धपरमेश्वराणां दीज्ञावसरे नमः सिद्धेभ्यः इति नमस्कारकर्मकारक इत्यर्थः ( ७६ )।

> द्यायागो जगत्पूज्यः पूजाहीं जगद्चितः। देवाधिदेवः शकाच्यीं देवदेवो जगद्गुरुः॥ ४४॥

द्यायागः—दया सगुण-निर्गु णुसर्वप्राणिवर्गाणां करुणा, यागः पूजा यस्य स दयायागः । मिथ्याद्यायागः—दया सगुण-निर्गु णुसर्वप्राणिवर्गाणां करुणा, यागः पूजा यस्य स दयायागः । मिथ्याद्याया व्राह्मणाः कर्मचांडालाः व्राह्मणादीनिष मार्रायत्वाऽग्रिकुण्डे जुह्नति, स यागो न भवति । किन्तु महदागो भवति (८०) । उक्तञ्च—व्रह्मणे व्राह्मणं चत्राय राजन्यं मरुद्रयो वैश्यं तपसे ग्रुद्धं तमसे तस्करं इत्यादि
देवसिवत्रध्याये कांड्यो द्वाविंशतिः । जगत्पूज्यः—जगतां त्रिभुवनिस्थितभव्यजीवानां पूज्यो जगत्पूज्यः (८१) ।
पूजार्हः—पूजाया त्रप्रविधार्चनस्य ग्रहीं योग्यः पूजार्हः (८२) । जगदिचितः—जगतां त्रैलोक्यस्थितभव्यप्राणिनां ग्रिचितः पूजितो जगदिचितः (८३) । देवाधिदेवः—देवानां इन्ह्रादीनामधिको देवः
देवाधिदेवः । उक्तज्ञ—

मानुपीं प्रकृतिमभ्यतीतवान् देवतास्विप च देवता यतः । तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिन वृष प्रसीद नः ॥

ग्रथवा देवानामाधिर्मानसी पीडा देवाधिः । देवाधि दीव्यति जिगीषुतया स्फेटयतीति देवाधिदेवः (८४)। शकाच्यः — शक्तवंतीति शकाः द्वात्रिंशदिन्द्रास्तेषामर्च्यः पूज्यः शकाच्यः (८५)। देवदेवः — देवानामिन्द्रादीनामाराध्यो देवः देवदेवः । ग्रथवा देवानां राज्ञां देवो राजा देवदेवः राजाधिराज इत्यर्थः । ग्रथवा देवानां मेघकुमाराणां परमाराध्यो देवदेवः (८६)। उक्तञ्च —

आयात भो मेवकुमारदेवाः प्रभोविंहारावसराससेवा । गृहीत यज्ञांशसुदीर्णशंपा गंधोदकैः प्रोप्तत यज्ञभूमिम् ॥

जगद्गुरः--जगतां जगति स्थितप्राणिवर्गाणां गुरः पिता धर्मोपदेशको वा महान् जगद्गुरः (८७)।

संहतदेवसंघार्च्यः पद्मयानो जयध्वजी । भामण्डलो चतुःषष्टिचामरो देवदुन्दुभिः ॥ ४५ ॥

संह्तदेवसंघार्च्यः—संहूत इन्हादेशेनामंत्रितो योऽधौ देवसंघः चतुर्शिकायदेवसमूहः, तेन अर्च्यः पूज्यः संहूतदेवसंघार्च्यः (८८) । उक्तञ्च —

एतेतेऽतित्वरितं ज्योतिर्व्यन्तरिदवीकसाममृतभुजः। कुलिशभृदाज्ञापनया कुर्वन्त्यन्ये समन्ततो व्याह्वानम्॥

पद्मयानः-पद्मेन यानं गमनं यस्य स पद्मयानः (८६)। उक्तञ्च-

वरपद्मरागकेसरमतुलसुलस्पर्शहेममयदलिनचयम् । पादन्यासे पद्मं सप्त पुरः पृष्ठतश्च सप्त भवन्ति॥

जयध्वजी—जयध्वजाः विद्यन्ते यस्य स जयध्वजी (६०)। भामगडली—भामण्डलं कोट्यर्क-समानतेजोमंडलं विद्यते यस्य स मामंडली (६१)। चतुःषिःचामरः— चतुःषिका षष्टिः चतुःषिः। चतुःषिश्चामगणि प्रकीर्णकानि यस्य स चतुःषिष्टचामरः (६२)। देचदुन्दुभिः—देवानां संबंधिन्यो दुन्दुभयः सार्धद्वादशकोटिपटहाः यस्येति देवदुन्दुभिः (६३)।

> वागस्षृष्टासनश्छत्रत्रयराट् पुष्पवृष्टिभाक्। दिव्याशोको मानमर्दी संगीताहींऽप्टमंगलः॥४६॥

वागस्पृष्टासनः -- वाग्मिर्वाणीभिरस्पृष्टं त्रासनं उरः प्रभृतिस्थानं यस्य स वागस्पृष्टासनः । उक्तञ्च--

श्रष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा। जिह्नामूर्तं च दन्ताश्च नासिकोष्टो च तालु च॥ हकारं पंचमेर्युक्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम्। उरस्यं तं विजानीयात्कण्ड्यमाहुरसंयुतम्॥

श्रवर्णकवर्गद्दिवसर्जनीयाः कण्ठ्याः । ऋवर्णय्वर्गरषा मूर्धन्याः । वज्राकृतिवर्णो जिह्वाम्लीयः । 🂢 १ दित जिह्वाम्लीयः । ऌवर्णतवर्गलसा दन्त्याः । नासिक्योऽनुस्वारः । उवर्णपवर्गउपध्मानीया श्रोष्ठ्याः । इवर्णचवर्गयशास्तालन्याः । ए ऐ कंठतालन्यौ । श्रो श्रौ कंठोष्ठ्यौ । वो दन्त्योष्ठ्यः । श्रवर्णः सर्वमुखस्थानश्च । इत्युक्तानि वर्णस्थानानि । भगवतः वाक् वर्णात्मकोऽपि शब्दो न स्पृशति । ये तु श्रक्तरितं ध्वनिं भगवतः कथयन्ति, ते श्रयुक्तिवादिनः; श्रक्तरात्मकशब्दं विना श्रर्थस्यानुपलम्भात् । तथा च ये देवकृतिनिध्वनिं ध्वनयन्ति तेऽपि श्रयुक्तिवादिनः; जिनगुण्यविलोपनत्वात् ।

अरहंतभासियत्थं गणहरदेवेहिं गांधेयं सम्मं । पण्मामि भत्तिज्ञत्तो सुदणाणमहोवहिं सिरसा ॥

इति सिद्धान्तवचनिकद्धत्वाच । तेन शायते अच्रात्मक एव स्वामिनो ध्वनिर्मवति । स्वामिन एव च ध्वनिर्मवतिति निरक्षी इत्यस्यार्थः—निर्गतान्यक्षराणि यस्यां सा निरक्षी, नतु अक्षरित्ता इत्यर्थः वागस्पृष्ट-सनः (६४) । छुत्रत्रयराट्—छुत्रत्रयेणोपर्युपि धृतेन राजते छुत्रत्रयराट् (६५) । पुष्पवृष्टिभाक्—द्वादश-योजनानि व्याप्य पुष्पवृष्टिभवति, तानि च पुष्पाणि उपिरमुखानि अधोवन्तानि स्यः । ईदृग्विधां पुष्पवृष्टिं भजते योग्यतया यह्वातीति पुष्पवृष्टिभाक् (६६) । दिव्याशोकः—दिव्योऽमानुषो महामंडपोपिरि स्थितः योजनैकप्रमाण-कट्यो मिण्मयोऽशोकोऽशोकवृक्तो यस्य स दिव्याशोकः (६७) मानमर्दी—मानस्तम्भचतुष्टयेन प्रत्येकं सरो-वरचतुष्टयविष्टितेन प्रत्येकं सालित्रतयपरिवृतेन प्रत्येकं षोडशसोपानयुक्तपीठेन प्रत्येकं पद्मासनस्थितिजनप्रतिमा-चतुष्वश्चेन प्रत्येकं उपरितनमागे सरोवरसिहतेन हैमयक्तेण तत्रकृतजलक्रीडेन प्रत्येक छुत्रत्रयशोभितेन प्रत्येकं घंटाचामर्यादिविर्पाजितेन मिथ्यावादिनां मानमहंकारं दूरादिण दर्शनमात्रेण मर्द्यति शतखंडीकरोतीत्येवंशीलो मानमर्दी (६८) । संगीतार्दः—गीतवृत्यवादित्रविराजमाननास्वशालागतदेवांगनानृत्ययोग्यः संगीतार्दः । यत्र

१ द शुष्क इति।

नाट्यशालायां रतस्तम्भसहस्तशोभितायां एका पि नटी नृत्यन्ती स्तम्भेषु प्रतिविभ्विता रूपसहस्तं दर्शयित । यत्रे कापि स्फुटयित नटानाम् , इति वचतात् संगीतार्दः ( ६६ ) । अप्रमंगलः — अष्टौ मंगलानि प्रतिप्रतोलि यस्येति अप्रमंगलः । उक्तञ्च—

सृक्षार-ताल-कलश-ध्यज-सुप्रतीक-श्वेतातपत्र-वरदर्पण-चामराणि । प्रत्येकमष्टशतकानि विभान्ति यस्य तस्मै नमस्त्रिभुवनप्रभवे जिनाय ॥

सुप्रतीकराच्द्रेन स्तम्भाधारः नानाविचित्रचित्रितः पृजाद्रव्यस्थापनायोग्यः कुम्भिकापरनामा समुच्यते । ग्रान्यतसुगमम् (१००)।

श्रकत्तंक पूज्यपादाः विद्यानन्दाः समन्तभद्राद्याः । श्रुतसागरेश्च विनुता दिशन्तु सिद्धिं तृतीयशते ।॥

इति यश्चाईशतनामा तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।

# अथ चतुर्थोऽध्यायः

तीर्थंकृत्तीर्थंसर् तीर्थंकरस्तीर्थंकरः सुदृक् । तीर्थंकर्त्तां तीर्थंभर्ता तीर्थंशस्तीर्थंनायकः ॥ ४७ ॥

ॐ नमः । तीर्थकृत्—तीर्थते संसारसागरो येन तंतीर्थं द्वादशांगं शास्त्रम्, तत्करोतीति तीर्थकृत् । रिम-कापि-कुपि<sup>२</sup>-यातॄ-विच-रिचि-सिचि-गृम्यस्यक्' । क्विप् धातोस्तोऽन्तः पानुवन्धे (१) । तीर्थस्ट्—तीर्थं स्वतीति तीर्थस्ट् (२) । तीर्थकरः—तीर्थं कंरोतीति तीर्थकरः (३) । तीर्थकरः—तीर्थं करोतिति तीर्थकरः । वर्णागमत्वात् मोऽन्तः (४) । सुद्दक्—शोमना दक् द्वायिकं सम्यक्त्वं यस्य स सुद्दक् । शोमनलोचनो वा सुद्दक् (५) । उक्तञ्च—

नेमिर्विशालनयनो नयनोदितश्रीरम्रान्तद्वद्विविभवो विभवोऽध भूयः। प्राप्तो महाजनगरात्रगराजि तत्र सूतेन चारु जगदे जगदेकनाथः॥

तीर्थकर्ता—तीर्थस्य कर्ता तीर्थकर्ता (६)। तीर्थमर्ता—तीर्थस्य भर्ता स्वामी तीर्थभर्ता। ग्रयवा तीर्थ विभर्तीत्येवंशीलः तीर्थमर्ता (७)। तीर्थशः—तीर्थस्य ईशः स्वामी तीर्थेशः (८)। तीर्थनायकः—तीर्थस्य नायकः स्वामी तीर्थनायकः (६)।

धर्मतीर्थकरस्तीर्थप्रेता तीर्थकारकः। तीर्थप्रवर्त्तकस्तीर्थवेधास्तीर्थविधायकः॥ ४८॥।

धर्मतीर्थंकरः—धर्मश्चारित्रं स एव तीर्थः, तं करोतीति धर्मतीर्थंकरः (१०)। तीर्थंप्रणेता— तीर्थं प्रण्यतीति करोति तीर्थप्रणेता (११)। उक्तञ्च—

१ पद्यमिदं जनती नास्ति । २ द कुषि । द प्रती नारत्यर्थं पाठः ।

सृजित करोति प्रण्यति घटयति निर्माति निर्मिमीते च । अनुतिष्ठति विद्धाति च रचयति कल्पयति चेतिर करणार्थे ॥

तीर्थकारकः— तीर्थस्य कारकः तीर्थकारकः (१२)। तीर्थप्रवर्त्तकः— तीर्थस्य प्रवर्त्तकः तीर्थ-प्रवर्त्तकः (१३)। तीर्थवेधाः— तीर्थस्य वेधा कारकः तीर्थवेधाः (१४)। तीर्थविधायकः— तीर्थस्य विधायकः कारकः तीर्थविधायकः (१५)।

> सत्यतीर्थंकरस्तीर्थसेव्यस्तैर्थिकतारकः। सत्यवाक्याधिपः सत्यशासनोऽप्रतिशासनः॥ ४६॥

सत्यतीर्थंकरः— सत्यतीर्थं करोतीति सत्यतीर्थंकरः (१६)। तीर्थंसेट्यः— तीर्थानां तीर्थभूत-पुरुषाणां सेव्यः सेवनीयः तीर्थंसेव्यः (१७)। तेथिकतारकः— तीर्थं शास्त्रं नियुक्तास्तैर्थिकः। तीर्थं गुरुः, तिस्मिन्नियुक्ता सेवापराः तैर्थिकाः। अथवा तीर्थं जिनपूजनम्; तत्र नियुक्तास्तैर्थिकाः। अथवा तीर्थं पुण्यत्तेत्रं गिरनारादि, तद्यात्राकारकाः तैर्थिकाः। अथवा तीर्थं पात्रं त्रिविधं तस्य दानादौ नियुक्तास्तैर्थिकाः, तेषां तारको मोत्तदायकस्तैर्थिकतारकः (१८) उक्तञ्च—

> दर्शनं स्त्रीरजो योनिः पात्रं सत्री गुरुः श्रुतम् । पुण्यक्षेत्रावतारौ च ऋषिजुष्टजलं तथा ॥ उपाययज्ञौ विद्वान्सस्तीर्धमित्यूचिरे चिरम् ॥

सत्यदाद्याधिपः—त्यादि-स्याद्वयो वाक्यमुच्यते । क्रियासिहतानि कारकाणि वाक्यं कथ्यते । सत्यानि सत्पुरुषयोग्यानि, तानि च तानि घाक्यानि सत्यवाक्यानि । सत्यवाक्यानामधिपः स्वामी सत्यवाक्यानि । सत्यवाक्यानामुषीणां दिगम्वरमुनीनामधिपः सत्यवाक्याधिपः । स्रथवा सत्यवाक्यानां सत्यवादिनां स्राधि धर्मिनतां पाति रक्ति सत्यवाक्याधिपः (१६) । सत्यशासनः—सत्यं शासनं शास्त्रं यस्य स सत्यशासनः । स्रथवा सत्यं रयन्ति, स्रयत्यं वर्दान्त, पूर्वापरिवरोधिशास्त्रं मन्वते ते सत्यशाः जिमिनि-किपल-कण्चर-चार्वाक शाक्याः, तान् स्रस्यते निराकरोति इति सत्यशासनः । कोऽसौ पूर्वापरिवरोध इति चेत् पूर्वं ब्रुवन्ति-ब्राह्मणो न हन्तव्यः, सुरा न पेया । पश्चात् कथयन्ति-ब्रह्मणे ब्राह्मणमानमेत । इन्द्राय चित्रयं मस्द्रयो वैश्यं तमसे स्त्रसुच्याने किप । पश्चात् कथयन्ति-ब्रह्मणे ब्राह्मणमानमेत । इन्द्राय चित्रयं मस्द्रयो वैश्यं तमसे स्त्रसुच्यामणे । तथा सौन्नामणौ य पृथ्विधां सुरां पिवति न तेन सुरा पीता भवति । सुराश्च तिस्त एव श्रुतौ सम्मता-पैष्टी गौढी माधवी चेति । तथा ब्रह्मचारी सदाधुचिरित्येवमुक्त्वा पश्चात् गोसवे ब्राह्मणो गोसवे-नेप्या संवत्सरान्ते भातरमप्यभित्वपति । उपेहि मातरसुपेहि स्वसारम् । तथा—

तिल-सर्षपमात्रं च मांसं खादन्ति ये द्विजाः । तिष्ठन्ति नरके तावद्यावच्चन्द्र-दिवाकराः ॥

एवमुक्त्वा-

महोचो वा महाजो वा श्रोत्रियाय विशस्यते । निवेचते तु दिन्याय सक्सुगन्धनिधिविधः ॥

तथा-

गंगाद्वारे कुशावर्त्ते बिलवके नीलपर्वते। स्नात्वा कनखले तीथें संभवेन पुनर्भवे॥ दुष्टमन्तर्गतं चित्तं तीर्थस्नानान्न शुद्धयति । शतकोऽपि जलैधीतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥

तथा न हिंस्यात्सर्वभूतानि उत्तवा।

यज्ञार्थं पराचः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । यज्ञो हि वृद्धये सर्वेषां तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥

इत्यादि पूर्वापरिवरोधवाक्यानि वोधव्यानि (२०)। अप्रतिशासनः— श्रुविद्यमानं प्रतिशासनं मिथ्यामतं यत्र सोऽप्रतिशासनः । ग्रुथवा ग्रुविद्यमानं प्रतिशं दुःखं ग्रासने यस्य स ग्रुप्रतिशासनः । भगवान् खलु वृपभनाथः किंचिदूनपूर्वलच्कालपर्यन्तं पद्मासन एवोपिवष्टः धर्मोपदेशं दत्तवान् , तथापि दुःखं नान्वभूत् , ग्रुनन्तसुखानन्तवीर्यत्वात् (२१)।

## स्याद्वादी दिव्यगीर्दिव्यध्वनिरव्याहतार्थवाक्। पुण्यवागर्थ्यवागर्थवागर्थवागधीयोक्तिरिद्धवाक् ॥५०॥

स्याद्वादी—स्याच्छव्दपूर्वं वदतीत्येवंशीलः स्यादादी । स्यादिस्त घटः, स्यानास्ति घटः, स्यादिस्त नास्ति घटः, स्यादास्ति वाऽवक्तव्यो घटः, स्यादास्ति वाऽवक्तव्यो घटः, स्यादास्ति नास्ति वाऽवक्तव्यो घटः, एवं पटादिश्वपि पर्यायेषु योज्यम् । तथा जीवादिपदार्थेष्यपि द्रव्येषु कार्येषु व तन्वेषु च योजनीयम् । स्याच्छव्दोऽयमध्ययः सर्वथैकान्तिनिपेषको ज्ञातव्यः (२२) । उक्तञ्च—

सर्वेधा नियमत्यागी यथादृष्टमपेत्तकः । स्याच्छुब्दस्तावके न्याये नान्येषामातमविद्विषाम् ॥

द्वियगी:—दिन्या ग्रमानुपी गीर्वाणी यस्य स दिन्यगीः (२३) । दिन्यध्वनिः—दिन्यो ग्रमानुपी प्रति विन्यध्वनिः (२४) । विन्यध्वनिः—दिन्यो ग्रमानुपी प्रति दिन्यध्वनिः (२४) । अन्याहतार्थवाक्—ग्रन्याहतार्थी परस्पराविषद्वार्था ग्रसंकुलार्था वाग्वाणी यस्येति ग्रन्याहतार्थवाक् । उक्तञ्च—

व्याइतार्थवाग्लच्त्रणम्--

श्रजो मणिमुपाविध्यत्तमनंगुलिरावयेत् । तमग्रीवः प्रत्यमुञ्जत्तमजिह्नोऽभ्यनन्दयत् ॥

श्रथवा—श्रासमन्ताद् इननं श्राहतम्, अवीनां छागादीनां श्राहतस्य श्राहननस्य श्रथोंऽभिषेयः प्रयोजनं वा यस्याः सा श्रव्याहतार्था । श्राविशव्दात् श्राहतशब्दाचोपि श्रकारप्रश्लेषो श्रातव्यः । अव्याहतार्थां छागादिप्राणिनामघातप्रयोजना वाग्यस्य स श्रव्याहतार्थवाक् (२५) । पुण्यवाक् — पुण्या पुण्योपार्जन-हेतुभ्ता याग्वाणी यस्य स पुण्यवाक् । श्रथवा पुण्या श्रास्य-रोम-चर्मानवारणत्वात् पवित्रा वाक् यस्य स पुण्यवाक् । इत्यनेन ये यतयोऽपि सन्तो रोमवस्त्रं परिद्धित, चर्मजलं पिवन्ति, गजास्थिवलयादिकं च करे धारयन्ति ते प्रत्युक्ता मवन्ति (२६) । श्रथ्यवाक् — श्रर्थादनपेता श्रथ्यां निर्थकतारिहता वाग्वाणी यस्य स श्रथ्यवाक् । श्रथवा श्रथ्यां गण्धर-चिक-शकादिभिः प्रार्थनीया वाग् यस्य स श्रथ्यवाक् । श्रथवा श्रयेषु जीवादिपदार्थेषु नियुक्ता परमतपदार्थोंच्छोदिनी वाग्यस्य स श्रथ्यवाक् । श्रथवा श्रियेभ्यो याचकेभ्यो हिता वोधि-समाधिदायिनी वाग् यस्य स श्रथ्यवाक् । श्रथवा श्रथ्यं हेतुवादिनी, न त श्राशामात्रा वाग् यस्य । श्रथवा श्रथ्यं निवृत्तिकथिका श्रनेकप्रकारा धनदायिनी वा वाक् यस्य स श्रथ्यंवाक् । उक्तञ्च—

वस्तु-द्रव्य-प्रकाराभिधेयेषु विषयेषु च । निवृत्तौ कृति हेतौ च नवार्थेष्वर्थं उच्यते ॥

१ ज 'न विद्यते।' २ ज कायेपु। २ द स प्रार्थनी । ३ द स 'च श्रथें' ईंटुकू पाठः।

श्रथवा श्रथों याचनीयः श्रथ्यः प्रार्थः इति वाङ्नाम यस्य स श्रथ्यंवाक्, श्रयाचक इत्यर्थः (२७)। श्रधंमागधीयोक्तिः—भगवद्भाषाया श्रधं मगघदेशभाषात्मकम्, श्रधं च सर्वभाषात्मकम्। कथमेवं देवोपनीतत्वं तदितशयत्येति चेत्—मगघदेवसिन्नधाने तथा परिण्तया भाषया संस्कृतभाषया प्रवर्तन्ते मागधः देवातिशयवशात् मागधभाषया परस्परं भाषन्ते, प्रीतिकरदेवातिशयवशात् परस्परं मित्रतया च प्रवर्तन्ते, इति कारणात् । श्रधंमागधीया उक्तिर्भाषा यस्य स श्रधंमागधोयोक्तिः (२८) । इद्धंचाक्—इद्धा परमाति-शयं प्राप्ता वाक् माषा यस्य स इद्धवाक् । ईदृशी वाक्कस्यापि न भवतीति भावः (२६) ।

# अनेकान्तिद्गेकान्तध्वान्तिभद् दुर्णयान्तकृत्। सार्थवागप्रयत्नोक्तिः प्रतितीर्थमद्ग्नवाक् ॥५१॥

अनेकान्तदिक्— अनेकान्तं स्याद्वादं अनेकस्वभावं वस्तु दिशाति उपदिशति अनेकान्तदिक् (३०) । एकान्तध्वान्तभित्— एकान्तं यथा स्वरूपादिचतुष्टयेन सत्, तथा पररूपादिचतुष्टयेनापि सत् । एवं सत्येकान्तवादो भवति । स एव ध्वान्तं अन्धकारं वस्तुययावत्स्वरूपप्रच्छादकत्वात् एकान्तध्वान्तम् । एकान्तध्वान्तं भिनित्त नयवशात् शतलण्डीकरोतीति एकान्तध्वान्तभित् (३१) । दुर्णयान्तकृत् — दुर्णयाः पूर्वोक्तस्वरूपादि-पररूपादिचतुष्टयप्रकारेण सदेव असदेव नित्यमेव अनित्यमेव एकमेव अनेकमेवेत्यादि-दुष्टतया प्रवर्तते ये नया एकदेशवस्तुप्राहिणो दुर्णयाः कथ्यन्ते । दुर्णयानामन्तकृद् विनाशकः दुर्णयान्तकृत् (३२) । सार्थवाक् — सार्या अर्थसहिता न निर्धिका वक् यस्य स सार्थवाक् । अयवा सार्या प्रयोजनवती वाक् यस्य स सार्थवाक् । अयवा सार्या प्रयोजनवती वाक् यस्य स सार्थवाक् । अयवा सा लच्मी-रभ्युदयिनःश्रेयसलक्णा, तथा सहितः अर्थवाक् यस्य स सार्थवाक् । भगवद्वाणीमनुश्रुत्य जीवाः स्वर्गन्योत्तिकार्ये साध्यन्तीति कारणात् (३३) । अप्रयन्तोक्तः — अप्रयत्ना अविवक्तापूर्विका भव्यजीवपुण्य-प्रोतिता वाक् यस्य स अप्रयत्नोत्ति कारणात् (३३) । अप्रयन्तोक्तः — अप्रयत्ना अविवक्तापूर्विका भव्यजीवपुण्य-प्रोतिता वाक् यस्य स अप्रयत्नोत्ति । तथा चोक्तं —

तोकालोकदशः सदस्यसुकृतैरास्याद्यधार्थश्रुतं निर्यातं प्रधितं गणेश्वरवृषेणान्तम् हूर्त्तेन यत् । श्रारातीयमुनिप्रवाहपतितं यत्पुस्तकेष्वर्पितं तज्जैनेन्द्रमिहार्पयामि विधिना यण्टुं श्रुतं शाश्वतम् ॥

श्रथवा श्रप्रयत्ना श्रनायासकारिणी उक्तिर्यस्य स श्रप्रयत्नोक्तिः (३४)। प्रतितीर्थामद्भव।क् — प्रतितीर्थानां हरि-हर-हिरण्यगर्ममतानुसारिणां जिमिनि-किपल-कण्चर-चार्वाक-शाक्यानां वा मिथ्यादृष्टीनां मद्द्वनी श्रहंकार्यनेयकारिणी वाक् वाणी यस्य स प्रतितीर्थमद्द्वनवाक् (३५)।

# स्यात्कारध्वज्ववागीहापेतवागचलौष्ठवाक् । अपौरुपेयवाक्छास्ता रुद्धवाक् सप्तमंगिवाक् ॥४२॥

स्यात्कारध्यजवाक्-स्थात्कारः स्याद्वाद्वः, स एव ध्यजिश्चन्हं, श्रनेकान्तमतप्रसादमंडनत्वात् स्या-त्कारध्यजा वाग् वाणी यस्य स स्यात्कारध्यजवाक् (३६) । ईहापेतवाक्—ईहापेता निराकांचा प्रत्युपकारान-पेचिणी वाक् यस्य स ईहापेतवाक् । श्रयवा ईहा उद्यमस्तदपेता वाक् यस्य स ईहापेतवाक्, श्रहं लोकं सम्बोधयामीत्युद्यमर्राहतव।क्. स्वभावेन सम्बोधकवागित्यर्थः । (३७)। तथा चोक्तम्।

> न क्वापि बांछा ववृते च वाक्ते काले क्वचित्कोर्डापं तथा नियोगः। न पूरयाम्यम्बुधिमित्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युपैति॥

१ द वाड्मय । ज वाद्राम । २ द निर्था ।

अचलौष्ठवाक्-श्रचलौ निश्चलौ श्रोष्ठौ श्रघरी यस्यां सा श्रचलौष्ठा, श्रचलौष्ठा वाक् भाषा यस्य स श्रचलौष्ठवाक् (३८)। श्रपोरुपेयवाक् श्रास्ता- श्रपोरुपेयीग्णामनादिभूतानां वाचां वाग्णीनां शास्ता ग्रदः श्रपोरुपेयवाक् श्रास्ता। श्रथवा श्रपोरुपेयीग्णां दिव्यानां वाचां शास्ता श्रपोरुपेयवाक् श्रास्ता (३६)। रुद्ध वाक् रुद्धा मुखविकासरिहता वाक् यस्य स रुद्ध वाक् (४०)। सप्तमंगित्राक् सप्तानां मंगानां समाहारः सप्तमंगी। सप्तमंगीसिहता वाक् यस्य स सप्तमंगिवाक्। याकारी स्रीकृतौ हस्वौ क्वचित् इति वचनात् मंगीशब्दस्य ईकारस्य हस्वः। के ते सप्तमंगाः १ स्यादित स्नान्नास्ति स्यादित्तनास्ति रयादवाच्यं स्यादित चावक्तव्यं स्यादित चावक्तव्यं स्यादित नास्ति चावक्तव्यं । एतेणं सप्तानां मंगानां विस्तरः तस्वार्थस्थोकवार्ति-कालंकारे तथा तस्वार्थराजवार्त्तिकालंकारे देवागमालंकारे अष्टसहस्त्यपरनाम्निन्यायकु मुन्दस्ति वेवन्द्रोदये न्यायिविनश्चयालंकारे प्रमयकमलमार्त्ते अचण्डे इत्यादौ ज्ञातव्यः। (४१)।

# अवर्णगीः सर्वभाषामयगीर्व्यक्तवर्णगीः। स्रमोघवागक्रमवागवाच्यानन्तवागवाक् ॥४३॥

श्रवर्णगोः—न विद्यन्ते वर्णा श्रव्याणि गिरि भाषायां यस्य स श्रवर्णगीः । श्रथवा श्रवगतं श्रृणं पुनः पुनरभ्यासो यस्यां सा श्रवर्णा, ईदृशी गीर्यस्य स श्रवर्णगीः । श्रभ्यासमन्तरेणापि भगवान् विद्वानित्यर्थः । उक्तश्र वाग्भटेन—

### श्रनध्ययनविद्वांसी निर्द्रव्यपरमेश्वराः । अनलंकारसुभगाः पान्तु युष्मान् जिनेश्वराः ॥

ग्रथवा ग्रवर्णाः ग्राकारादिलक्षणोपलिक्ता गिरो वाण्यो यस्य स ग्रवर्णगीः । दीक्षावसरे नमःसिद्धेश्यः इति उक्तवान् (४२)। सर्वभाषामयगीः—सर्वेषां देशानां भाषामयी गीर्घाणी यस्य स सर्वमापामयगीः (५३)। व्यक्तवर्णगीः—व्यक्ता वर्णा ग्रक्तराणि गिरि यस्य स व्यक्तवर्णगीः (४४)।
श्रमोघवाक्—ग्रमोघा सफला वाक् यस्य स ग्रमोघवाक् (४५)। अन्नमवाक्—ग्रन्नमा ग्रगपद्विनी वाक् यस्य स ग्रमघवाक् (४६)। अवाच्यानन्तवाक्—ग्रवाच्या वक्तुमशक्या ग्रनन्ता ग्रनन्ता ग्रमतार्थप्रकाशिनी वाक् यस्य स ग्रवाक् (४७)। अवाक्—न विद्यते वाक् यस्य स ग्रवाक् (४८)।

## अद्वैतगीः सुनृतगीः सत्यानुभयगीः सुगीः। . योजनव्यापिगी चीरगौरगीस्तीर्थकृत्वगीः॥ ५४॥

अद्वेतगी:— ग्रहाँता एकान्तमयी गीर्वाणी यस्य स ग्रहाँतगी: । ग्रात्मैकशाितका ग्रहाँता प्रोच्यते (४६) । स्तृतगी:—स्तृता सत्या गीर्यस्य स स्तृतगी: (५०) । सत्यानुभयगी:—सत्या सत्यार्था ग्रनुभया ग्रास्त्यरिता सत्यासत्यरिता च गीर्यस्य न सत्यानुभयगी: (५१) । सुगी:—सुष्ठु शोभना गीर्यस्य स सुगी: (४२) । योजनव्यापिगी:—योजनव्यापिगी गीर्यस्य स योजनव्यापिगी: (५३)। सीर्यम्तर्याः गीर्यस्य स सुगी: (५४) । तीर्थम्हत्वगी:—तीर्यस्त्रता ग्रामितजन्मपातकप्रज्ञालिनी गीर्यस्य स तीर्थम्हत्वगी: (५५) ।

### भव्येकश्रव्यगुः सद्गुश्चित्रगुः परमार्थगुः । प्रशान्तगुः प्राश्निकगुः सुगुनियतकालगुः ॥ ५४ ॥

भव्येकश्रव्यगुः—भव्येरेवेकेः केवलेः श्रव्या श्रोतं योग्या गौर्वाणी यस्यं स भव्येकश्रव्यगुः । गौर-प्रधानस्यान्तस्य स्त्रियामादीनां चेति हस्यः । संध्यत्तराणामिद्वतौ हस्वादेशे (५६)। सद्गुः—सती समी-चीना पूर्वापरिवरोधरिहता शाश्वती वा गौर्वाणी यस्य स सद्गु. (५७)। चित्रगुः—चित्रा विचित्रा

१ स अपीरुपेयाया । २ स प्रे 'सिद्धाः गिरि वाययां यस्य स अवर्णंगीः' इति पाठः ।

नानाप्रकार त्रिमुवनभव्यजनिचत्तचमत्कारिणी गौर्वाणी यस्य स चित्रगुः (५८)। परमार्थागुः— परमार्था सत्यमयी गौर्यस्य स परमार्थगुः (५८)। प्रशान्तगुः—प्रशान्ता कर्मज्ञ्यकारिणी रागद्वेपमोहादि-रहिता गौर्यस्य स प्रशान्तगुः (६०)। प्राश्निकगुः—प्रश्ने भना प्राश्निकी, प्राश्निकी गौर्यस्य स प्राश्निक कगुः। प्रश्नं विना तीर्थेकरो न ब्रूते यतः, ततएव कारणाद्वीरस्य गण्धरं विना कियत्कालपर्यन्तं ध्विनिर्माभृत् (६१)। सुगुः—सुप्टु शोभना गौर्यस्य स सुगुः (६२)। नियतकालगुः—नियतो निश्चितः कालोऽविकरो यस्याः सा नियतकाला। नियतकाला गौर्यस्य स नियतकालगुः (६३)। तदुक्तं—

> पुन्त्रण्हे मन्मरण्हे श्रवरण्हे मन्मिमाए रत्तीए। छ-छम्बिद्धा शिमाय दिन्वन्भुर्गा कहड् सिद्धंतं॥

सुश्रुतिः सुश्रुतो याज्यश्रतिः सुश्रुन्महाश्रुतिः । धर्मश्रुतिः श्रुतिपतिः श्रुत्युद्धत्ते भ्रुवश्रुतिः ॥ ५६॥

सुश्रुति:—सुन्तु शोभना श्रुतिर्यस्य स सुश्रुतिः, अवाधितवागित्यर्थः (६४)। सुश्रुतः—शोभनं श्रुतं शास्त्रं यस्य स सुश्रुतः, अवाधितार्थश्रुत इत्यर्थः। अधवा सुन्तु अतिशयेन श्रुतो विख्यातिस्रभुवननन-प्रतिद्धः सुश्रुतः (६४)। याच्यश्रुतिः—याज्या पूज्या महापण्डितैर्मान्या श्रुतिर्यस्य स याज्यश्रुतिः (६५)। सुश्रुतः—सुन्तु शोभनं यथा भवति तथा श्रुणोतीति सुश्रुत् (६७)। महाश्रुतिः—महती सर्वार्थप्रकाशिका श्रुतिर्यस्य स महाश्रुतिः (६८)। धर्मश्रुतिः—धर्मेण विशिष्टपुण्येन निदानरिहतेन पुण्येनोपलित्तता श्रुति-र्यस्य स धर्मश्रुतिः, तीर्थकरनामकर्मप्रदायिनी भव्यानां श्रुतिर्यस्यति धर्मश्रुतिः (६८)। श्रुतिपतिः—श्रुतीनां शास्त्राणां पतिः स्वामी श्रुतिपतिः (७०)। श्रुत्युद्धत्ती—श्रुतेः श्रुतीनां वा उद्धत्तं उद्धारकारकः श्रुत्युद्धत्ती (७१)। भ्रु वश्रुतिः—श्रुवा शाश्रुती अनादिकालीना श्रुतिर्यस्य स श्रुवश्रुतिः (७२)।

# निर्वाणमार्गेदिग्मार्गदेशकः सर्वमार्गेदिक्। सारस्वतपथस्तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत्॥५०॥

निर्वाणमार्गिद्क्—निर्वाणानां मुनीनां मार्गे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रलक्ष्णं मोक्तमार्गे दिशति उपदिशति यः च निर्वाणमार्गिदक् । अथवा निर्वाणस्य मोक्तस्य तत्कलभूतस्य मुखस्य दा मार्गे स्त्रं दिशतीित निर्वाणमार्गिदक् (७३)। मार्गदेशकः—मार्गस्य रत्नत्रयस्य देशकः उपदेशकः मार्गदेशकः (७४)। सर्वमार्गिदक्—चर्वे परिपूर्णे मार्गे सर्वेषां सद्दृष्टि-मिथ्यादृष्टीनां च मार्गे संसारस्य मोक्तस्य च मार्गे दिशतीति सर्वमार्गिदक् (७५)। सारस्वतपथः— सरस्वत्याः भारत्याः पन्थाः मार्गः सारस्वतपथः। अथवा सारस्य स्वतन्वस्य आत्मज्ञानस्य पन्थाः सारस्वतपथः (७६)। तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत् – तीर्थेषु समस्त-समयिद्धान्तेषु परमोत्तमं परमञ्जष्टं तीर्थे वरोतीति तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत् । अथवा तीर्थपरमोत्तमन जैन-शास्त्रेण तीर्थे मिथ्यादृष्टीनां शास्त्रं कृत्ति छिन्तीति शतखंडीकरोतीति तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत् (७७)।

# देष्टा वाग्मीश्वरो धर्मशासको धर्मदेशकः। वागीश्वरस्त्रयीनाथस्त्रिभंगीशो गिरां पतिः॥४८॥

देश—दिशति स्वामितया त्रादेशं ददातीति देश (७८)। वाग्मीश्वरः—वाग्मिनो वाचोयुक्ति-पटवस्तेपामीश्वरः वाग्मीश्वरः (७६)। धर्मशासकः—धर्मे चारित्रं रत्नत्रयं वा, जीवानां रच्णं वा, वरतुस्वभावो वा च्मादिदशविधो वा धर्मः। तं शारित शिच्चयित धर्मशासकः (८०)। उक्तञ्च—

> धरमो वत्थुसहात्रो खमादिभावो य दसविहो धम्मो । रयणत्त्रयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥

धर्म देशकः—धर्मत्य देशकः कथकः धर्मदेशकः (८१) । वागीश्वरः—वाचां वाणीनामीश्वरे वागीश्वरः (८२) । त्रयीनाथः—त्रयी त्रैलोक्यं कालत्रयं च, तस्याः नाथः धर्मदेशकः त्रयीनाथः ।

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणां वा समाहारस्त्रयी, तस्याः नाथः । व्रह्मा-विष्णु-महेश्वराणां वा नाथः त्रयीनाथः । ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेदानां वा नाथः हेयतयोपदेशकः त्रयीनाथः (८३) । उक्तञ्च—

> सर्वज्ञध्वनिजन्यमत्यितिज्ञयोदिक्तश्रुतिः सूरिभिः , साध्वाचारपुरस्सरं विरचितं यत्कालिकाद्यं च यत् । सांख्यं ज्ञाक्यवचस्त्रयीगुरुवचश्चान्यच यहौकिकं , सोऽयं भारतिमुक्तिमुक्तिफलदः सर्वोऽनुभावस्तव ॥

त्रिभगीशः - त्रयो भंगाः समाहतास्त्रिभंगी । तस्या ईशिक्षभंगीशः । उक्तञ्च-पयोव्रतो न दध्यित न पयोऽत्ति दिधव्रतः । श्रगोरसव्रतो नोभे तस्म।त्तत्वं त्रयात्मकम् ॥

ग्रथवा—सत्ता उदय उदीरणा इति त्रिमंगी शास्त्रे कथिता, तस्या ईशस्त्रिमंगीशः । उक्तञ्च— संसारसंभवाणं जीवाणं जीवियाइं बहुवारं । गयदीभागतिमेगं छुप्पण्छहह्गितिभंगिद्वं ॥

६५६१ त्रायुप एते भागाः कियन्ते । इयोर्भागयोर्गतयोस्तृतीय भागस्य प्रथमसमये गतिं वन्नाति । यदि न वन्नाति तदा तृतीयभागस्य त्रयो भागाः कियन्ते । तत्रापि इयोर्भागयोर्गतयोस्तृतीये भागे प्रथमसमये गतिं वन्नाति । यदि तत्रापि प्रथमसमये न वन्नाति तदा तृतीयभागस्य त्रयो भागाः कियन्ते, इयोर्भागयोर्गतयोस्तृतीये भागे प्रथमसमये गतिं वन्नाति । यदि तत्रापि प्रथमसमये न वन्नाति, तदा तृतीयभागस्य त्रयो भागाः कियन्ते । एवं भागद्वये गते तृतीये भागे गतिं वन्नाति । एवं ६५६१।२१८७।७२६।२४३।८१।२७।६ ३।१ एवं नववारान् भागाः कियन्ते । इति त्रिभंगीशः (८४)। गिरांपतिः—गिरां वाणीनां पतिः । गिरांपतिः। क्वचित्र लुप्यन्तेऽभिधानात् (८५)।

सिद्धाः सिद्धवागाशासिद्धः सिद्धैकशासनः । जगत्त्रसिद्धसिद्धान्तः सिद्धमंत्रः सुसिद्धवाक् ॥५६॥

सिद्धाद्य:-विद्धा त्राज्ञा वाग्यस्य स सिद्धाज्ञः (८६)। सिद्धवाक्-सिद्धां वाग् यस्य स सिद्ध-वाक् (८७)। आज्ञासिद्धः-त्राज्ञा वाक् सिद्धा यस्य स त्राज्ञासिद्धः (८८)। सिद्धेकशासनः-सिद्धं एकमिद्धतीयं शासनं वाक् यस्य स सिद्धेकशासनः (८६)। जगत्प्रसिद्धसिद्धान्तः-जगित संसरे प्रसिद्धो विख्यातः सिद्धान्तो वाग् यस्य स जगत्प्रसिद्धसिद्धान्तः (६०)। सिद्धमंत्रः-सिद्धो मंत्रो वेदो यस्य स सिद्ध-मंत्रः (६१)। सुसिद्धवाक्-सुष्ठु त्रातिशयेन सिद्धा वाक् यस्य स सुसिद्धवाक् (६२)।

> शुचिश्रवा निरुक्तोक्तिस्तंत्रक्रन्न्यायशास्त्रकृत् । महिष्ठवाग्महानादः कवीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः॥६०॥

श्रुचिश्रवा:-श्रुचिनी पवित्रे श्रवसी कर्णों यस्य स श्रुचिश्रवाः (६३)। निरुक्तोक्तिः-निरक्ता निश्चिता उक्तिर्वचनं यस्य स निरुक्तोक्तिः (६४)। तन्त्रकृत्-तत्रं शास्त्रं करोतीति तन्त्रकृत् (६५)। न्याय-शास्त्रकृत्—न्यायशास्त्रं श्रविदृद्धशास्त्रं कृतवान् न्यायशास्त्रकृत् (६६)। मिहिष्ठवाक्—मिहिष्ठा पूज्या वाक् यस्य स मिहिष्ठवाक् (६७)। महानादः —महान् नादो ध्वनिर्यस्य स महानादः (६८)। कवी द्र —कवीनां गर्णधर-देवादीनामिन्दः स्वामी कवीन्दः (६६) दुन्दुभिस्वन —दुन्दुभिर्जयपटहः, तद्वत्स्वनः शब्दो यस्य स दुन्दु-भिस्वनः (१००)।

इति तीर्थकुच्छतनामा चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।

# अथ पत्रमोऽध्यायः

नामसहस्रज्ञानं तीर्थंकृतामल्पकोऽभ्युपायोऽयम् । तीर्थंकरनामकृते श्रुतसागरस्रिभः शविज्ञातः ॥ विद्यानन्द्यकृतंकं समन्तभद्रं च गौतमं नत्वा । नाध्यातं व्याक्रियते श्रुगुत श्रुतसागरेसुं निभिः॥

नाथः पतिः परिवृद्धः स्वामी भर्ता विमुः प्रभुः। ईश्वरोऽधीश्वरोऽधीशोऽधीशानोऽधीशितेशिता ॥६१॥

नाथ:-राज्यावस्थायां नाथते, पण्ठं भागधेयं याचते च नाथः। नाध नाधृ याचने इति धातोः प्रयोगात् अचा सिद्धम्। नाथ्येते स्वर्गमोत्तौ याच्येते भक्तेर्वा नाथः। अन्यत्रापि चेति कर्मणि अच् (१)। पितः-पाति रक्ति संसारदुःखादिति पितः। पाति प्राण्विवर्गे विषय-कपायेभ्य आत्मानिमिति वा पितः। पातेर्ढतिः आरेणादिकः प्रत्ययोऽयम् (२)। पिरवृद्धः-पिर समन्तात् वृद्धति स्म वर्द्धति स्म वा परिवृद्धः स्वामी। पिरवृद्धः-दढौ प्रमु-वलवतोरिति को निपातनात् नलोप इङ्भावश्च निपातस्य फलम्। तृह तृहि-वृद्धि वृद्धौ इति प्रकृत्यन्तरेण् वा तृष्टि वृद्धौ इत्यस्य तृह तृष्टि दृद्ध वृद्ध वृद्ध वृद्ध वृद्धाविति छान्दसा मन्यन्ते (३)। स्वामी- स्व आत्मा विद्यतेऽस्य स स्वामी। स्वस्येति सुरात्वं चेति, इन् आत्वं च (४)। भक्ती-विभित्ते धरित पुष्णाति वा जगद्भव्यजनं। उत्तमस्थाने धरित केवलज्ञानादिभिः गुणौः पुष्णातिति भर्ताः (५)। विभुः-विभविति विशेषेण मंगलं करोति, वृद्धि विद्धाति, समवसरणसभायां प्रभुतया निवसित केवलज्ञानेन चराचरं जगद् व्याप्नोति, सम्पदं ददाति जगत्तारयामीति अभिप्रायं वेराग्यकाले करोति, तारियतुं शक्रोति, तारियतुं प्राद्धर्भवित, एकेन समयेन लोकालोकं गच्छित जानातीति विभुः। तदुक्तं—

सत्तायां मंगले वृद्धौ निवासे व्याप्तिसम्पदोः । अभिप्राये च शक्तौ च प्राद्धुर्भावे गतौ च भूः॥

मुवो हुर्विशं प्रेषु चेति साधुः (६)। प्रमुः—प्रभवति समर्थों भवति, सर्वेपां स्वामित्वात् प्रमुः। (७)। ईश्वरः—ईष्टे समर्थों भवति, ऐश्वर्यवान् भवति ईश्वरः। किस-पिसि-भासीशस्थाप्रमदां च शीलायें वरः। ईश्वरःश्वरेषे ई लक्ष्मीरम्युद्य-निश्रेयसलक्ष्णा, तस्या ईश्वरः स्वामी ईश्वरः लक्ष्मीकान्त इत्यर्थः। घोषवत्योश्च कृति नेट् (८)। अधीश्वरः—ग्राधिक ईश्वरः इन्द्रादीनामिष प्रमुः अधीश्वरः। स्राधियां स्रज्ञानिनां पश्चनामिष सम्योधने समर्थ स्राधिश्वरः (६)। अधीशाः—स्राधिक ईशः स्वामी स्राधीशः। स्राधियां इरि-हर-हिरण्यगर्मादीनामीशः (१०)। अधीशानः—ईष्टे ईशानः स्राधिकः ईशानः स्राधीशानः। स्राधवा ये स्राधियो निर्विवेका लोका भवन्ति ते स्वामिनः ऐश्वर्ये दृष्ट्वा ईशानिमिति मन्यते, मिथ्यामितित्वात् (११)। उक्तञ्च—

त्वामेव वीतसमसं परवादिनोऽपि,
नूनं विभो हरि-हरादिधिया प्रपन्नाः।
कि काचकामलिभिरीश सितोऽपि शंखो,
नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेगा॥

श्रधीशिता—ग्रिधकृतोऽधिको वा ईशिता स्वामी श्रधीशिता (१२)। ईशिता—ईच्टे ऐश्वर्य-वान् भवतीत्येवंशीलः ईशिता (१३)।

> ईशोऽघिपतिरीशान इन इन्द्रोऽघिपोधिभूः। महेशवरो महेशानो महेशः परमेशिता ॥६२॥

१ द विद्याःतस्य । स विद्या तस्य ।

ईशः—ईप्टे निग्रहानुग्रहसमर्थत्वात् ईशः (१४) । उक्तञ्च—

सुहत्त्वयि श्रीसुभगत्वमरजुते द्विपंस्त्वयि प्रत्ययवद्मलीयते । भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितम् ॥

अधिपति:— ग्रिंधिकः पतिः स्वामी ग्रिंधिपतिः (१५)। ईशानः—ईष्टे ग्रहमिन्द्राणामिष स्वामी भवित ईशानः (१६)। इनः— एति योगिनां ध्यानवलेन दृदयकमलमागच्छित इनः। इण् जि-कृषिश्यो नक् (१७)। इन्द्रः— इंदित परमैश्वर्यं प्राप्तोति, शकादीनामप्याराध्यत्वाद् इन्द्रः। स्कायि-तंचि-वंचि-श्रिकि-चिपि-क्षुद्धि-चदि-मदि-मंदि-चंदि-उदीरिभ्यो रक् (१८)। अधिपः - ग्रिंधिकं पाति सर्वजीवान् रक्ति ग्रिंधिपः। उपसर्गे त्वातो उः। ग्रथवा ग्रिंधिकं पिवति केवलशानेन लोकालोकं व्याप्तोति ग्रिंधिपः (१६)। अधिभूः— ग्रिंधिका त्रैलोक्यसम्बन्धिनी भूर्भूमिर्यस्य स ग्रिंधिम्ः, त्रिभुवनैकनाथ इत्यर्थः।

सत्तार्या मंगले वृद्धौ निवासे व्याप्ति-संपदो:। श्रिभप्राये च शक्तौ च प्रादुर्भावे गतौ च भू:॥

इति वचनात् । श्रिधिकं मलं गालयित, मंगं सुखं वा ददाति श्रिधिम्ः, श्रिधिकवृद्धियोगात् श्रमन्त-कालं मुक्तिनिवासात् केवलशानेन लोकालोकव्यापनात् श्रिधिकसंपत्प्रसंगात्, लोकालोकव्यात्य्यभिप्रायात्, श्रमन्तशक्तित्वात्, विरुद्धपर्यायेण प्रादुर्भावात्, एकेन समयेन त्रैलोक्याग्रगमनात् श्रिधिम्. । उक्तञ्च—

> गोयाभावे वेछि जिम थक्कइ गागु वलेवि । सुक्कढं जसु पइ विवियउ परमसहाउ भगोवि ॥

श्रिभूर्नायको नेता इति घचनात् त्रिभुवनैकनायक इत्यर्थः (२०)। महेश्वरः—महतामिन्द्रा-दीनामीश्वरः स्वामी महेश्वरः । अथवा महस्य पूजाया ईश्वरः स्वामी महेश्वर (२१)। महेशानः— महांश्रासावीशानो महेशानः । अथवा महतामीशानः, अथवा महस्य यशस्य ईशानो महेशानः (२२)। महेशः—महांश्रासावीशः महेशः। अथवा महतामीशः महेशः। अथवा महस्य यागस्य ईशः महेशः (२३)। परमेशिता—परमः प्रकृष्टः ईशिता परमेशिता। अथवा परा उत्कृष्टा मा बहिरम्यन्तरलच्चण लद्दमीः परमा। परमाया ईशिता परमेशिता (२४)।

### अधिदेवो महादेवो देवस्त्रिभुवनेश्वरः । विश्वेशो विश्वभृतेशो विश्वेट् विश्वेश्वरोऽधिराट् ॥ ६३ ॥

अधिदेवः — ग्राधिकः शक्तादीनां देवः परमाराध्यः ग्राधिदेवः (२५)। महादेवः — महान् इन्ता-दीनामाराध्यो देवो महादेवः। ग्रथवा महादेवः च्रित्रयः, तस्य देवी महादेवीति कारणात् महादेवशब्देन च्रित्रय एव च्रित्रयमार्या महादेवीति। (२६)। देवः — दीव्यति क्रीडित परमानन्दपदे देवः परमाराध्य हत्यर्थः (२७)। त्रिभुवनेश्वरः — त्रीणि भुवनानि समाह्तानि त्रिभुवनं स्वर्ग-मर्त्य-पाताललोकाः, तस्य त्रिभुवनस्य ईश्वरः त्रिभुवनेश्वरः (२८)। विश्वेशः — विश्वस्य त्रैलोक्यस्य ईशः स्वामी विश्वेशः (२६)। विश्वेशः — विश्वेशं भूतानां प्राणिवर्णाणामीशः स्त्रामी विश्वभूतेशः। ग्रथवा विश्वेणं भूतानां व्यन्तर-विशेपाणामीशः विश्वभूतेशः। ग्रथवा विश्वभूतेशः। ग्रथवा विश्वभूतेशः (३०)। विश्वेर्यः—विश्वस्य त्रिभुवनस्य ईट् स्वामीः विश्वेर्यः (३१)। विश्वेश्वरः — विश्वस्य भूभु व स्वस्रयस्य ईश्वरः प्रभुः विश्वेश्वरः (३२)। अधिराट् — ग्राधिकं राजते ग्राधिराट् । ग्रथवा ग्राधि वशीकृता राजानो यन स ग्राधिराट् । उक्तञ्च—अधि वजीकरणाधिष्ठानाध्ययनैश्वर्यस्तरणाधिकेषु । (३३)।

१ द कुभ्यो।

## लोकेश्वरो लोकपतिलेकिनाथो जगत्पतिः। जैलोक्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जगत्प्रभुः॥ ६४॥

लोकेश्वर:— लोकानां त्रिमुवनजनानामीश्वर स्वामी लोकेश्वरः । ग्रथ्या लोकस्य सम्यग्दर्शनस्य ईश्वरः लोकेश्वरः । लोक लोच् दर्शने इति धातोः प्रयोगात् (३४) । लोकपितः— लोकस्य त्रिमुवनस्थित-प्राणिवर्गस्य पित स्वामी लोकपितः (३५) । लोकनाथः— लोकस्य त्रिमुवनस्य नाथः स्वामी लोकनाथः । ग्रथवा लोकेकर्तृभूतैर्भगवान् कर्मतापत्रं मोचं प्रित याच्यते । याचि नाथेत्यादीना द्विकर्मकर्तृत्वं याचिधातोः । नाथ्यते मोचं याच्यते इति लोकनाथः (३६) । जगत्पितः—जगतां त्रिभुवनानां पितः स्वामी जगत्पितः (३७) । त्रेलोक्यनाथः — त्रेलोक्यस्य भुवनत्रयस्य नाथः स्वामी त्रेलोक्यनाथः (३८) । लोकेशः— लोकानां जगज्जनानामीशः स्वामी लोकेशः (३८) । जगन्नाथः— जगतां नाथो जगन्नाथः (४०) । जगत्प्रभु —जगतस्रेलोक्यस्य प्रभुः स्वामी जगत्प्रभुः (४१) ।

पिताः परः परतरो जेता जिष्णुरनीश्वरः । कर्त्ता प्रभूष्णुर्भाजिष्णुः प्रभविष्णुः स्वयंप्रभुः ॥ ६४ ॥

पिता—पाति रक्ति दुर्गतौ पतितुं न ददाति इति पिता । स्वस्यादयः स्वरट-नप्तृ नेष्ट-त्वष्ट-मृतृ होतृ-पोतृ-प्रशास्तृ-पितृ-दुिहन्-जामानृ-आतरः, एते तृन्पत्ययान्ता निपात्यन्ते (४२) । परः—पिपर्ति पालः यति पूर्याते वा लोकान् निर्वाणपदे स्थापयित परः । अच् । विद्वादपरः परः (४३) । परतरः—परस्मात् विद्वात् उत्कृष्टः परः परतरः; सर्वेषां धर्मोपदेशेन गुरुत्वात् (४४) । जेता—जयित सर्वोत्कर्षण प्रवर्तते इत्येवंशीलो जेता (४५) । जिल्णुः— जयित सर्वोत्कर्षण प्रवर्तते इत्येवंशीलो जिल्णुः । जि-भुवोः ज्युक् (४६) । अनीश्वरः—न विद्यते ईश्वरः एतस्मादपरः अनीश्वरः (४७) । कर्त्ता—अनन्तशनं अनन्तदर्शनं अनन्तवीर्यं अनिर्वाणं अनिर्वाणं अनिर्वाणं अन्तविष्यमात्यनः करोतीति कर्ता (४८) । उत्तक्ष्य

जीवो उवश्रोगमश्रो श्रमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो । भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोष्ट्रगई॥

एवं सति-

अकर्ता निर्गुण: शुद्धो नित्य: सर्वगतोऽक्रिय: । श्रमूर्त्तश्चेतनो भोक्ता पुमान् किपलशासने ॥

इति न घटते । कथं न घटते ?

श्रकत्तीप पुमान् भोक्ता क्रियाशून्योऽप्युदासिता । नित्योऽपि जातसंसर्गः सर्वगोऽपि वियोगभाक् ॥ श्रुद्धोऽपि देहसंबद्धो निर्गुणोऽपि स मुच्यते । इत्यन्योन्यविरुद्धोक्तं न युक्तं कापिलं वचः ॥

प्रभृष्णु:-प्रभवित इन्द्र-धरणेन्द्र-नरेन्द्र-चन्द्र-गणीन्द्रादीनां प्रभुत्वं प्राप्नोतीत्येवंशीलः प्रभृष्णुः (४६)। आजिष्णु -आजृश्रासद्धभ्लास दीसौ इति धातोः प्रयोगात् आजते चन्द्रार्ककोटिभ्योऽपि अधिकां दीप्तिं प्राप्नोत्तित्येवंशीलः आजिष्णुः । आज्यलंकुन् भू सिंह रुचि वृति वृधि चिर प्रजनापत्रपेनामिष्णुच् (५०)। प्रभ-विष्णुः-प्रभवित अनन्तशक्तित्वात् समर्थो भवतीत्येवंशीलः प्रमविष्णुः (५१)। उक्तञ्च-

दानं प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगर्वं चमान्वितं शौर्यम् । त्यागसहितं च वित्तं दुर्ल्जभमेतच्चतुर्भद्रम् ॥

तथा चोक्तममोघवर्षेण राज्ञा-

किं शोच्यं कार्पण्यं सति विभवे किं प्रशस्यमीदार्यम् । तनुतरवित्तस्य तथा प्रभविष्णोर्यत्सहिष्णुत्वम् ॥

स्वयंप्रभु -स्वयमात्मना प्रभुः समर्थः, न तु कैनापि कृतः स्वयंप्रभुः ( ५२ )।

लोकजिद्धिश्वजिद्धिश्वविजेता विश्वजित्वर्रः। जगज्जेता जगज्जेत्रो जगज्जिष्णुर्जगज्जयी ॥६६॥

लोकजित्-लोकं संतारं जितवान् लोकजित् (५३)। विश्वजित्-तिश्वं त्रैलोक्यं जितवान् विश्व-जित् (५४)। विश्वविजेता—विश्वं त्रैलोक्यं विजयते निजसेवकं करोतीत्येवंशीलो विश्वविजेता (५५)। विश्वजित्वरः—विशति श्रात्मप्रदेशेषु मिलति वन्धमायाति श्लेपं करोति इति विश्वं श्रानावरणाद्यष्टक-मंछमूह्स्तं जयति त्त्र्यं नयतीत्येवंशीलो विश्वजित्वरः। स्विण् न्यां क्वरप्। धातोस्तोन्तः पानुबन्धे क्वरप् नदादौ पठ्यते विश्वजित्वरी जिनंध्यातिः (५६)। जगजजेता—जगतां सर्वमिध्यादृष्टीनां जेता जयनशीलः जगज्जेता (५७)। जगजजेत्रः—जगंति जयतीत्येवंशीलः जगज्जेता। तृत् । जगज्जेतेव जगज्जेतः। स्वाधं स्रण् । जगजजेतुरयं वा जगज्जेतः। इदमधं अण् । त्त्रियपुत्र इत्यर्थः (५८)। जगज्जित्यः—गच्छतीत्येवंशीलं जगत् । पंचमोपघाया द्विट चागुणे दोषः। अममनतनगमां क्वौ पंचमलोपः। श्रात् श्रत् । स्वाते-स्तोऽन्तःपानुवन्धे । जगत् इति कोऽर्थः १ मनः, तज्ज्यतीत्येवंशीलः जगज्जिष्णुः। जि-स्रवोःपणुक् । राज्या-वस्थापेत्त्या सर्वरिपृणां जेता, समवसरणमंडितापेत्त्या श्रैलोक्यजयनशिलः (५६)। जगज्जधी—जगज्यतीत्येवंशील जगज्यी। जीण्हृहिविश्रिपरिभृवमाभ्यमान्यधं च । तच्छीलाधं इन् प्रत्ययः (६०)।

अत्रणीर्गामणीर्नेता मृर्भृवःस्वरधीश्वर । धर्मनायक ऋदीशो भूतनाथश्च भृतभृत् ।६७॥

अम्रगीः - ग्रमं नैलोक्योपरि नयति ग्रमणीः (६१) । उक्तश्च -

प्रान्त-संद्यातयोभिन्नाशकारे प्रथमेऽधिके। पलस्य परिमाणे वाऽलम्बनोपरिवाच्ययोः। एरः श्रेष्ठे दशरवेव विकिरमं च कथ्यते॥

ग्रामणीः - ग्रामं विद्वसमृहं नयतीति ग्रामणीः (६२)। नेता—नयति स्वधर्ममित्येवंशीलो नेता (६३)। भूर्भुवःस्वरधीश्वरः - भूरधोलोकः, भुवर्मध्यलोकः, स्वरूर्धलोकः, तेपामधीश्वरः स्वामी भूर्भुवःस्वरधीश्वरः (६४)। धर्मनायकः —धर्मस्य ग्राहंसालच्चित्रः नायको नेता धर्मनायकः (६५)। मृद्धीश — श्रृद्धीनामीशः स्वामी श्रृद्धीशः। उक्तञ्च --

बुद्धि तत्रो विय लद्धी विउवणलद्धी तहेव ओसहिया। रस वल श्रवखीणा विय लद्धीणं सामिणो वंदे॥

तथा वुधाशाधरेण महाकविनाऽष्टर्द्धयः प्रोक्ताः । तथाहि-

निर्वेदसीष्टवंतपद्वपुरात्मभेद्-संविद्विकरवरमुदोऽद्भुतिद्व्यक्षकीन् । बुद्धयीपधीयलतपोरसविक्रियद्विक्षेत्रिक्षयद्विकार्वाद्विकालान् स्तुमहे महर्पीन् ॥

तत्र बुद्धिऋद्धिः अष्टाद्शविधा—केवलशानं १ अविधिशानं २ मनःपर्ययशानं ३ बीजबुद्धिः ४ कोष्ठबुद्धिः, ५ पदानुसारित्वं ६ संभिन्नश्रोतृत्वं ७ दूरास्थादनं ८ दूरस्पर्शनं ६ दूरदर्शनं १० दूराप्राणं ११ दूर- अवर्षं १२ दशपृर्वित्वं १३ चतुर्दशपृर्वित्वं १४ अष्टांगमहानिमित्तशत्वं १५ प्रशिश्रमणता १६ प्रत्येकबुद्धत्वं १७ वादित्वं॥१८॥ चेति। तत्र द्रव्य-चेत्र-काल-भाव-करण्-क्रमव्यवधानाभावे युगपदेकस्मिन्नेव,समये।त्रिकालवर्त्तिसर्व-

१ ज णनुशी० । २ ज पल्यस्य ।

ह्ळ्युल्पर्यायपदार्यावभातकं केवलहानम् ॥ १॥ ह्ळ्य-च्चेत्र-काल-मादैः प्रत्येकं विद्यायमानैदेशावधि-प्रमाविध-चर्वादिधनेद्रिमेक्षं अविधिशानावर्याक्योपशमनिमित्तं रुपिद्रव्यविषयमविधिशानम् ॥ २॥ द्रव्य-क्वेत्र-काज-भार्वः प्रत्येकनवरान्यनानैः ऋजुनतिवियुलनतिमेदं मनःपर्ययज्ञानावरणज्ञ्योपरामकारणं रूपिहव्यानन्त-भागविषयं नतः नर्ययशनन् ॥ ३॥ सङ्ख्यसमर्यञ्चते क्रेत्रे सारवति कालादिसहायापेक् वीलमेकसुतं यथाऽनेक-वांबकोटियदं मवति, तथा नोमनइन्द्रियश्रुतावरण्वीर्यान्तरायक्योपशमप्रकर्यं सति संख्येयशब्दस्य अनन्तार्थ-प्रतिदह्यस्य श्रनन्तर्लिगैः सह एक्ट्यीलपदस्य प्रह्णादनेकार्थप्रतिपत्तिर्वीजन्तृद्धिः ॥ ४ ॥ कोष्टागारिकस्थापिता-नामदेकीर्णानामविनदानां भ्यतामन्यत्रीतानां यथा क्रोप्ठेऽवस्थानं, तथा परोपदेशादवधारितानामर्थव्रन्थ-र्वादानां भूयनां अर्व्यातकोर्गानां बुद्धावस्थानं कोष्टबुद्धिः ॥ ५ ॥ पद्मनुसार्दिः त्रिधा-प्रतिसारि अनुसारि उभयतारि चेति । तत्र जीजरदाद्घारियतान्येव पदानि वीजपदिस्थितर्लियेन जानाति प्रतिचारि । उपरिस्थिता-न्येत पद्मिन लानाति ऋतुतारि । उमयपार्श्वस्थितानि पद्मिन यदा नियमेन ऋनियमेन वा जानाति उमयवारि । एवमेकत्य पदत्दार्थे परत उपशुल्य आदावंते मध्ये वा अशोपप्रन्थार्थश्वरणं पदानुसारित्वम् ॥६॥ हादशयोत्तायाने नवयोजनिकतारे चक्रवित्तन्यायारे गज-वाजि-खरोष्ट्र-नजुष्यादीनानक्रवनक्ररूपाणां नानाविधकर्रवितशञ्दानां युगपदुत्तकानां तथोविशोयवज्ञलामापादितवर्वज्ञोवप्रदेशपकृष्टश्रोत्रेन्द्रियपरिखामा-त्वर्देषा नेककाले प्रहण्ं तत्प्रतिनादनसन्यत्वं च संभिन्नश्रोतृत्वम् ॥ ७॥ तयःशक्तिविशेषाविर्माविता-राधार्यारतेनन्त्रियश्रतावरण्वीर्यान्तरयक्षयोपश्चनांगोषांगनामलामानेक्त्यश्चवयुवनवयोजनक्षेत्राद्वहिर्वहयोजन -विप्रकृष्ठनेत्रादायातस्य रसस्य त्रास्त्रादनसानर्थ्यं दृरास्त्रादनम् । त्र्यवृतक्तेत्रं यक्तियतं तक्तिन् ? पंचेदिः-पर्टोइलर्शनं नव योजनम्, रतनं नवयोजनम्, प्राणं नव योजनम्, अवलोकनं योजनानां त्रिपष्टि-अधिकद्विशतोपे-तवतचत्वारिंशत्वद्त्यं ४७२६३ । अवर्णं योजनद्वादशकम् (१२) । इति अवषृतक्तेत्रम् । तथा पंचेन्द्रियाचंत्रित्य-श्रंनं घनुषां चतु.शताधिकं टहस्रस्क्न् । रक्तं घनुषां द्वादशाधिकं पंचशतकम् । त्राणं घनुषां चतुःशतानि । चनुः ग्रहाधिकनवशतोपेतयोदनस्ह्यांचकन् । श्रोत्रं ग्रहसहस्राणि धनुपान् । चनुचिन्दियत्वर्शनं द्विशताधिका-नि दिशतधन्ंि । त्राणं शतद्वयं धनुपान् । चकुः चतुःपंचाशव्धिकनवशतात्रे योजनानां द्वे सङ्खे । त्रीन्द्रि-यत्मर्शनंपोडश शतानि धनुपान् । रतनं अधार्देशतियुतं शतनेकं धनुपान् । शाणं धनुःशतमेकन् । द्वीन्द्रियस-र्शनं ब्रहशतानि घनुपान् । रतनं चतु पष्टिघनुपान् । एकेन्द्रियस्पर्शनं घनुपां चतुःशतानि । उक्तञ्च-

> सिंग्णस्य त्रार सोहे विण्हं नव जीयणाण चक्तुस्य । सत्तेदालसहस्या वे संय तेसिंहिनिदरे य ॥

इति वंहिनंचेन्द्रियवित्रयक्त्रनाया । तथा एकेन्द्रियादीनां ऋवयृतक्त्रगाया—

धणु वीसडदसय कदी जोयणद्वादालहीज्वितसहस्सा। अद्वसहस्स धणुणं विसया दुगुणा य जा सस्रिण्ण सि ॥

विश्वतिष्ट्रतिः ४००, श्रष्टकृतिः ६४, दशकृतिः १०० । एवं किदशक्षेत कृतिः, कृतिशक्षेत गुणकाचे लन्यते । एवं सर्शनावधृतनवयोजनाद्वहिर्नूस्त्रश्चम् ॥ ८ ॥ एवं समावधृतनवयोजनाद्वहिर्नूस्त्राणम् ॥ १० ॥ एवं चनुस्वधृतित्रपष्टपिकदिश्वोपेत-सम्बन्धारिशत्वह्वयोजनाद्वहिर्नूस्त्राणम् ॥ १० ॥ एवं चनुस्वधृतित्रपष्टपिकदिश्वोपेत-सम्बन्धारिशत्वह्वयोजनाद्वहिर्नू परयन्ति ॥ ११ ॥ । एवं श्रोत्रावधृतद्वादश्ययोजनाद्वहिर्नूस्यातं शब्दं श्रुप्तति ॥ १२ ॥ रोहिर्णाप्रकृतिप्रप्रवच्यवन्द्वाविद्यादेवतामिः श्रमुगतांगुष्टप्रवेनादिनतशत्कुल्लकविद्यादेवतामिः स्त्रीन् वारानागतानिः प्रत्येकनात्नीयस्त्रलपद्यम्प्र्याविष्करण्यक्यनकुशलामिवंगवतीमिरचलितचारित्रस्य दश-पूर्वपुत्तरश्रुतकागरोक्तर्णं दशपूर्वित्वम् ॥ १३ ॥ श्रुवकेवर्जानां चतुर्दशपूर्वित्वम् ॥ १४ ॥ श्रष्टौ नहानिमिचानि कथ्यन्ते—श्रान्तिर्द्धं १ मौमं २ श्रांगं ३ स्तरः ४ व्यंवनं ५ लद्धणं ६ ह्यन्नं ७ स्पन्नस्विति = श्रष्टमद्दान्वित्वानि । तत्र पूर्वचन्द्रशहनज्ञतत्वारका पंचविष्वच्योतिर्गणोदयास्तनयप्रभृतिमिरतीवानागतक्वप्रविमागदर्शनं

त्रान्तरिक्तम् ॥१॥ भूमौ धन-शुषिर-स्निग्ध-रूक्वादिविभावनेन पूर्वादिदिक्त्यूत्रविन्यासेन च वृद्धि-हानि-जय-परा-जयादिविज्ञानं भूम्यन्तर्गतकनकरूप्यप्रभृतिसंसूचनं भौमम् ॥ २ ॥ गजाश्वादितिस्थ्रां मानवानां च सत्वस्वभाव-वातादि-प्रकृति-रस-रुधिरादिसप्तधातु - शरीर - वर्ण-गन्ध-निम्नोन्नतांग - प्रत्यङ्गनिरीत्तरणादिभिस्त्रिकालभाविसुख -दुःखादिविभावनं श्राङ्गम् ॥३॥ नर-नारी-खर-पिंगलोलक-वायस-शिवा-श्रुगालादीनां श्रक्तरानक्तरात्मकशुभा-शुभशब्दश्रवर्णेन इप्रानिष्टफलाविर्मावः स्वरः ॥ ४ ॥ शिरो-मुख-त्रीवाद्षि तिलक-मसक-लांछनवर्णादि-वीच्रणेन त्रिकालहिताहितावेदनं व्यञ्जनम् ॥५॥ कर-चर्रणतल-वच्चःस्थलादिष् श्रीवृच्च-स्वस्तिक-मृंगार-कलश-कुलिशादिलच्यावीच्यात् त्रैकालिकस्थान-मानैश्वर्यादिविशेषकं लच्च्यम् ॥ ६ ॥ वस्त्र-शस्त्र-छत्रोपानदासन-शयनादिपु देव-मानव-राज्ञसक्षतविभागेषु शस्त्र-कंटक-मूषकादिक्षतछेददर्शनात् कालत्रयविषयमागेन लामालाम-सुख-दुःखादिसंद्वनं छिन्नम् ॥७॥ वात पित्त-श्लेष्मदोषोदयरिहतस्य पश्चिमरात्रिविभागेन चन्द्र-सूर्य-धरा-समुद्र-मुखप्रवेशनसकलमहीमंडलोपगूहनादिशुभस्वप्रदर्शनात् घृत-तैलाक्तात्मीयदेह-खर-करभारूढापाग्दिगमनाचशुभ-स्वप्तदर्शनात् त्रागामिजीवित-मरण्-सुख-दुःखाद्याविर्मावकः स्वप्तः ॥८॥ स च द्विविधः —छित्र-मालाविक-ल्पात् । गजेन्द्र-वृपभ-सिंहपोत-प्रभृतिशिक्षत्रः । पूर्वापरसम्बन्धानां भानां दर्शनं माला । एतेषु महानिमित्तेषु कुरालत्वं अप्टांगमहानिमितञ्जता ( १५. )। अतिसूद्धमार्थंतत्विवचारगहने चतुर्दशपूर्विण एव विषये अनुपयुक्ते प्रकृष्टश्रुतावरणवीर्यान्तरायच्चयोपशमाविर्भृतासाधारणप्रशासिकलाभात श्रनधीतद्वादशांगचतुर्दशपूर्वस्य निः संशयनिरूपणं प्रज्ञाश्रमणत्वम् । सा च प्रज्ञा चतुर्विधा-स्रौत्पत्तिकी वैनयिकी कर्मजा पारिणामिकी चेति । तत्र जन्मान्तरिवनयजनितसंस्कारसमुत्पन्ना श्रीत्पत्तिकी ॥ १ ॥ विनयेन द्वादशांगानि पठतः समुत्पन्ना वैनायिकी ॥ २ ॥ दुश्चरतपश्चरण्वलेन गुरूपदेशेन विना समुत्पन्ना कर्मजा ॥ ३ ॥ स्वकीय-स्वकीयजातिविशेषेण समुत्पन्ना पारिगामिकी चेति ॥ ४॥ (१६)। परोपदेशं विना स्वशक्तिविशेषादेव शन-संयमविधाने नैपुण्यं प्रत्येक-बुद्धता ( १७ ) । शकादिष्विप प्रतिविन्धिपु सत्सु अप्रतिहतया प्रतिभया निकत्तराभिधानं पररन्ध्रापेत्तरणं च वादित्वम् (१८) । इति बुद्धित्रमृद्धिरष्टादशविधा समाप्ता ।

रुत्रीपधर्द्धिरष्टविधा — त्रसाध्यानामपि व्याधीनां सर्वेषां विनिवृत्तिहेतुः त्रामर्श १ क्वेल २ जल्ल ३ मल ४ विट् ५ सर्वोपिधप्राप्त ६ त्रास्याविष ७ इप्ट्यविष ८ भेदात् । इस्त-पादादिसंस्पर्शः श्रामर्शः सकलौपधित्वं प्राप्तो येषां ते त्रामशौषिषप्राप्ताः ॥ १ ॥ द्वेलो निष्ठीवनं तदुपलच्चणं श्लेष्मलालाविद्सिंहाण-कादीनां तदीपिधत्वं प्राप्तो येषां ते द्वेलीषिप्रप्ताताः ॥२॥ स्वेदालम्बनो रजोनिचयो जल्लः, स स्त्रीषि प्राप्तो विपां ते जल्लीपधिपाताः ॥३॥ कर्ण्दन्तनासिकालोचनसमुद्भवो मलः श्रीपधित्वं प्राप्तो येषां ते मलीषधिप्राप्ताः ।।४।। विट् उच्चारः, शुक्तं मूत्रं च श्रौषधिर्यंपां ते विडौषधिप्राप्ताः ॥५॥ स्रंग-प्रत्यंग-नख-दंत-केशादिरवयवः, तत्तंस्पर्शी वाय्वादिः सर्वोषधित्वं प्राप्तो येषां ते सर्वोपधिप्राप्ताः ॥ ६ ॥ उग्रविषसंप्रक्तोऽप्याहारो येषामास्यगतो निर्विपो भवति ते ग्रास्याविषाः । ग्रयवा येपां वचःश्रवणान्महाविषपरीता ग्रापि पुरुषा निर्विपीभवन्ति ते श्रास्याविषाः । श्रथवा श्रासीविषमविषं येषां ते श्रास्यविषाः ॥ ७॥ येषामालोकनमात्रादेवातितीव्रविष--दुपिता श्रपि विगतविपा भवन्ति ते दृष्ट्यविपाः । श्रथवा दृष्टिविषाणां विषं श्रविपं येषां ते दृष्ट्याविपाः ॥ ८॥ (२) वलालम्बना ऋदिस्त्रिविधा—मनोवाकायविषयभेदात् । तत्र मनोऽनिन्द्रिय-श्रुतावरण-वीर्यान्तरायच्योपरामप्रकर्पे सति खेदं विना अ्रन्तर्मुहूर्त्ते सकलश्रुतार्थचिन्तने अवदाताः मनोबलिनः ॥ १॥ जिह्वाश्रुतावरगा-वीर्यान्तरायत्त्योपशमातिशये सत्यन्तर्मुहूर्त्तं सकलश्रुतोच्चारणसमर्थाः सत्यपि अमविरहिता ग्राहीनकण्ठाश्च वाग्वलिनः ॥ २ ॥ वीर्यान्तरायत्त्रयोपशमप्रकर्षादार्विभूतासाधारण्काय-यितनात् मासिक-चातुर्मासिक-सांवत्सिकादिप्रतिमायोगधारणेऽपि श्रमक्लेशवियहितास्त्रिभुवनमपि कनीयस्यां-गुल्योद्धृत्यान्यत्र स्थापयितुं समर्थाश्च कायवितनः॥ ३॥

तपोऽतिशयऋद्धिः सप्तविधा—उग्रतपः १ दीप्ततपः २ तप्ततपः ३ महातपः ४ घोरतपः ५ घोर-पराक्रमः ६ घोरगुरग्रह्मचारि ७ चेति । तत्रोग्रतपसो द्विमेदाः—उग्रोग्रतपसः ग्रवस्थितोग्रतपसरुचेति ।

१ ज हततया। २:ज ऋथीप०।

तत्र एकमुपवासं कृत्वा पारणं विधाय द्विदिनमुपोष्य तत्पारणान्तरं पुनरप्युपवासत्रयं कुर्वन्ति । एवमेकोत्तर-वृद्धया यावजीवं त्रिगुप्तिगुप्ता सन्तो ये केचिदुपवसन्ति ते उथ्रोग्रतपसः । दीक्तोपवासं कृत्वा पारणानन्तर-मेकान्तरेश चरतां केनापि निमित्तेन पष्टोपवासे जाते तेन विहरतामष्टमोपवाससंभवे तेनाचरतामेवं दशम-द्वादशादिक्रमेण ऋघो न निवर्त्तमानाः यावज्ञोवं येपां विहरणं तेऽवस्थितोग्रतपसः (१)। महोपवासकरणेऽपि प्रवर्थमानकायवाग्मानसवलाः विगन्धरहितवदनाः पद्मोत्पलादिसुरभिनिःश्वासाः प्रतिदिनप्रवर्धमानाप्रच्युत-महादीतिशरीगः दीत्रतपवः । (२) । ततायसकटाहपतितजलकण्यवदाशुशुष्काल्पाहारतया मलचिधरिदमाव-परिणामविरहिताभ्यवहरणास्ततंतपसः (३)। त्र्राणिमादिजलःचारणाद्यष्टगुणालंकृताः विस्फुरितकायप्रभाः द्विविधाचोणुर्द्धियुक्ताः सर्वौषधिप्राप्ताः ग्रमृतीकृतपाणिपात्रनिपतितसर्वाहाराः सर्वामरेन्द्रेभ्योऽनन्तवलाः, त्राशीविप-दृष्टिविपर्द्धिसमन्विताश्च तत्ततपसः, सकलविद्याधारिणो मति-श्रुताविध-मनःपर्ययशानावगत-त्रिभुवनगतव्यापाराः महातपसः (४)। वात-पित्त-श्लेष्म-सन्निपातसमुद्भूतज्वर-नासात्ति-कुव्तिशूल-कुष्ठ-प्रमेहादिविविधरोगसंतापितदेहा ऋष्प्रयच्युतानशनादितपसोऽनशने षण्मासोपवासाः, ऋवमोदयं एककवलाहाराः, वृत्तिपरिसंख्याने चतुर्गोचरगृहाः, रसपरित्यागे उष्णजलधौतोदनभोजिनः, विविक्तःशयनासने भीमश्मसानाहि-प्रदुष्टयत्त्-रात्त्व-पिशाचप्रकृत्तवेतालरूपविकारेषु परुपशिवार-मस्तकागिरि-गहा-दरी-कन्दर-शून्यग्रामादिष तानुपरतसिंहव्याचादिव्यालमृगभीषर्षेषु च घोरचौरादिप्रचरितेष्विमक्चितावासाः, कायक्लेशे स्रतितीवशीता-एवमाभ्यन्तरतपोविशेपेप्यपि उत्क्रष्टतपोऽ-तपवर्पनिपातप्रदेशोषु अभावकाशातपन-वृत्त्वमूलयोगग्राहिगाः। नुष्टायिनो घोरतपदः (५)। त एव गृहीततपोयोगवर्धनपरास्त्रिभुवनोपसंहरणमही-महाचल-ग्रसन-सकलसागर-स्राल्यसंशोपण-जलाग्नि-शिला-शैलादिवर्षण्यक्का ये ते घोरपराक्रमाः (६)। चिरोधितास्विलतब्रह्मचर्या-वासाः प्रकृष्टचारित्रमोहत्त्योपशमात् प्रण्षद्धःस्वप्ताः घोरगुण्वत्रस्वारिणः । स्रथदा 'स्रघोरत्रस्वचारिण' इति पाठे त्र्रघोरं शान्तं ब्रह्म चारित्रं येषां ते त्र्राघोरगुणब्रह्मचारिणः, शान्ति-पुष्टिहेतुत्वात् । येषां तपो-माहात्म्येन डामरेति-मारि-दुर्भिन्न-वैर-कलह-वध-वन्धन-रोगादिप्रशमनशक्तिः समुत्पद्यते ते श्रघोरगुण्-ब्रह्मचारिएः (७)।

रसर्दिप्राताः पड्विधाः—ग्रास्यविधाः १ दृष्टिविधाः २ त्तीरासाविग्यः ३ मध्यासाविग्यः ४ सर्पिरासाविग्यः ५ ग्रम्तासाविग्यश्चेति ६ । प्रकृष्टतपोवलाः यतयो यं द्ववते भ्रियस्वेति, स तत्त्त्गादेव महाविषपरीतो भ्रियते ते ग्रात्यविपाः । ग्राशाविधा इति केचित्, तत्राप्ययमेवार्थः—तथाऽऽशंसनादेव
भ्रियमाग्यत्वात् (१) । उत्कृष्टतपत्ते यतयः क्रुद्धा यमीत्तृत्ते स तदैवोग्रविषपरीतो भ्रियते ते दृष्टिविषाः (२) ।
विरसमप्यशनं येषां पाणिपुटे नित्तितं त्तीररसगुग्यवीर्यपरिग्रामितां मजते, येषां वा वचांसि श्रोतृग्यां त्तीरवत्
त्तीग्यानां संवर्षकाणि मवन्ति ते त्तीरासाविग्यः (३) । येषां पाणिपुटे पतित ग्राहारो नीरसोऽपि मधुररसवीर्यपरिग्रामितां मजते, येषां वा वचांसि श्रोतृग्यां दुर्खार्दितानामपि मधुरगुग्यं पुप्यांति ते मध्वासाविग्यः
(४) । येषां करपुटं प्रातं जलतकादिकमपि वृतपुष्टिं करोति, वृतं भवति; ग्रथवा श्रोतारोऽस्मामिष्ट् तमास्वादितं वृतवत्पुष्टिं तेषां करोति ते सर्पियसाविग्यः (५) येषां करपुटं प्रातं मोजनं यिकिन्दिपि ग्रमृतं
मवित, येषां वा वचनानि प्राग्यिनाममृतवदनुग्राहकाणि भवन्ति तेऽमृतासाविग्यः (६) ।

विकियागोचरा ऋदिर्वहुविधा-ग्राणिमा १ महिमा २ लिंघमा ३ गरिमा ४ प्राप्तिः ५ प्राकाम्यं ६ ईशित्वं ७ विद्यातं ८ ग्रप्रतिधातः ६ ग्रन्तर्धानं १० कामरूपित्वं ११ इत्येवमादिः । तत्र ग्रग्रुशरीरिवकरणं ग्रिणिमा । विसच्छिद्रमि प्रविश्याऽऽसीत, उपविशेत् , तत्र चक्रवर्तिपरिवारिवभूतिं सजेत् (१) । मेरोरि मह त्तरशरीरिवकरणं महिमा (२) । वायोरि लघुतरशरीरता लिंघमा (३) । वजादि गुरुतरदेहता गरिमा (४) । भूमौ स्थित्वाऽङ्गुल्यग्रेण मेरुशिखर-दिवाकर दिस्पर्शनसामर्थ्यं प्राप्तिः (५) । ग्रप्सु भूमाविव गमनं, भूमौ जल इवोन्मज्ञन-निमज्जनकरणं प्राकाम्यम् । ग्रम्कजातिकियागुणद्रव्यादीनां स्वांगाद्विन्नमिन्नं च निर्माणं प्राकाम्यम् । केन्यादिरूपमिति केचित् (६) । त्रेलोक्यरय प्रभुता ईशित्वम् (७) । सर्वजीववशीकरणलिधवंशित्वम् (८) ।

१ स प्रे॰ 'यथा प्रार्थिनां दुर्वलानां चीरं पुष्टि नयति' इस्यधिकः पाठः ।

श्रितिमध्ये नियतीय गमनमप्रतिघातः (६)। श्रदृश्यरूपता श्रन्तर्धानम् (१०)। युगपदनेकाकाररूपविकरण-शक्तिः कामरूपित्वम् । यथाभिलिपतेकमूर्त्तामूर्त्ताकारं विस्वागस्य मुहुर्मुहुःकरणं कामरूपित्विमिति वा (११)।

चेत्रिद्धिप्राप्ता द्वेधा--ग्रचीणमहानसाः १ ग्रचीणमहालयाश्चिति २। लाभान्तरायच्योपशमप्रकर्प-प्राप्तेभ्यो यतिभ्यो यतो भिच्चा दीयते, ततो भाजनाचकधरस्कन्धावारोऽपि यदि मुंजीत, तदिवसे नान्नं च्चीयते ते ग्रचीणमहानसाः (१)। ग्रचीणमहालयत्वं प्राप्ता यतयो यत्र हस्तचतुष्टयमात्रावासे वसन्ति, तत्र देव-मनुध्य-तिर्यग्योनयः सर्वं निवसेयुः, परस्परमवाधमानाः सुखमासते, तेऽच्चीणमहालयाः (२)।

कियाविषया ऋिद्धिंधा—चारणत्वं ग्राकाशगामित्वं चेति । तत्र चारणा ग्रानेकविधाः—जल १ जंघा २ तन्तु ३ पुष्प ४ पत्र ५ वीज ६ श्रेणि ७ ग्रिशिशाखाद्यालम्बनगमनाः ८ । २ जलमुपादाय वाण्यादिपु ग्रप्का-ियकजीवानविराधयन्तो भूमाविव पादोद्धार-नित्तेपकुशलाः जलचारणाः । भूमेरपरि ग्राकाशे चतुरंगुलप्रमाणे जङ्घोत्त्तेप-नित्तेप शीप्रकरणपटवो वहुयोजनशतमाशुगमनप्रवणाः जंघाचारणाः । एवमितरे च वेदितव्याः । पर्येकावस्थानाः वा निपण्णा वा कायोत्सर्गशरीरा वा पादोद्धार-नित्तेपण्विधिमन्तरेण वा ग्राकाशगमनकुशला ग्राकाशगामिनः । एवं ऋिद्यासा ग्राचार्योपाध्यायसर्वसाधवोऽपि ऋिद्यशब्देनोच्यन्ते । प्रस्थप्रमितं धान्यं प्रस्थ इति यथा, तथा ऋिद्धप्रासा मुनयोऽपि ऋद्धयः । ऋदीनामीशः ऋद्धीशः ( ६६ ) ।

भूतनाथः — भूतानां प्राणिनां देविशिपाणां च नाथः स्वामी भूतनाथः । भूतैः पृथिव्यसेनेवायु-भिश्चतुर्भिभूतैरपलिन्ततो नाथो भूतनाथः । स्रतीतानामुपलन्तणात् वर्तमानभविष्यतां च नाथः भूतनाथः । स्रथवा भुवि पृथिव्या उताः सन्तानं प्राप्ता पृथिव्यां व्याप्ता<sup>3</sup> ये ते भूताः, तेपां नाथः भूतनाथः (६७)। भूतभृत्—पूर्वोक्तो भूतराव्दार्थः । भूतान् विभक्ति पालयति भूतभृत् (६८)।

#### गतिः पाता वृपो वर्यो मंत्ररूच्छुभलज्ञणः । लोकाध्यक्षो दुराधर्पो भव्यवन्धुर्निकत्सुकः ॥ ६८ ॥

गितः—गमनं शानमात्रं गितः, सर्वेपां ऋतिमथनसमयों वा गितः। ऋविष्टिलंगं गितः शरणम् (६६)। पाता—पाति रक्ति दुःखादिति पाता रक्तः (७०)। वृपः—वर्णति धर्मामृतं वृषः। नाम्यु-पध्मीकृगृज्ञां कः (७१)। वर्षः—व्रियते वर्षः। स्वराधः। सेवायातदेवेन्द्रादिभिवेष्टं इत्यर्थः। वर्षों वर्रणीयो मुक्तिलक्म्याभिलपणीय इत्यर्थः। मुख्यो वा वर्षः (७२)। मन्त्रकृत्—मन्त्रं श्रुतं कृतवान् मन्त्रकृत्। मिथ्यादृष्यस्तु मन्त्रं चत्रारिशद्य्यायादिलक्त्णं वेदं मन्त्रं भणित्त (७३)। श्रुभलक्त्रणः—श्रुभानि लक्त्रणानि यस्य स श्रुभलक्त्गः। कानि तानि श्रुभलक्त्रणानीति चेदुच्यन्ते —पाणिपादेषु श्रीवृक्तः शंखः ग्रव्वं स्वित्तिकः श्रंकुशः तोरणं चामरं छत्रं श्वेतं सिंद्दासनं ध्वकः मत्स्यौ कुंभौ कच्छ्यः चकं समुद्रः सरोवरं विमानं भवनं नागः नारी नरः सिंदः वाणः धनुः मेदः इन्द्रः गंगा नगरं गोपुरं चन्द्रः स्र्यः जात्यश्वः वीणा व्यक्तं वेशु मृदङ्गः माले इद्यः पटकूलं भूपा पक्तशालिक्तेत्रं वनं सफ्लं रक्तद्वीपः वृष्ठः भूमिः महालक्त्मीः सरस्वती सुरिमः वृप्याः चृद्वारलं महानिधिः कल्पवल्ली धनं जम्बूवृक्तःग रुडः नक्त्राणि तारकः राजसदनं ग्रहः सिद्धार्थन्तिः प्रातिद्वार्योणि ग्रप्टमंगलानि कर्थ्वं रेखादीनि ग्रन्यानि च श्रुभलक्त्रणानि ग्रप्टशतम् (७४)। लोका-ध्यक्तः—लोकानां प्रजानामध्यकः प्रत्यक्तीभूतः।

#### आरामं तस्य परयन्ति न तं परयति कश्चन ।

तदसत्, सर्वेपां प्रत्यच्तवात्। ग्रथवा लोकानां ग्रध्यच्तो लोको परिभुक्तः, राजनियोगिकनाकाध्यच-वत् । ग्रथवा लोकास्त्रीणि भुवनानि ग्रध्यचाणि प्रत्यचाणि यस्येति लोकाध्यचः। ग्रथवा लोकेम्यः प्रजाभ्यः

१ द यथाभिलिपतिकमृत्तीकारं । २ स प्रे॰ 'कद्दानिकालचारणी जलाथीं सन् वापीं गत्वा तन्मध्यादगालितं गृह्णन् तकालं कमण्डलुप्रविष्टं सत् ऋदिमाद्दास्मात्प्रासुकं भवति श्रत्यिकः पाठः । ३ द प्राप्ता । ४ द चेदुच्यते । ५ द राज-नियोगिकं नाकाध्यज्ञवत् ।

श्रिषकानि श्रक्तीण शनलक्त्यानि लोचनानि यस्येति लोकाध्यक्तः (७५)। दुराधर्षः—दुःखेन महता कष्टेनापि श्रासमन्तात् धिषतुं परामनितुमशक्यो दुराधर्षः। ईषद्दुःखसुखकुच्छ।छेषु खल् प्रत्ययः (७६)। भव्यवन्धुः—भव्यानां रत्नत्रययोग्यानां वन्धुरुपकारकः भव्यवन्धुः (७७)। निरुत्सुकः— स्थिरप्रकृतिरित्यर्थः (७८)।

### धीरो जगद्धितोऽजय्यस्त्रिजगत्परमेश्वरः। विश्वासी सर्वलोकेशो विभवो भुवनेश्वरः॥६६॥

धीरः—ध्येयं प्रति धियं बुद्धिमीरयित प्रेरयतीति धीरः । ऋथवा धियं राति ददाति भक्तानामिति धीरः । तिई दाधातोदीनार्थत्वात्तद्योगे चतुर्थी कथं न भदित १ सत्यं, यस्मै दित्सा दातुमिच्छा भवित, तत्र चतुर्थी भवित । परमेश्वरस्तु स्वमावेन बुद्धि ददाति, नित्वच्छया, तस्याः माइजनितत्वात् । स तु मोहो भगवित न वर्तते, तेन लिंगात् पष्ठी भवित, सम्बन्धमात्रविवित्तत्वात् (७६) । जगद्धितः—जगतां हितः, जगद्भचो वा हितो जगद्धितः, स्पुटमेतत् (८०) । ऋजस्यः— न जेतुं केनापि इन्हादिना काम-क्रोध-मोह-लोभादिना वा शक्यः ऋजस्यः । शक्ये यः स्वरवत् स्वराद्यः (८१) । त्रिजगत्परमेश्वरः—त्रयाणां जगतां परम उत्कृष्ट ईश्वरः स्वामी त्रिजगत्परमेश्वरः । ऋथवा त्रिज्ञगतंपरमेश्वरः (त्ररे) । विश्वासी—विश्वासो विद्यते यस्य स विश्वासी । तदस्यास्तीति मत्वं वित्ते । अथवा विश्वसिमन् लोकालोके केवलशानापेत्त्या आस्ते तिष्ठतीत्येवंशीलः विश्वासी । नाम्न्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (८३) । सर्वलोकेशः—सर्वस्य लोकस्य त्रैलोक्यस्थितप्राणिगणस्य ईशः प्रभुः सर्वन्तोकेशः (८४) । खिभवः—विगतो भवः संतारो यस्य स विभवः । ऋथवा विशिष्टो भवो जन्म यस्य स विभवः (८५) । भ्रुवतेश्वरः—मुवनस्य त्रैलोक्यस्थ ईश्वरः प्रभुः मुवनेश्वरः (८६) ।

### त्रिजगद्वल्लभस्तुङ्गख्रिजगन्मंगलोद्यः। धर्मचकायुधः सचोजातस्त्रैलोक्थमंगलः॥७०॥

त्रिजगद्वरल्मः—त्रिजगतां वल्लभोऽभीष्टः त्रिजगद्वल्लभः (८७)। तुङ्गः—उन्नतः विशिष्टफलं-दायक इत्यर्थः (८८)। उक्तञ्च—

> तुंगात्फत्तं यत्तद्किंचनाच प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः । निरंभसोऽप्युचतमादिवाद्गेनेंकापि निर्याति धुनी पयोधेः॥

त्रिज्ञगन्मंगलोद्यः—त्रिज्ञगतां त्रिभुवनस्थितभव्यजीवानां मंगलानां पंचकत्याणानामुद्यः प्राप्ति-यरमादसौ त्रिज्ञगन्मंगलोद्यः । तीर्थकरनामगोत्रयोर्भक्तानां दायक इत्यर्थः (८६) । धर्मचक्रायुधः— धर्म एव चक्रम् , पापार्यातिखंडकत्वात् धर्मचक्रम् । धर्मचक्रमायुधं शस्त्रं यस्यासौ धर्मचक्रायुधः (६०) । उक्तञ्च—

> पापमरातिर्धमों वन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् । समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता श्रुवं भवति ॥

सद्योजात:—सद्यस्तत्कालं स्वर्गात्प्रच्युत्य मातुर्गर्मे उत्पन्नत्वात्सद्योजातः (६१) । उक्तञ्च—

सचो जातश्रुतिं विश्रत्वर्गावतरगोऽच्युतः । त्वमच वामतां धत्से कामनीयकमुद्धहन् ॥

त्रेलोक्यमंगलः—त्रैलोक्यस्य मंगं सुखं लाति ददाति मलं वा गालयति इति त्रैलोक्यमंगलः (६२)।

#### यरदोऽप्रतिघोऽच्छेद्यो दृढीयानभयंकरः। महाभागो निरापम्यो धर्मसाम्राज्यनायकः॥७१॥

चरदः—यरमभीष्टं स्वर्गं मोक्तं च ददाति वरदः (६३)। अप्रतिष्ठः—ग्रविद्यमानः प्रतिद्यः कोषो यस्य स ग्रप्रतिद्यः (६४)। अच्छेद्यः—न छेत्तं शक्यः ग्रच्छेद्यः (६५)। दढोयान्—ग्रतिशयेन दृदः दृदीयान् (६६)।

> पृथुं मृदुं रढं चैव भृशं च कृशमेव च। परिपूर्वं गृढं भेचैव पडेतान् रविधी स्मरेत्॥

अभयंकर: — न भयंकरो गैदः श्रभयंकरः । श्रथवा श्रभयं निर्मयं करोतीति श्रभयंकरः (६७) । महाभागः — महान् भागां गजदेयं यस्य च महाभागः । श्रथवा महेन पूज्या श्रासमन्ताद् भज्यते सेव्यते महाभागः (६८) । निर्रापम्यः — निर्गतमीयम्यं यस्य स निरीपम्यः (६६) । धर्मसाम्राज्यनायकः — धर्म एव साम्राज्यं चक्रवर्षित्वम्, तस्य नायकः स्वामी धर्मसाम्राज्यनायकः (१००) ।

नाधशतमेतदिःषं निजवुद्धयनुसारतो मया विष्टृतम् । सर्वमलनाशहेतुं भव्यजनैर्भावितं भवति ॥ विद्यानन्दिमुनीन्द्रात्संजातः सर्वमृरिसुखहेतुः । श्रो कुन्दकृत्दवंशे श्रुतसागरसृरिहिङ जयतु ॥

इति नाथरातनामा पंचमोऽध्यायः समाप्तः ।

# अथ पष्ठो ऽध्यायः

योगी प्रव्यक्तनिर्वेदः साम्यारोहणतत्परः। सामयिकी सामयिको निःप्रमादाऽप्रतिक्रमः॥ ७२॥

योगी—यंगो ध्यानसामग्री ग्रष्टाद्वा विद्यते यस्य स योगी । कानि तानि ग्रप्टाङ्कानि ? यम-निय-मासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधय इति । तत्र यमो महानतानि पञ्च । कानि तानि ? प्राणा-तिपार्तावर्रातः १ ग्रन्तविर्यतः २ स्तेयविर्यतः ३ व्रहाचर्ये ४ ग्राकिञ्चन्यम् ५ । र्यात्रमुक्तिपरिहाराणुन्नतं पष्टम् । (१) कालमर्यादासहितं वतं नियमः (२) । (ग्रासनं ) उद्घासनं पद्वासनं च (३) प्राणायामो वायुर्रोधः (४) विपयम्यः पञ्चम्य एन्द्रियम्यो मनः पश्चात् ग्रानीय ललाव्यहे ग्रहंमच्ररोपरि स्थाप्यते प्रत्याहारः (५) धारणा पञ्चविधा । सा का ? तिर्यग्लोकः सर्वोऽपि सरोवरं चिन्त्यते । तन्मध्ये जम्बूद्वीपः सहस्रदलं कमलं चिन्त्यते तन्मध्ये महामेरः कर्णिका चिन्त्यते । ततुपरि पद्मासनेन ग्रहमुपविष्ट इति चिन्त्यते । इति पाधियवीधारणा कथ्यते । तत्र त्रिकोणमग्रिमण्डलं मध्येरेफ-रकारवेषि्तं कोणाग्रेषु स्वस्तिकत्रयसिहतं चिन्त्यते । तन्मध्ये उपविष्टोऽहमिति चिन्त्यते । नामी पोडशदलं कमलं चिन्त्यते । तत्कर्णिकायां 'ग्रहें' लिखितं चिन्त्यते । तत्त्वतेषु पोटश स्वराः लिखिताश्चिन्त्यते । हृदयमध्ये ग्रप्टदलं कमलं ग्रधोमुखं स्थितं ग्रप्टकर्मसंकर्नं

वित्यते । दर्कारेन्यो रक्तामिनंडलियिवेन्योऽभिज्याता निर्मन्छन्त्यश्चित्यते । तामिः शरीरं दस्यते बिहः, अन्यत्तरे 'अहं' अक्तिरियतरेतात्पूर्व धूनो निर्मन्छन् वित्यते । वन्नय्यात्तृतिङ्गा निर्मन्छन्तिश्चत्यते । द्वि शरीरं कर्माणि च नत्नम्तानि चिन्यन्ते । दंकोर्क्ताणंस्त्रिविन्यवद्य आत्ना रियत इति चिन्यते । इति आश्चर्याधारणा । वदनन्तरं वायुनग्डलं चिग्यते, तेन तक्तन द्युन्यते । इति आश्चर्याधारणा । वदनन्तरं वायुनग्डलं चिग्यते । इति वार्यणीन्यारणा । वदनन्तरं वर्णन्यते । इति वार्यणीन्धारणा । वदनन्तरं चनवन्तर्णनंदित आत्ना केवलशनमंदितः कोटिमारकरतेचाः निर्मन्यादिभिद्यदिश्चरण्यनंत्रमानश्चित्यते । इति वार्त्यक्षिधारणा । एवं पञ्चित्रम घारणा (६)। आर्चन्यैद्रपरिहारेण यत् धर्मशङ्ख्यानद्वयं क्रियते, वद्यानम् (७)। आर्चन्येद्रपरिहारेण यत् धर्मशङ्ख्यानद्वयं क्रियते, वद्यानम् (७)। आर्चन्येद्रपरिहारेण यत् पन्नशङ्खे योगो यत्य विद्यते च योगीत्युच्यते (१)। उक्तञ्च—

वत्त्वे पुनान् ननः पुंति ननस्यक्षकः न्वक्रम् । यस्य युक्तं स योगी स्थाब परेच्कृादुरीहिवः ॥

प्रव्यक्तनिर्वेदः—प्रव्यक्तः त्रुद्ये नुखक्रनलिकात्तवृचितो निर्वेदः तंतार-शर्यर-मोगवैयग्यं यस्य त प्रव्यक्तनिर्वेदः (२)। उक्तञ्च—

> भवत्युभोयविरत्तमञ् जो अप्पा स्काएड़ । तासु गुल्क्ज्ञी बेल्जडी संसारियि ब्रहेड् ॥

साम्यारोह्णतत्परः— जम्यत्य टनावेगग्रेह्णे चटने तत्रतः, श्रनत्यद्वतिः सान्याग्रेहण्वत्परः (३)। उक्तञ्च—

> साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगरचेतोनिरोधनम् । शुद्दोपयोग इत्येते मवन्त्येकार्यवाचकाः ॥

सामियकी—वर्वतिवानां वनवापरिणानः वानियक्त् । वन्यक् ग्रयः वनयः शुनावहो विधि-वैनवर्नः, वनय एव वानायिक्त् । स्वार्थे ग्रीधिकः इक्ण् । सानियकं वर्षवावद्ययोगिवरिवेद्यक्णं विद्यवे यस्य च वानियक्ती । श्रयवा चा वादनीमांया यस्य च वानायः, वर्वधि-(दि-) चनूहः: च विद्यवे यस्य च वानाया । वानायां एव वानायिकः । स्वार्थे कः । वानायिको गण्धरदेववनूहो विद्यवे यस्य च वानायिकी । इन् श्रस्यर्थे (४)। सामियकः—वनये वैनवर्ने निष्ठकः वानियकः। इक्ण् (५)। नि श्रमादः— निर्गटः प्रनादो यस्य च निःप्रनादः । (५)। उक्तश्र—

> विकहा वह य कसाया इंदिय खिहा वहेव प्राक्षी य । चडु चडु परामेगेगे होंति प्रमादा य परास्ता॥

श्रमितिक्रमः—न निचते प्रतिक्रमो यत्य च श्रमितिक्रमः । कृतदोगनिएकरणं प्रतिक्रमण्म् । ते व दोगः त्वामिनो न निचन्ते तेन प्रतिक्रमण्मिप न क्योति, व्यान एव तिस्ति तेन श्रमितिक्रमः (७)।

> यमः प्रधाननियमः स्वभ्यस्तपरमासनः। प्राणायामचणः सिद्धप्रत्याहारो जितेन्द्रियः॥७३॥

चमः—यनो चावजीवनियनः, वद्योगात् त्वान्यपि यनः, चर्वचावद्ययोगोपरतत्वात् (८)। प्रधान-नियमः—प्रधानो दुख्यो नियनो यत्य च प्रधाननियनः (६)। उक्तञ्च—

१ द ल वे शैतिकर्।

नियमो यमश्र विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारे। नियम: परिमितकालो यावज्जीवं यमो श्रियते॥

> मन्दं मन्दं चिपेद्वायुं मन्दं मन्दं विनिचिपेत्। न कविद्धार्यते वायुर्ने च शीव्रं विमुच्यते॥

तथा चोक्तम्-

णासविणिगाउ सासडा श्रंवरि जत्थु विलाइ। तुद्दइ मोहु तिंडित्ति तिंह मणु भ्रत्थवणहं जाइ॥

सिद्धप्रत्याहारः—िखदः प्राप्तिमायातः प्रत्याहारः पूर्वोक्तिनिषय बीजाक्त्रललाटस्थापनं मनो यस्य स सिद्धप्रत्याहारः (१२) । जितिन्द्रियः – जितानि विषयसुखपराङ्मुखीकृतानि इन्द्रियाणि स्पर्शन-रसन-प्राण-चत्तुःश्रोत्रलक्त्णानि येन स जितेन्द्रियः (१३) । निरुक्तं तु—

> जित्वेन्द्रियाणि सर्वाणि यो वेत्यात्मानमात्मना । गृहस्थो वानप्रस्थो वा स जितेन्द्रिय उच्यते ॥

घारणाधीश्वरो धर्मध्याननिष्ठः समाधिराट्। स्फुरत्समरसीभाव एकी करणनायकः॥७४॥

धरणाधीश्वरः—धारणा पूर्वोक्ता पञ्चिवघा, तत्यां ऋषीश्वरः समर्थों धारणाधीश्वरः । ऋथवा धारणा जीवानां त्वर्ग-मोक्त्योः स्थापना, तत्या धार्वु द्विर्धारणाधीः भव्यजीवानां स्वर्गे मोक्ते च स्थापना बुद्धिस्तत्था ईश्वरो रत्नत्रयदानसमर्थस्तिद्वना तद्द्वयं न भवतीति कारणात् धारणाधीश्वरः, मोक्त्हेतुरत्नत्रय- बुद्धिदायक इत्यर्थः (१४)। इत्यनेन—

श्रज्ञो जन्तुरनीज्ञोऽयमात्मनः सुख-दुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा॥

इति निरस्तम् । धर्मध्यानिष्ठः—धर्मध्याने त्राज्ञापायविपाकसंस्थानविचयलक्षे न्यतिशयेन विद्यतीति धर्मध्यानिष्ठः (१५)। समाधिराट्—धमाधिना शुक्लध्यान-केवलज्ञानलक्ष्णेन राजते शोमते समाधिराट् (१६)। स्फुरत्समरसीमावः स्फुरन् त्रातिशयेन चित्ते चमत्कुर्वन् समरसीमावः सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धेकस्वमावा इति परिणामः समरसीमावो यस्य स स्फुरत्समरसीमावः । त्रथवा स्फुरन् त्रात्मिन समरसीमाव एकलोलीमावो यस्य स स्फुरत्समरसीमावः (१७)। एकी—एक एव ब्रद्धितीयसंकल्प-विकल्प-रिह्त त्रात्मा विद्यते यस्य स एकी । त्रथवा एके एकसदृशा त्रात्मानो जीवा विद्यन्ते यस्य स एकी (१८)। उक्तञ्च वेदान्ते—

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः॥

कर ग्रानायकः — करणानां पञ्चानाभिन्दियाणां मनःपष्ठानां स्व-स्वविषयगमननिषेषे नायकः समर्थः करणानायकः । अथवा करणशब्देन परिणामा उच्यन्ते, तेषां त्रिविधानामि नायकः प्रवर्तकः । (१६)। तथा चोक्तं जिनसेनपादैः—

करणत्रययाधात्म्यन्यक्तयेऽर्धपदानि वै । ज्ञेयान्यसूनि स्त्रार्धसद्भावज्ञैरनुक्रमात् ॥

करणाः परिणामाः ये विभक्ताः प्रथमे क्रणे । ते भवेयुर्द्वितीयेऽस्मिन् क्रणेऽन्ये च पृथिवधाः ॥

द्वितीयक्तणसम्बन्धिपरिणामकदम्बक्स् । तक्चान्यच नृतीये स्यादेवमाचरमक्षणात् ॥

तत्रश्राध प्रवृक्तांत्यं करणं तिन्नद्व्यते । अपूर्वकरणे नैवं ते ह्यपूर्वाः प्रतिक्रणम् ॥

करणे त्विनृत्याद्ये न निवृत्तिरिहांगिनाम् । परिणामैर्मिथस्ते हि समा भावाः प्रतिक्रणम् ॥

तत्राद्ये करणे नास्ति स्थितिवाताद्य प्रक्रमः । हापयन् केवलं शुद्धयन् वन्धं स्थित्यनुभागयोः ॥

अपूर्वकरणेऽप्येवं किन्तु स्थित्यनुभागयोः । हन्याद्यं गुणुश्रेण्यां कुर्वन् संक्रमनिर्जरे ॥

तृतीये करणेऽप्येवं घटमानः पिटछधीः । अकृत्वान्तरमुन्छिद्यात् कर्मारीन् पोढशाष्ट च ॥

गत्योरधाद्ययोनामप्रकृतीनियतोदयाः । स्थानगृद्धित्रिकं चास्येद् घातेनैकेन योगिराट् ॥

ततोऽष्टी च क्षायास्तान् हन्याद्ध्यात्मतस्वित् । पुनः कृतान्तरः शेषाः प्रकृतीरप्यनुक्रमात् ॥

श्रश्वकर्णिक्रया कृष्टिकरणादिश्च यो विधिः । सोऽत्र वाच्यस्ततः स्क्ष्मसम्परायत्वसंश्रयः ॥

स्यूक्षांकृतं ततो लोभं जयन् मोहं व्यतेष्ट सः । क्षितो द्यरिक्षोऽपि सुजयो विजिगीपुणा ॥

एवमधः प्रवृत्तकरण्-त्रपूर्वकरण्-त्रपिवृत्तिकरण्लच्यस्त्रयः करणास्तेषां नायकः प्रवर्त्तकः करणनायकः इत्युच्यते (१६)।

निर्श्रन्थनाथो योगीन्द्रः ॠपिः साधुर्यतिर्मुनिः । महर्षिः साधुधौरेयो यतिनाथो मुनीश्वरः॥७५॥ निर्श्रन्थनाथः—निर्श्रन्थानां चतुर्विधमुनीनां नाथो निर्श्रन्थनाथः । उक्तञ्च—

> निर्जन्थाः शुद्धमूलोत्तरगुण्मिणिभियेंऽनगारा इतीयुः, संज्ञां ब्रह्मादिधमें ऋषय इति च ये बुद्धिलव्ध्यादिसिद्धेः । श्रेण्योरारोहर्णेयें यतय इति समग्रतराध्यज्ञवोधे-. वें मुन्याख्यां च सर्वान् प्रमुमह इह तानर्धयामो मुमुजून् ॥

निर्ग्रन्थनाथ इति द्वादशगुण्स्थानवर्त्ता । ब्रह्मादिसिद्धेरिति कोऽर्थः १ वुद्धिलञ्था ग्रौषधलञ्था । व्रह्मिषः । विक्रियालञ्था ग्राह्मीण्महानसालयलञ्था च राजिः । विग्रद्गमनलञ्था देविषः । केवलज्ञान-वान् परमिषः (२०)। उक्तञ्च—

देशप्रत्यक्त वित्केवलमृदिह मुनिः स्याद्दषिः प्रोद्धृतद्धिः -रारुढश्रेणियुग्मोऽजनि व्यतिरनगारोऽपरः साधुरुक्तः । राजा ब्रह्मा च देवः परम इति ऋषिविक्रियाऽज्ञीण्यक्ति-प्राप्तो बुद्धयौषधीशो वियदयनपदु विश्ववेदी क्रमेण ॥

योगीन्द्रः —गोगिनां ध्यानिनामिन्द्रः स्वामी योगीन्द्रः (२१)। ऋषिः —रिषी म् ऋषी गतौ। ऋपित गच्छति बुद्धि ऋषि श्रोपधर्दि विक्रियर्दि ऋषीणमहानसालयर्दि वियद्गमनर्दि केवलञ्चनर्दि प्राप्नोतीति ऋषिः। ग्रनाम्युपधां किः। श्रथवा रिष चीवृ श्रादान-संवरणयोः (२२)।

१ द तदमीकृतं ज तत्तीकृतं । २ महापुराया, पर्व २०, क्षीक २४६-२६० । ३ ज धर्द्ध । ४ ज जनयति । ५ द ऋषि ।

रेषणाक्त्रेशराशीनामृषिमाहुर्मनीषिणः । मान्यत्वादात्मविद्यानां महद्भिः कीर्त्यते सुनिः ॥

साधु— 'साधयति रत्नत्रयमिति साधुः । क्रवा पा जि मि स्यदि साध्य सूद्द्विण जिन चरि चटिश्य उण् । (२३)। यतिः—यतते यत्नं करोति रत्नत्रये इति यतिः । सर्वधातुम्य इः (२४)। निरुक्तं तु— यः पापपाञ्चनाशाय यतते स यतिभवेत् ॥

मुनिः—मन्यते जानाति प्रत्यत्तप्रमाणेन चराचरं जगदिति मुनिः । मन्यते किंगत उच्च (२५)। महर्षिः—महांश्रासौ ऋषिः ऋद्विसम्पन्नः महर्षिः (२६)। उक्तञ्च—

रिसिगो रिद्धि<sup>२</sup>पवरणा मुणिगो प्चक्खगाणिगो गोया। जइगो कसायमहणा सेसा अगुयारया भणिया॥

साधुधौरेय:—साधूनां रत्नत्रयसाधकानां धुरि नियुक्तः साधुधौरेयः । स्थन्यादेरेयण् (२७)। यतिनाथः—यतीनां निःकषायाणां नाथः स्वामी यतिनाथः (२८)। तथा च लौकिकं वाक्यम—

पित्रणां काकचांदातः पशुचांदातगर्वभः । यतीनां कोपचांदातः सर्वचांदातनिन्दकः ॥

मुनीश्वर:--मुनीनां प्रत्यक्त्ञानिनामीश्वरो मुनीश्वरः ( २६ )।

महामुनिर्महामौनी महाध्यानी महावती । महाज्ञमो महाशीलो महाशान्तो महादमः ॥७६॥

महामुनिः—महांश्रासौ सुनिः प्रत्यस्त्रानी महासुनिः (३०)। महामौनी — मुनिषु श्रानिषु भवं मौनम्। मौनं विद्यते यस्य स मौनी। महांश्रासौ मौनी महामौनी। वर्षसहस्रपर्यन्तं खल्वादिनाथो न धर्मसुप्-दिदेश। ईदृशः स्वामी महामौनी मण्यते (३१)। महाच्यानी — ध्याने धर्म-शुक्कध्यानं द्वयं विद्यते यस्य स ध्यानी। महांश्रासौ ध्यानी महाध्यानी (३२)। महाव्यती — महाव्यति प्राणातिपातपरिहारानृतवचन-परित्यागाचौर्यवतब्रहाचर्याकिचन्य-रजनीभोजन परिहारलच्यानि विद्यन्ते यस्य स वती। महान् इन्द्रादीनां पूज्यो व्रती महाव्यती (३३)। महाच्यामः — महती अनन्यसाधारणा च्या प्रशमो यस्य स महाच्याः (३४)। उक्तञ्च—

आक्रुष्टोऽहं हतो नैव हतो वा न हिधाकृतः । सारितो न हतो धर्मी सदीयोऽनेन बन्धुना ॥

महाशीलः—महान्ति अष्टादशसहस्रगणनानि शीलानि वृतरत्वणोपाया यस्य स महाशीलः । कानि तानि अष्टादशशीलसहस्राणीति चेदुच्यते—आशाधरमूलाचारअन्थे चतुर्थाच्याये एकसमृत्यिकशाततमे श्लोकेऽयं विचारः ।

शीलं व्रतपरिरचण्युपैतु शुभयोगवृश्तिमतरहितम् । . संज्ञाचिरितरोधौ क्मादियममलात्ययं चमादेश्य ॥ गुणाः संयमविकल्पाः, शुद्धयः कायसंयमाः । तेन्याऽहिंसाऽऽकंपितातिकमाद्यवद्यवर्जनाः ॥

१ प्रतिपु 'साध्यति' । २ स संपवता ।

शुभयोगवृत्तिं उपैतु-शुभमनोवचनकाययोगाः ३ । इतर-हतिं उपैतु-ग्रशुभमनोवचनकायान् त्रीन् शुभमनता हन्तु, इति त्रीणि । ग्रशुभमनोवचनकायान् शुभवचवा हन्तु, इति पट् । ग्रशुभमनोवचनकायान् शुभक्ययेन हन्तु, इति नव । एते नव वंशिभग्रं णिता पट्तिंशत् । ते इन्द्रियैः वह गुणिताः ग्रशीत्यिषकं शतं १८० । इनादियममलात्ययम्-पृथ्वी ग्रप् तेनो वायु वनत्यति हीन्द्रिय त्रोन्द्रिय चतुरिन्द्र्य ग्रवंशिवंशिपंचेन्द्रिय इति दशिम्तुं णिता ग्रप्टादशशतानि भवन्ति १८०० । च्यावींश्र—उत्तमच्याविभिद्रशिमग्रं णिता ग्रप्टादश वह-स्वाणि भवन्ति १८००० । ग्रथवा ग्रशीत्यिकहिशताग्रवतदशसहस्वाणि चैतन्यवन्वर्थानि भवन्ति १७२० । विशत्यधिकसप्तशानि ग्रचैतन्यवन्वर्यानि ७२० । देवी मानुगो तिरश्चीति तिस्रः इत्वकारितानुमतगुणिता नव ६ । मनोवचनकायगुणिताः वप्तिविशतिः २७ । त्यर्शरसगन्धवर्णशब्दैगुं णिता पंचित्रशदिकं शतं १३५ । द्रव्यमावगुणिताः सतत्यधिकं हे शते २७० । वंशिमग्रं णिता ग्रशीत्यधिकहिशतसदशसहस्वाणि भवन्ति १७२० । अनन्तानुवन्धिन्त्रप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-संच्यतनयोडशिमग्रं णिता ग्रशीत्यधिकहिशतसदशसहस्वाणि भवन्ति १७२८० । इति चेतनसम्बन्धिमेदाः । ग्रचेतनङ्तपेदाः कथ्यन्ते—काष्ठ-पापाण-लेपङ्काः स्त्रियः मनःकायङ्कतगृणिताः पट् । ङ्कत-कारितानुमतगुणिता ग्रष्टादश १८ । स्वर्शादिपंचगुणिता नवितः ६० । हव्य-मावगुणिता ग्रशीत्यग्रं शतं १८० । कपायौक्षतुभिगुं णिताः विशत्यधिकानि सप्तशतानि ७२० । एकत्र १८००० । ग्रथ गुणाः कथ्यन्ते ८४००००० ।

हिंसा १ ऽनृतं २ तथा स्तेयं ३ मैथुनं च १ परिग्रहः १ । क्रोधादयो जुगुप्सा च १० भय १ । मण्यरती १२ रितः १ ॥ मनोवाक्षायदुष्टंत्वं १ ६ मिथ्यात्वं १ ॥ सप्रमादकम् १ ६ । पिसुनत्वं १ ६ तथाऽज्ञानमज्ञाणां २० वाऽप्यनिग्रहः २ ॥

तेपां वर्जनानि एकविंशतिः । २१ त्रातिकम - व्यतिकम - त्रातिचार - ग्रानारिश्चतिभिर्धुं िणताश्च-तुरशीतिः ८४ । दशकाय-संयमेर्धुं िणताश्चतुरशीतिशतानि ८४००। ते त्राकंपितादिमिर्दशिमर्धुं िणताश्च-तुरशीतित्वह्साणि ८४०००। दशधर्मेर्धुं िणताश्चतुरशीतिलद्धाः ८४००००। त्राकंपितादीनां दशानां गाथा यथा—

> आर्कपिय अशुमाणिय जं दिट्टं वायरं च सुहुमं च । छुण्णं सहाउलयं वहुजण्मन्वत्त तस्सेवी ॥

दशकायसंयमाः के ?

पंचस्थावररत्ता विकलत्रयरत्ता पंचेन्द्रियसंज्ञ्यसंज्ञी । तद्रत्ता इति दश दश संयमसंयतान् वंदे ॥

श्रयवा—महत् नविषं शींलं यस्य स महाशींलः । के ते नविषाः ? मनोवचनकायैः कृतकारि-तानुमोदैर्नव मवन्ति । श्रथवा—

> इत्यिविसयाहिलासो श्रंगविमोक्सो य पणिदरससेवा । संसत्तद्व्वसेवा तहिंदियालोयणं चेव ॥ सक्तारपुरक्तारो<sup>२</sup> अदीदसुमरणमणागदहिलासो । इटुविसयसेवा वि य नवभेदिमदं अवंसं तु ॥

एतानि नव विपरीतानि नवविधब्रह्मचर्याणि भवन्ति । तानि महान्ति शीलानि यस्य स महाशीलः (३५)। महाशान्तः — महांश्रासौ शान्तो रागद्वेपरिहतः कर्ममलकलंकरिहतो वा महाशान्तः । ग्रथवा महत् शं सुखं ग्रन्तः स्वमावो यस्य स महाशान्तः । ग्रथवा महत्या ग्राशाया वांछाया ग्रन्तो विनाशो यस्य स महाशान्तः (३६) । उक्तञ्च—

राग-द्वेपी यदि स्यातां तपसा कि प्रयोजनस्। तानेच यदि न स्यातां तपसा कि प्रयोजनस्॥

ग्रन्यच---

जं सुणि लहह श्रगांतु सुहु णियमप्पा कायंतु । तं सुहु इंदु वि गावि लहह देविहिं कोडि रमंतु ॥

ग्रन्यच--

ध्राज्ञागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन् विश्वमण्णपमम् । कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेपिता ॥

महादमः—महान् दमस्तपः क्षेत्रासिह्णुता यस्य स महादमः । ग्रथवा महान् सर्वप्राणिगण्रका-लक्षणे दो दानं महादमः । महादे महादाने मा लक्ष्मीर्यस्य स महादमः (३७)। तथा चोक्तं—विश्व-शम्भुमुनिप्रणीतायामेकाक्तरनाममालायाम्—

दो दाने पूजने चीयो दाने शौण्डे च पालके।
देने दीसी दुराधर्षे दो मुजे दीवदेशके॥
द्यार्था दमने दीने दंदश्रुकेऽपि दः स्मृतः।
बद्धे च वन्धने वोधे वाले वीजे बलोदिते॥
विदोपेऽपि पुमानेष चालने वीवरे वरे।

निर्लेपो निर्भ्रमस्वान्तो धर्माध्यक्तो द्याध्वजः। ब्रह्मयोनिः स्वयंबुद्धो ब्रह्मक्षो ब्रह्मतत्त्वित्॥७९॥

निर्छेपः—निर्गतो निर्नष्टो लेपः पापं कर्ममलकलंको यस्य स निर्लेपः । ग्रथवा निर्गतो लेप ग्राहारो यस्य स निर्लेपः (३८) । उक्तञ्च—

श्वेतद्रव्येऽहाने चापि लेपने लेप उच्यते ॥

निर्श्रमस्वान्तः—निर्श्रमं तत्वे भ्रान्तिरहितं स्वान्तं मनोरथो यस्य स निर्श्रमस्वान्तः, संशय-विमोह-विभ्रमरिहततत्त्वप्रकाशक इत्यर्थः (३६)। धर्माध्यत्तः— धर्मे चारित्रे श्रय्यत्तः श्रिधिकृतः ग्रिधिकारी नियोग-वान् नियुक्तो न कमिष धर्मविष्यंसं कर्त्तुं ददाति धर्माध्यत्तः। श्रयवा धर्मस्य श्राधिश्चिन्ता धर्माधिः। धर्माधौ धर्मचिन्तायां श्रत्तो शनं श्रात्मा वा यस्य स धर्माध्यत्तः। उक्तञ्च—

> श्राग्रावन्धक-चित्तर्ति-व्यसनेषु तथैव च । अधिष्ठाने च विद्वद्विराधिशब्दो नरि स्मृत: ॥

श्रथवा धर्मादौ धर्मचिन्तायामज्ञाणीन्द्रियाणि यस्य स धर्माध्यज्ञः (४०)। उक्तञ्च-

अन्तिमित्यमित्युक्तं तुच्छं सीर्वचलं तथा । श्रन्तो रावणा तुक् चात्मा ज्ञानं कर्पश्च सूचिका ॥ पासकं शकटं कीलो रथस्य च विभीतकः । च्यवहारो नवार्थेषु पुंस्ययं परिकीर्तितः ॥

१ द चलने।

द्याध्वजः—दया ध्वजा पताका यस्य स दयाध्वजः । ऋथवा दयाया ऋध्विन मार्गे जायते, योगिनां प्रत्यत्तो भवतीति दयाध्वजः । ऋथवा दया ध्वजा लांछनं यस्य स दयाध्वजः (४१) । ब्रह्मयोनिः— ब्रह्मण्ह्यत्यसो ज्ञानस्यात्मनो मोत्तस्य चारित्रस्य वा योनिक्त्पित्तस्थानं ब्रह्मयोनिः (४२) । उक्तञ्च—

> आतमि सोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरतराजस्य। ब्रह्मे ति गीः प्रगीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा ।।

स्वयंबुद्धः—स्वयं त्रात्मना गुरुमन्तरेण बुद्धो निर्वेदं प्राप्तः स्वयंबुद्धः (४३)। उक्तञ्च— निन्निरा तत्त्तत्वा निष्पिंडलेहा य अविहिणाणी य। णिगगुरुआ श्वरहंता णिक्तम्मा होति सिद्धा य॥

ब्रह्मज्ञ:—ब्रह्मण्मात्मानं शानं तपश्चारित्रं मोत्तं च जानातीति ब्रह्मश्चः (४४)। ब्रह्मतत्विवत्— ब्रह्मण्यो मोत्त्तस्य शानस्य तपस्थारित्रस्य च तत्त्वं स्वरूपं हृदयं मर्म वेत्तीति जानातीति ब्रह्मतत्त्विवत् (४५)।

> पूतात्मा स्नातको दान्तो भदन्तो वीतमत्सरः। धर्मवृत्तायुधोऽत्तोभ्यः प्रपूतात्माऽमृतोद्भवः॥७०॥

पूतात्मा—पूतः पवित्रः कर्ममलकलंकरिहत आत्मा स्वभावो यस्य स पूतात्मा (४६)। स्नातकः— स्नातः कर्ममलकलंकरिहतः द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरिहतत्वात् पूतः प्रचालितः क आत्मा यस्य स स्नातकः (४७)। उक्तञ्च—

> पुलाकः सर्वशास्त्रज्ञो वकुशो भन्यवोधकः । कुशीले स्तोकचारित्रं निर्श्रन्थो अन्थहारकः ॥ स्नातकः केवलज्ञानी शेषाः सर्वे वपोधनाः ।

दान्तः—दान्तः तपःक्लेशसहः । अयवा दो दानं अभयदानं अन्तः स्वभावो यस्य स दान्तः (४८)। अदन्तः—भदन्त इन्द्र-चन्द्र-धरणेन्द्र-मुनीन्द्रादीनां पूज्यपर्यायत्वाद्भदन्तः । (४६)। वीतम-स्सरः—वीतो विनष्टो मत्सरः परेषां शुभकर्मद्वेषो यस्य स वीतमत्सरः । अजेवीं (५०)। उक्तञ्च गुण्भद्रदेवैः—

उद्युक्तस्वं तपस्यस्यधिकमभिभवंस्वय्यगच्छन् कषायाः प्राभूद्वोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किन्तु दुर्लज्ञमन्यैः। निर्व्यूदेऽपि प्रवाहे सिललमिवसनाभिम्नदेशेष्ववश्यं मात्सर्य्यन्ते स्वतुल्यैभैवति परवज्ञाहुर्जयं तज्जहीहि॥

धर्मवृत्तायुधः—धर्म एव वृत्तः स्वर्ग-मोत्त्रफलप्रदायित्वात् । धर्मवृत्तः, स एव ब्रायुधं प्रहरण्ं, कर्मशत्रुनिपातनत्वात् । धर्मवृत्तः ब्रायुधं यस्य स धर्मवृत्तायुधः । (५१)। अत्तोभ्यः—न त्तोभयितुं वारित्राञ्चालयितुं शक्यः ब्रत्तोभ्यः । हेताविति सति स्वराधः कारितस्यानामित् विकरणे । इनो लोपे स्पिमदम् । श्रथवा श्रत्तेण केवलशानेन उभ्यते कभ्यते पूर्यते । श्रत्तोभ्यः (५२)। प्रपूतातमा—प्रकर्षेण पूतःपवित्र श्रात्मा यस्य स प्रपूतात्मा । श्रथवा प्रपुनाति प्रकर्षेण प्वित्रयति भव्यजीवान् इति प्रभूः, पवित्रकारकः सिद्धपरमेष्ठी । तस्य ता लन्त्मीरनन्तचतुष्टयं तथा उपलित्ति श्रात्मा स्वभावो यस्य स प्रपूतात्मा, सिद्ध-स्वर्त्त इत्यर्थः (५३)। अमृतोद्भवः—श्रविद्यमानं मृतं मरणं यत्र तत् श्रयतं मोत्तः, तस्य उद्भव उत्पित्यानां यस्मादस्यवमृतोद्भवः । श्रथवा मृतं मरण्म्, उद्भवो जन्म । मृतं च उद्भवश्च मृतोद्भवौ । न विद्येते मृतोद्भवौ मरण्-जन्मनी यस्य स श्रमृतोद्भवः (५४)।

१ द महा। २ ज 'उभ्यते' इति पाठी नास्ति। ३ ज पूर्ज्यते।

मन्त्रमृतिः स्वसौम्यातमा स्वतन्त्रो ब्रह्मसम्भवः। सुप्रसन्त्रो गुणाम्भोघिः पुण्यापुण्यनिरोधकः॥ ७६॥

मंत्रमूर्तिः—मंत्रः शामो अरहंताणं इति सप्ताच्ये मंत्रः, स एव मूर्तिः स्वरूपं यस्य स मंत्रमूर्तिः । विप्रास्तु—ईपेत्वोर्क्तित्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रापयतुं श्रेष्ठतमाय कर्मणे इत्यादि चत्वारिंशद्ध्यायान् मन्त्रं भग्यन्ति । स इद्दिष्वधो मंत्रः पापवेदांशो मूर्तिः काठिन्यं हिंसाकर्महेतुत्वात् निर्दयत्वं यस्य मते स मन्त्रमूर्तिः । अथवा मन्त्रः स्तुतिः, स मूर्तिः यस्य स मन्त्रमूर्तिः । मन्त्रं स्तुतिं कुर्वन्त्वो भगवन्तं प्रत्यन्तं पश्यन्तीति कारणात् मन्त्रमूर्तिः । उक्तञ्च—

त्रिद्दोन्द्रमौतिमणिरत्निकरण्विसरोपचुंवितम् । पाद्युगलममलं भवतो विकसक्तरोशयदलारुणोद्रम् ॥ मखचन्द्ररिमकवचातिरुचिरशिखरांगुलिस्थलम् । स्वाधैनियतमनसः सुधियः प्रणमन्ति मन्त्रमुखरा महर्षयः ॥

श्रथवा मन्त्रेण गुप्तभापणेन ताल्वो धाद्यचलनेनोपलिक्ता मूर्तिः शरीरं यस्य स मन्त्रमूर्तिः (५५) । स्वस्तौम्यातमा—स्वेन श्रात्मना स्वयमेव परोपदेशं विनैव सौम्योऽक्रूरः श्रात्मा स्वमावो यस्य स स्वसौम्यातमा (५६) । स्वतन्त्रः—न पराधीनः स्वः श्रात्मा तन्त्रं शरीरं यस्य । स्वः श्रात्मा तन्त्रं इति कर्तव्यता यस्य । स्वः श्रात्मा इहलोक-परलोकलच्लाद्वपर्थसाधको यस्य स स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं करणं यस्य स स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं शास्त्रं यस्य स स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं शास्त्रं यस्य स स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं श्राद्या सस्य स स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं प्रधानो यस्य स स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं प्रधानो यस्य स स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं प्रधानो यस्य स स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं सिद्धान्तो यस्य स स्वतन्त्रः (५७) । उक्तञ्च—

इति कर्तव्यतायां च शरीरे द्वयर्थसाधके।
श्रुतिशाखान्तरे राष्ट्रे कुटुम्बकृति चौषधे<sup>२</sup>॥
प्रधाने च परिच्छंदे करगो च परिच्छदे।
तंत्रवाने च शास्त्रे च सिद्धान्ते तन्त्रमिष्यते॥

ब्रह्मसम्भवः — ब्रह्मण ब्रात्मनश्चारित्रस्य शनस्य मोत्तस्य च सम्भव उत्पत्तिर्थस्मात् स ब्रह्मसम्भवः । ब्राय्या ब्रह्मणः वृत्तियात् सम्भव उत्पत्तिर्थस्य स ब्रह्मसम्भवः । ब्राय्या ब्रह्मा धर्मसृष्टिकारकः, स चासौ सं समीचीनो भवः पापसृष्टिप्रलयकारकः ब्रह्मसम्भवः (५८) । सुप्रसन्नः — सुष्ठु ब्रितिशयेन प्रसनः प्रह्मितवदनः स्वर्गमोत्त्ववद्ययको वा सुप्रसन्नः (५८) । शुणाम्भोधिः — गुणानां ब्रायन्तिकेवलशान-ब्राय्तित्व-व्यत्तित्व-वय्तत्व-प्रमाणत्व-प्रमेयत्व चैतन्यादीनां व्रावन्तगुणानां ब्राय्योधिः समुद्रः गुणाम्भोधिः । ब्राय्या गुणानां चतुरशीतिलच्।णां श्रम्भोधिः गुणाम्भोधिः । के ते चतुरशीतिलच्गुणाः १

हिंसाऽनृतं तथा स्तेयं मैथुनं च परिग्रहः । क्रोधादयो जुगुप्सा च मयमप्यरती रतिः॥ मनोवाक्कायदुष्टत्वं मिथ्यात्वं सप्रमादकम् । पिशुनत्वं तथाऽज्ञानमन्ताणां चाष्यनिग्रहः॥

एतेपामेकविंशतेर्वर्षनानि एकविंशतिर्गुंशा भवन्ति । ते च श्रतिक्रम-व्यतिक्रम-ग्रतीचार-ग्रनाचारैश्चतुर्भिर्गुंशिताश्चतुरशीतिर्भवन्ति । उक्तञ्च—

<sup>,</sup> १ द वेशोः। २ द चीवधेः । ज स, चीवधिः ।

मनसः शुद्धिविनाज्ञोऽतिक्रम इति च न्यतिक्रमो ज्ञेयः । शीलवृतेश्च विलंधनमितचारो विषयवर्तनं चैव ॥ विषयेष्वतिसक्तिरियं प्रोक्तोऽनाचार इह महामितिभिः । इति चत्वारः सुधिया विवर्जनीया गुण्प्रासौ ॥

ते च चतुरशीतिगुणाः, दशकायसंयमेगु णिताश्रतुरशीतिशतानि भवन्ति । ते चाकंपिताद्यभावदशकेन गुणिताश्रतुरशीतिसहस्रा भवन्ति । ते च दशधर्मेगु णिताश्रतुरशीतिलत्ता भवन्ति (६०)। पुण्यापुण्यः निरोधकः—पुण्यं च शुभकर्म, त्रपुण्यं च पापकर्म, सद्देवश्रभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् स्रतोऽन्यत्पापमिति वचनात् । पुण्यापुण्ययोर्निरोधको निषेधकारकः पुण्यापुण्यनिरोधकः । संवरावसरे भगवति न पुण्यमास्रवति, न च पापमास्रवति, द्रयोरिप निषेधक इत्यर्थः (६१)।

सुसंवृतः सुगुप्तात्मा सिद्धात्मा निरुपण्लवः । महोदकों महोपायो जगदेकपितामहः ॥८०॥

सुसंवृतः - सुष्ठु त्रातिशयेन संवृणोति स्म सुसंवृतः, त्रातिशयनद्विशिष्टसंवरयुक्त इत्यर्थः । उक्तञ्च-

वदस्मिदीगुत्तीश्रो धम्माग्रुपिहा परीसहजश्रो य । चारित्तं बहुभेया ग्रायन्वा भावसंवरविसेसा ॥

श्रस्यायमर्थः —पञ्च महात्रतानि, पञ्च समितयः, तिस्रो ग्रुप्तयः, दशलाच्चािणको धर्मः, द्वादशानुप्रेच्चाः, द्वाविश्वातः पर्राषह्जयः, सामायिक-छुदोपस्थापना-परिहार्यवश्चाद्विःस्द्वमसाम्पराय-यथाख्यातलच्चणं पञ्चविधं चारित्रम्। एते प्रत्येकं बहुभेदा भावसंवर्यवशेषा श्चातन्याः (६२)। सुग्रतात्मा—सुष्ठु श्चातिशयेनं गुप्तः श्चास्वर्गवशेषाणामगम्यः, श्चात्मा टंकोत्कीर्णशायकैकस्वभाव श्चात्मा जीवो यस्य स सुगुप्तात्मा; तिस्रमिगुं प्तिभिः संवृतत्वात् (६३)। सिद्धात्मा—सिद्धो इस्तप्राप्तिमायातः श्चात्मा जीवो यस्य स सिद्धात्मा। श्चथवा सिद्धस्त्रिभुवनविख्यातः पृथिन्यादिभ्तजनितत्वादिभिथ्यादृष्टितत्त्वर्गदेत श्चात्मा जीवरूपं यस्य स सिद्धात्मा। श्चथवा सिद्धो मुक्त श्चात्मा यस्य स सिद्धात्मा (६४)। निरुपण्लवः—निर्गतो निर्नष्टो मृलादुन्मूलितः समूलकाषं किषतः उपण्लवः उत्पात उपसर्गां यस्य स निरुप्लवः, तपोविष्नरिहतः षडिमिदूरः। (६५)। उक्तञ्च—

प्राणस्य चुित्पपासे हे मनसः शोकमोहने । जन्ममृत्यू शरीरस्य पड्निरहितः शिवः॥

महोदर्कः — महान् सर्वकर्मनिर्मोत्त्वल्राणोऽनन्तकेवल्रानादिलक्ष्णश्च उदर्कः उत्तरफलं यस्य स महोदर्कः । (६६)। महोपायः — महान् सम्यग्दर्शन्ञानचारित्रतपोलक्षण उपायो मोक्तस्य यस्य स महोपायः (६७)। जगदेकिपतामहः — जगतामधऊर्ष्यमध्यलोकिस्थितमन्यलोकानामेकोऽद्वितीयः पितामहः जनकजनको हितकारकत्वात् जगदेकिपतामहः (६८)।

> महाकारुणिको गुगयो महाक्केशांकुशः शुचिः। श्ररिजंयः सदायोगः सदाभोगः सदाधृतिः॥८१॥

महाकारुणिकः—करुणायां सर्वजीवदयायां नियुक्तः कारुणिकः । महांश्रासौ कारुणिको महा-कारुणिकः, सर्व दैव मरणिनिवेधक इत्यर्थः (६६) । गुण्यः—गुणेषु पूर्वोक्तेषु चतुरशीतिलक्त्यंख्येषु नियुक्तः, साधुर्वा गुण्यः (७०) । महाक्केशांकुशः—महान् तपःसंयमपरीपहसहनादिलक्त्णो योऽसौ क्लेशः कृन्क्रं स एंवांकुराः श्रिणिर्मत्तगजेन्द्रोन्मार्गनिपेधकारकत्वात् महाक्रेशांकुराः (७१) । श्रुचिः - परमब्रह्मचर्यपालनेन निजशुद्धबुद्धेकस्वभावात्मपवित्रतीर्थनिर्मलभावनाजलप्रचालितान्तरंगशरीरत्वाच्छुचिः परमपवित्रः । उक्तञ्च -

श्रातमाऽश्रुद्धिकरैर्यस्य न संगः कर्मदुर्जनैः। स पुमान् श्रुचिराख्यातो नाम्बुसंप्रुतमस्तकः॥

श्रथवा कर्माष्टकाष्टरमुच्चयमसममावकरण्याक्तित्वात् श्रुचिरिंगमूर्तिः । जन्मप्रभृति मलमूत्ररहित्वाद्वा श्रुचिः । श्रम्यन्तरपापमलप्रदालनसमर्थनिलोंभत्वजलस्नातत्वाद्वा श्रुचिः (७२) । अरिंजयः— श्ररीन् श्रष्टाविंशतिभेदिभिन्नमोहमहाशत्रून् जयित निर्मूलकापं कपित-ग्रिंजयः । (७३) । सदायोगः— सदा सर्वकालं योगो श्रासंसारमलव्धलाभलक्ष्णं परमशुक्रध्यानं यस्य स सदायोगः । (७४) । सदाभोगः— सदा सर्वकालं भोगो निजशुद्धबुद्धैकस्यभावपरमात्मैकलोलीभावलक्ष्णपरमानन्दामृतरसस्वादस्वभावो भोगो यस्य स सदामोगः । श्रथवा सन् समीचीन श्राभोगो मनस्कारो मनोव्यापारो यस्य स सदाभोगः (७५) । उक्तञ्च—

सुक्षानोऽभ्युद्यं चार्हन् जनैभींगीव लक्ष्यते । बुधेर्योगीव तत्वं तु जानाति त्वाहगेव ते ॥

सदाधृतिः— सदा सर्वकालं धृतिः संतोपो यस्य स सदाधृतिः, दिवा रात्रौ च सन्तोषवानित्यर्थः । रात्रिभोजनपरिहारपञ्चभावनायुक्त इति भावः । उक्तञ्च—

ंधिदिवंतो खमजुत्तो कागजोगे परिद्विदी । परीसहाग्रं<sup>१</sup> उर्रदितो उत्तमं वदमस्सिदो ॥

धृतिरित्युपलच्च्यां एकत्त्वतपोभावनानाम् (७६)।

परमौदासिताऽनाश्वान् सत्याशीः शान्तनायकः । अपूर्ववैद्यो योगक्षो धर्ममृत्तिरधर्मधक् ॥८२॥

परमोदासिता—परम उत्कृष्टः उदासिता उदास्ते इत्येवंशीलः उदासिता । तृन् । उत्कृष्टौदासीन , शत्रु-मित्रतृणकांचनादिसमानचित्तो मध्यस्थपरिणाम इत्यर्थः ( ७७ ) । उक्तञ्च—

दोपानाकृष्य लोके सम भवतु सुखी दुर्जनश्चेद्धनाथीं, तत्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्यः । मध्यस्थस्त्वेवमेवाखिलिमिह हि जगज्जायतां सौख्यराशिः, मत्तो मा भृदसौख्यं कथमपि भविनः कस्यचित्पूकरोमि ॥

अनाश्वान्—न ग्रारा, न मुक्तवान् ग्रनाश्वान् । क्वंसुकानौ परोत्तावच घोषवत्योश्च कृति नेट् । ग्रनाश्वान् ग्रनाश्वांसौ ग्रनाश्वांसः इत्यादिरूपाणि भवन्ति । ग्रनाशुपा ग्रनाश्वद्भयामित्यादि च ( ७८ ) । उक्तञ्च निरुक्तशास्त्रो—

> योऽचस्तेनेषु विश्वस्तः शाश्वते पथि निष्ठतः । समस्तराञ्जविश्वास्यः सोऽनाश्वानिहं गीयते ॥

. सत्याशीः — सत्सु भव्यजीवेषु योग्या सत्या, सत्सु नियोज्या सत्या, सद्भयो हिता वा सत्यां। सत्या सफला वा त्राशीः त्रच्यं दानमस्तु हत्यादिरूपा त्राशीराशीर्वादो यस्य स सत्याशीः। ये केचन मुनयस्तेपा-माशीर्दाद्धर्लोभान्तरायवशात् कदाचिन्न फलित्, जन्मान्तुरे तु फलत्येव । भगवतस्त्वाशीरिह्लोके परलोके च प्रजल्पेव, तेन मगवान् चलाशीरच्यते (७६) । शान्तनायकः—शान्तानां रागद्वेषमोहरिहतानां नायकः त्वामी, शान्तं नोजनगरं प्रापको वा शान्तनायकः । अयवा शन्तोऽक्रूरः, च चानौ नायकः त्वामी शान्तनायकः । अयवा शान्तः सर्वकर्मरिहतों मोजन्तत्व नायकः त्वामी शान्तनायकः । अयवा शत्य युवत्य अन्तो विनाशो यत्नादनौ शान्तः चंनारः, तत्य न आयः आगमनं यत्य च शान्तनायकः । न आर नपादिति नत्य त्थितिः (८०) । अपूर्ववैद्यः—विद्या मंत्रौ प्रचलक्षणा विद्यते यत्य च वैद्यः । प्रज्ञादित्वात् च्याद्यत्यः । च वैद्यो लोकानां व्याविचिकित्यने किमपि प्रलम्भिलपति तेन च वैद्यः चवैषामिष चपूर्वो दृष्टः श्रुदश्च विद्यते । मगवान्तु नर्वेषां जन्मप्रमृत्यपि व्याधितानां प्राणिनां नामनात्रेणापि व्याधिविनाशं करोति, कृष्टिनानपि शरीरं मुवर्णशलाकान्तदशं विद्याति, जन्मवर्चनरणं च मूलादुन्नूलयित तेन मगवान् अपूर्वश्चाचौ वैद्यः अपूर्ववैद्यः (८१) ।

कायवालग्रहोध्वाँगशल्यदंप्ट्राजरावृषान् । श्रष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संश्रिता ॥

इल्याङ्गचिकित्ताप्रवीणो वारभटो वैद्यो यदाह—

रागादिरोगान् सततानुषकानशेषकायप्रस्तानशेषान् । श्रोत्सुक्यमोहारतिदान् जवान योऽपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ऋथवा पूर्वाणां उत्पादादिचतुर्दशपूर्वाणां विद्या श्रुतकानं सा विद्यते यत्य स पूर्ववैद्यः श्रुतकेवली । न पूर्ववेद्यः अपूर्ववेद्यः, केवलकानित्वादश्रुत इत्यर्थः । ऋथवा ऋपूर्वा ऋपूर्वा ऋष्वंसरमप्राप्ता विद्या केवलकानं विद्यते यत्य स ऋपूर्व वैद्यः । ऋथवा पूर्वमवे एकादशांगानि पठित्वा तीर्यकरनाम वध्वा ऋपूर्वविद्यायां भवः ऋपूर्ववेद्यः (७१)। योगञ्चा—योगं धर्मशुक्लध्यानद्वयं जानात्यनुभवति योगकः । योगं मनोवचनकाय- व्यापारं शुममशुमं च जानाति योगकः । ऋत्र्यादयो हि आम्ययतयः किल योगम् ऋष्प्रययोगान् जानित, पापस्त्रे प्रद्यात्वात्तेपानशुमननोवाककाययोगैः संवार्ययंटनहेत्ति पापमास्रवित । मगवतत्त शुमध्यानद्वयंनात्नि प्रद्यत्त्वात्कर्तक्त्यो भवति, तेन मगवानेव योगको वाद्यान्यत्तरपरिष्ठहर्गहतत्वात्, मगवानेव योगकः नोक्तनार्पप्रवृत्वत्वात् (८२)। उक्तञ्च —वीरनन्दिशिष्यैः पद्मनन्दिपादैः सद्योधचन्द्रोदये—

योगतो हि लभते विवन्धनं योगतोऽपि खलु मुस्यते नरः । योगवर्क्स विषमं गुरोगिरा वोध्यमेतद्विलं मुमुखुणा ॥

तथा चोक्तं—

संयोगसूला जीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा । तस्मात्संयोगसम्बन्धं त्रिघा सर्वं त्यजाम्यहम् ॥

तथा च सोमदेवः-

वैरांग्यं ज्ञानसंपत्तिरसंगः स्थिरचित्तता । किम्मिस्सयसहत्वं च पंच योगस्य हेतवः ॥ प्राणस्य क्षुत्पिपासे हे मनसः शोकमोहने । जन्ममृत्यू शरीरस्य पहुमि रहितः शिवः॥

धर्ममृत्तिः - धर्नत्य चारित्रत्य मृत्तिपक्षारो धर्ममृत्तिः । धर्मत्य न्यायत्य मृत्तिः धर्ममृतिः । धर्मत्य स्त्रिहें । धर्मत्य स्त्रिहें । धर्मत्य मृत्तिः । धर्मत्य प्रमत्य मृत्तिः । धर्मत्य प्रमत्य मृत्तिः । धर्मत्य प्रमत्य क्षालत्य कृतान्तत्येति यावत् मृतिः, तेपामनन्तमरणहेतुत्वात् धर्ममृत्तिः । उक्तञ्च —

२ द् ननाद्विति।

सुद्धन्वयि श्रीसुभगत्वमश्रुते द्विषंस्वयि अत्ययवत्यलीयते । भवानुदासीनतमस्तयोरिप प्रभो: परं चित्रमिदं तवेहितम् ॥

श्रथवा धर्मस्य गतिलक्त्यस्य मूर्तिरुपमा यस्य स धर्ममूर्तिः, श्रलक्यस्वरूपत्वात् । तदुपलक्त्यामाका-शादेरिप मूर्तिः ( ८३ )। उक्तञ्च—

> श्रहिंसादी तथा न्याये तथा पञ्चदशेऽहैंति । श्राचारोपमयोः पुण्ये स्वभावे च शरासने ॥ मत्स्यांगे चोपनिपदि श्रोक्तो धर्मे यमे नरि । ' दानादिके नपुंस्येतद्द्वादशार्थेषु धीधनैः ॥

अधर्मधक् - ग्रधमें हिंसादिलज्ञ्णं पापं स्वस्य परेषां च दहति भस्मीकरोति ग्रधर्मधक (८४)। ब्रह्मे ट् महाब्रह्मपतिः कृतकृत्यः कृतकृतुः । गुणाकरो गुणोच्छेदी निर्निमेपो निराश्रयः ॥५३॥

ब्रह्म ट्—ब्रह्मणो ज्ञानस्य वृ तस्य मोत्तस्य च ईट् स्वामी ब्रह्मो ट्(८५) । महाब्रह्मपतिः—ब्रह्मणां मितिज्ञानादीनां चतुणां उपिर वर्तमानं पंचमं केवलज्ञानं महाब्रह्मोच्यते, तस्य पितः स्वामी महाब्रह्मपितः । ग्रथवा महाब्रह्मा सिद्धपरमेष्ठी, स पितः स्वामी यस्य स महाब्रह्मपितः । दीन्नावसरे नमः सिद्धेभ्यः इत्युपच्चारणत्वात् । ग्रथवा महाब्रह्मणां गण्धपणां लोकान्तिकानामहमिन्द्राणां च पितः स्वामी महाब्रह्मपितः (८६)। कृत-कृत्यः—कृत्यं कृत्यं श्रात्मकार्यं येन स कृत्यकृत्यः । ग्रथवा कृतं पृण्यं कृत्यं कार्यं कर्त्वयं करणीं यस्य स कृतकृत्यः (८७)। कृतकृत्यः—कृतो विहितः क्रतुर्यज्ञः शक्तादिमिर्यस्य स कृतकृतः । ग्रथवा कृतं पिपूर्णे फलं वा कृतो पूजायां यस्य स कृतकृतः । भगवतो मन्यैः कृता पूजा निःफला न भवित किन्तु स्वर्ग-मोन्नदा-पिका भवित, तेन कृतकृतः । ग्रथवा कृतः पर्याप्तः समाप्ति नीतः कृतुर्यज्ञो येन स कृतकृतः (८८)। उत्तञ्ज—

मणु मिलियउं परमेसरही परमेसह वि मणस्स । दोहिवि समरसहूत्राहं पुज्ज चढावउं कस्स ॥

गुणाकरः —गुणानां केवलशानादीनां चतुरशीतिलचाणां वा श्राकरः उत्पत्तिस्थानं गुणाकरः । श्राथवा गुणानां पद्चत्वारिंशत्वंख्यानामाकरो गुणाकरः । उक्तञ्च —

अरहंता छायाला सिद्धा अट्टेच सूरि छत्तीसा । उवकाया पण्वीसा साहृण् होति यडवीसा ॥

तत्रार्हतां पट्चत्वारिंशद्गुणाः — चतुिंक्ष्यदित्ययाः पूज्यपादेन नन्दीश्वरभक्तौ विस्तरेण प्रोक्ताः ग्राट्यतिहार्याणि च, श्रानन्तचतुष्टयं चेति । विद्वानां सम्यक्त्वादयोऽष्टौ गुणाः । स्राचार्याणां पट्त्रिंशद्-गुणाः । ते के ?

पञ्चाचारघरः १ संघश्रुताधार १ स्तथा यतिग्रानाशनस्थानशस्याकृतिषु व्यवहारवान् १ ॥
गुणदोपाकधी । साधोर्लज्जयां दोपसंवृतिः १ ।
यतिदोपाकधी (ऽन्येपा \* सम्युक्तादौ च तोषकः ।
परीपहादिभिः साधोरुद्विसस्य चलाशये ।
हितोपदेशैर्नानाधैं:स्थापको - ऽष्टलसद्गुणः ॥

<sup>#</sup> ज माभक्त्यादी।

स्थितिकर्षेऽश्रकत्यागो रेजुिह्प्राहारभोज्यपि ।
निद्राग्रामेऽन्यदिवसे तन्नाभोजी वरागभुक् ॥
दीचाप्रभृति नित्यं च समता सुप्रतिक्रमः ।
वतानां धारणं सर्वज्येष्टत्वं पाचिकादिमान् ॥
प्रयमासयोगी मासिद्विनिषद्यालोकनं ॰ दश ।
गुणाः द्विषट्तपोधारी पडावश्यकसिद्धिः ॥
श्राचार्याणां गुणा एते पड्या त्रिंशदेव च ।
श्राधोपाध्यायसम्बन्धिगुणाः स्युः पञ्चविंशतिः ॥
एकादशाङ्गद्विःससपूर्वांशि श्रुतसंश्रिताः ।

साधूनामष्टाविंशतिगुणाः भवन्ति । ते के १ दशसम्यक्त्वगुणाः, मत्यादिपंचश्रानानि, त्रयोदशचारित्र-गुणाः एतेषु त्रष्टाविंशतौ गुणेषु सर्वे प्रसिद्धम् । परं दश सम्यक्त्वानि त्रप्रसिद्धानि, तान्येव कथ्यन्ते—

> ष्राज्ञामार्गेसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रवीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थाभ्यां भवमवगाढपरमावगाढे च॥

श्रस्या त्रायीया विवरणार्थे वृत्तत्रयम् । तथाहि-

आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञयेय, त्यक्तप्रन्थप्रपञ्चं शिवमसृतपथं श्रद्धधन्मोह्शान्तेः । मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता, या संज्ञानागमाव्धिप्रसृतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः ॥ श्राकण्यांचारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं श्रद्धधानः-स्कासौ सूत्रदृष्टिदुरिधिगमगतेरर्थसार्थस्य वीजैः । केश्रिज्जातोपलञ्धेरसमशमवशाद्वीजदृष्टिः पदार्थान्, संक्षेपेणैव वृद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधुसंक्षेपदृष्टिः ॥ यः श्रुत्वा द्वाद्भागीं कृतस्विरथ तं विद्धि विस्तारदृष्टिं सञ्जातार्थात् कृतश्रिद्धवचनवचनान्यन्तरेणार्धदृष्टिः । दृष्टिः सांगाङ्गवाद्यप्रवचनस्वनाह्योत्थितायावगात्वा केवल्यालोकितार्थे रुचिरिह् परमावादिगादेति रूढा ॥

एवं व्यधिकचत्वारिंशदग्रशतं गुणानां भवति, तेपामाकर इत्युच्यते (८६) । गुणोच्छेदी—गुणान् क्रोधादीन् उच्छेदयतीत्येवंशीलो गुणोच्छेदी । 'अगुणोच्छेदी' इति पाठे अगुणान् दोषानुच्छिनतीति अगुणोच्छेदी । अथवा अगुणानामुच्छेदो विद्यते यस्य सोऽगुणोच्छेदी, अष्टादशदोपरहित इत्यर्थः । उक्तञ्च—

चुत्पिपासाजरातङ्कजन्मान्तकभयस्मयाः । न रागद्वेपमोहाश्च यस्यासः स् प्रकीर्त्युते ॥

चकाराचिन्तारितिनद्राविधादस्वेदलेदविस्मया गृह्यन्ते (६०)। निर्निमेषः—चन्नुषोर्मेषोन्मेषरिहतः, दिव्यचन्नुरित्यर्थः; क्लोचनस्पन्दरित इति यावत् (६१)। निराश्रयः—निर्गतो निर्नष्ट आश्रयो गृहं यस्य स निराश्रयः। श्रथवा निर्निश्चिन्त श्राश्रयो निर्वाणपदं यस्य स निराश्रयः (६२)।

स्रि: सुनयतत्वज्ञो महामैत्रीमयः श्रमी। प्रजीणवन्धो निर्द्धन्द्वः परमधिरनन्तगः॥८४॥ स्रि:—स्ते बुद्धिं स्रि: । भू सू अदिभ्य किः (६३) । तथा चेन्द्रनिद्देचैः—
पञ्चाचारस्तो नित्यं मूलाचारविद्यसीः ।
चतुर्विधस्य संवस्य य.स ग्राचार्यं इच्यते ॥

सुनयतत्त्वद्धः—ये स्याच्छ्रव्दोपलच्तितास्ते सुनयाः। यथा स्याजित्यः स्याजित्यानित्यः इति सप्त नया अनेकान्ता-िश्रताः सुनया उच्यन्ते । तेपां तत्त्वं मर्म जानातीति सुनयतत्त्वः । ये तु सर्वयेकान्ताश्रिताः नित्य एव, अनित्य एवेत्यादिरूपास्ते दुर्नया शातव्याः (६४) । महामैत्रीमयः—महती चासी मैत्री महामैत्री, सर्वजीवन् जीवनबुद्धः; तया निर्वतः महामैत्रीमयः (६५) । श्रमी—शमः सर्वकर्मच्यो यस्य स शमी । 'समी' इति पाठे समः समतापरिणामो विद्यते यस्य स समी । ग्रयवा शाम्यतीति शमी श्रमामधनित्रम् (६६) । प्रचित्वाचन्धः—प्रकर्षेण चीणः च्यं गतो वन्धो यस्य स प्रचीणवन्धः (६७) । निर्वनद्धः—निर्गतं द्वन्दं कलहो यस्य स निर्वन्दः (६८) । परमिषः—परमश्रासौ ग्रापः केवलशानिद्वितः परमिः (६६) । श्रमन्तगः —ग्रनन्तं केवलशानं गच्छिति प्रामोति श्रनन्तगः । श्रथवा श्रनन्तात् संसारात् मतो मुक्तः श्रमन्तगः । श्रथवा श्रनन्तो श्राकाशे गच्छितीति श्रमन्तगः (१००) ।

श्रीवीरगौतमगुणाधिककुन्दकुन्द-श्रीसद्भवाहु-जिनचन्द्र-समन्तसद्गान् । देवेन्द्रकीर्त्तिममलं स्वगुरुं च विद्यानन्दिशमुं विनयतो विनतोऽस्मि नित्यम् ॥

श्रीश्रुतसागरगुरुणा योगिशतं पूर्णतां समानीतम् । निर्वाणशताध्यायः विचार्यते श्रुणुत अन्यजनाः॥

इति स्रिश्रीश्रुतसागरिवरचितायां सहस्रनामटीकायां योगिशतनामषष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।

# अथ सप्तमोऽध्यायः

निर्वाणः सागरः प्राज्ञैर्महासाधुरुदाहृतः। विमलाभोऽथ श्रद्धाभः श्रीधरो दत्त इत्यपि ॥८५॥

'निर्वाण:—निर्वाति स्म निर्वाण:, मुखीभूत: श्रमन्तमुखं प्राप्त: । निर्वाणोऽवाते इति संद्धः । श्रथवा निर्वाता वाणाः शराः कंदर्पवाणाः यस्मादिति निर्वाणः । श्रथवा निर्वाता वाणाः सामान्यशरास्तदुप-लक्षणं सर्वायुधानां, निर्वाणः । श्रथवा वने नियुक्तो वानः, निश्चितो वानो निर्वाणः । यतो भगवान् निःकान्तः सन् वनवासी एव भवति, जिनकल्पित्वात्, न तु स्थविरकल्पिवत् वसत्यादौ तिष्ठति (१) । सागरः—सा लक्ष्मीर्गले कण्ठे यस्य स सागरः, श्रम्युदयनिःश्रेयसलक्ष्मीसमालिगितत्वात् । श्रथवा मिःक्षमण्यकल्याणावसरे सा राज्यलक्ष्मीर्गरः विषसदृशी, श्ररोचमानत्वात् सागरः । श्रथवा सह गरेणं वर्तते सगरे धरणोन्तः, तस्यापत्यं संकल्पपुत्रः सागरः । भगवान् यदा बालकुमारो भवति, तदा सिंहासने घरणोन्तः उपविषाति, धरणोन्तः भगवान् पादौ

१ ज 'अ नमः 'सद्धे भ्यः' इत्यिभिकः पाठः । २ ज लक्त्यः । ३ ज लिगत्वात ।

अ० ७. १४.

१६६

लालयति; तेन शेषनागस्य पुत्रवत्प्रतिभासते स्वामी; तस्मात् स्वामी सागर इत्युच्यते । अथवा सया लद्मया शोभया उपलक्तितः अगः पर्वतो गिरिराजः सागः मेरः; जन्माभिषेकावसरे तं राति यह्नाति स्वीकरोति सागरः । स्रथवा साया गताः, दरिदिखः । तान् रायति शब्दयति स्राकारयति स्राह्वयति धनदानार्थे सागरः; भगवतः कनकवर्षित्वात् , दीन-दुःस्य-दिदाणां दारिद्यूस्फेटक इत्यर्थः (२)। महासाधः-ंदन्तः कुंशलो हितश्च साधुरुच्यते । महांश्चासौ साधुर्महासाधुः । राध साध संसिद्धौ । साधयति सम्यग्दर्शन-शनचारित्राणीति साधुः; महान् तीर्थंकरो भूत्वा रत्नत्रयेण मुक्तिसौख्यसाधक इत्यर्थः (३)। विमलाभः— विमला कर्ममलकलंकरहिता आभा शोभा यस्येति विमलाभः । गोरप्रधानस्यान्तस्य स्त्रियामादादीनां चेति हस्वः । अथवा विशिष्टा केवलशानलच्छोपलच्चिता मा लच्मीर्यत्र स विमो मोचः, तस्य लाभः प्राप्तिर्यस्य स विमलाभः । अथवा विमला राह्वाद्युपरागरहिता आसमन्ताद्धा दीप्तिः कोटिभास्कर-चन्द्रकोटिभ्योऽप्यधिकं भामण्डलं यस्य स विमलामः (४)। शुद्धाभः—शुद्धा शुक्का ग्रामा दीतिर्यस्य स शुद्धाभः, शुक्कलेश्यो वा शुद्धामः । शुद्धः कर्ममलकलङ्करिहतः सन् आसमन्ताद्धाति शुद्धामः (५)। श्रीधरः - श्रियं वाद्यां 'समवयरगालच्योपलच्चितां श्रम्यन्तरां श्रमन्तकेवलञ्चानादिलच्च्यां घरति श्रीधरः । श्रिया उपलच्चिता धरा 'संमवसंरणभूमिरष्टमी भूमिर्वा यस्य स श्रीधरः । अयथवा श्रिया निवासभूमिः, घरो हिमवान् गिरिः श्रीधरः, श्रीनिवासपर्वत इत्यर्थः । श्रथवा श्रियोपलिक्तो धरः कूर्मराजः पृथिव्या श्राधारभूतत्वात् श्रीधरः (६)। दत्तः - दानं दत्तम्, दत्तयोगाद्भगवानिप दत्तः, वांछितफलप्रदायक इत्यर्थः । दातुमारन्धो दत्तः । दीयते सम निजात्मनो ध्यानविषयीक्रियते दत्तः । आदिकर्मणि क्तः, कर्तरि च दही धः, इति व्युत्पत्तेः (७)।

# अमलाभोऽण्युद्धरोऽग्निः संयमश्च शिवस्तथा । पुष्पाञ्जलिः शिवगण उत्साहो ज्ञानसंज्ञकः ॥८६॥

अमलां भः - अविद्यमांना मलस्य पापस्य श्रामा लेशोऽपि यस्य स श्रमलार्भः । श्रथवा न विद्यते मा लच्मीर्येषां ते त्रमाः, दीन-दुःस्थिते-दिखास्तेषां लाभो धनप्राप्तिर्यस्मादसौ श्रमलाभः। श्रथवा श्रमा निर्यन्था मुनयस्तान् लान्ति यह्नन्ति स्वीकुर्वन्ति ये ते श्रमला गण्धरदेवास्तैरा समन्ताद् भाति शोभते श्रमलाभः ( ८ )। उद्धरः—उत् अर्ध्वस्थाने धर्रात स्थापयति भव्यजीवानिति उद्धरः । स्रथवा उत् उत्कृष्टे हरः पाप-चोरकः उद्धरः । श्रथवा उत् उत्कृष्टा धरा समवसरणलच्या मुक्तिलच्या वा भूमिर्यस्य स उद्धरः । श्रथवा उत्कृष्टः घरः मेरुल क्याः पर्वतः स्नानपर्वतो यस्य स उद्धरः । श्रयवा उत्कर्षेण हन्ति गच्छति उद्धरं वेगो यस्य स उद्धरः । एकेन समयेन त्रैलोक्याग्रे गमनवेग इत्यर्थः ( ६ ) । अग्निः—ग्रगति ऊर्ध्वे गच्छति त्रैलोक्याग्रं ब्रजित ऊर्ध्व व्रज्यास्वभावत्वात् ग्राप्तिः। श्रामिश्चिष्ठयुविहिभ्यो निः (१०)। संयमः—सम्यक् प्रकारो यमो यावज्जीवन्नतो यस्य स संयमः ( १.१ )। शिवः - शिवं परमकल्यागां तद्योगात् पञ्चकल्यागापापकत्वात् शिवः, श्रेयस्करत्वात् शिवः । त्र्रथवा शिवः शरीरसंयुक्तो मुक्तः, जीवन्युक्त इत्यर्थः । सिद्धस्वरूपत्वादा शिवः ( १२ ) । पुष्पाञ्जांतः — पुष्पवत्कमलवत् अञ्जलिः इन्हादीनां करसंपुटो यं प्रति सं पुष्पाञ्जलिः । पुष्पायां वकुलं चम्पके जाति-मन्दार-मल्लिकाष्ट्रहास-कुमुद-नीलोत्पल-कमल-शतपत्र-कल्हार-केतकी-पारिजात - मन्चकुन्द-नेवमालिका-नेमेर-सन्तानंक-षट्पदांनां षट्चरणसम्मतकदम्बादिकुसुमानामञ्जलयो यस्मिन् स पुष्पाञ्जलिः, द्वांदरायोजनप्रमाणे पुष्पवृष्टिरित्यर्थः (१३)। शिवगणः - शिवः श्रेयस्करो गणो नियन्थादिद्वादराभेदः संघो युस्य स शिवगर्णः । श्रथवा गजानां सप्तविंशतिः, रथाश्च तावन्तः, श्रश्वानार्मेकाशीर्तिः, पञ्चित्रेशदिधिकं शतं पत्तयः इत्येको गण उच्यते । राज्यकाले शिवाः श्रेयस्कराः गणाः यस्य स शिवगणः, सेनासमुद्र इत्यर्थः। अंथवां शिवं मोवं गर्णयति सारतयां मन्यतेऽन्यदसार्यमिति शिवगर्णः (१४) । उतसाहः सहनं साहः । भावे वज् । उत्कृष्टः साहः सहनं परीषहादिक्तमता उत्साहः । अथवा उत्कृष्टां मां मोक्तलक्मीं न हन्तीति अव-र्श्यमेव भोर्च सेव्यमानो ददतीति उत्साहः । अथवा उत्कृष्टायाः सायाः श्रहः दिनं दानावसरदिवसो यस्य स उत्साहः । राजन् श्रहन् सांख श्रत् प्रत्ययः । नस्त क्विचत् नकारलोपः इवर्णावर्णयोः लोपः स्वरे प्रत्यये च। (१५)। ज्ञानसंज्ञकः - ज्ञानं जानाति विश्वमिति ज्ञानम्। कृत्ययुटोऽन्यन्नापि च, कर्त्तरि युट्। ज्ञानमिति संज्ञा यस्य स ज्ञानसंज्ञकः। ग्राथवा ज्ञान् पण्डितान् ग्रानिति जीवति ज्ञानः ग्रात्रान्तर्भृत इन् प्रत्ययः (१६)।

#### परमेश्वर इत्युक्तो विमलेशो यशोधरः। कृष्णो ज्ञानमतिः शुद्धमतिः श्रीभद्र शान्तयुक्त ॥८७॥

परमेश्वरः - परमश्चासौ ईश्वरः स्वामी परमेश्वरः । ग्रथवा परा उत्कृष्टा मा लक्ष्मी परमा, मोक्ष-लक्ष्मीपलिक्तिता लक्ष्मीः परमा । परमायाः परमलक्ष्या ईश्वरः स्वामी परमेश्वरः । ग्रथवा पत्य परित्राणस्य रमा परमा, नरकादिगतिगर्त्त पतनरक्ष्मा लक्ष्मीः परमा । तस्या ईश्वरः परमेश्वरः । उक्तञ्च विश्वप्रकाशे—

> पः सूर्यं शोषयो वही पाताले वरुगोऽनिले। परित्राणे चमे चन्ने निपाने पंकसंकुले॥ उचदेशे स्थले।

श्रथवा परं निश्चितं श्रः श्रर्हम्, स चासावीश्वरः परमेश्वरः (१७)। विमलेशः—विमलः कर्म-मलकलद्वरितो व्रतेण्वनितचारो वा विमलः। स चासावीशः विमलेशः। श्रथवा विविधं मं मलं श्रघाति-फर्म पञ्चाशीतिप्रकृतिवृन्दम्, तल्लेशोऽल्पप्रायो यस्य स विमलेशः, वलवत्तरघातिकर्मघातकत्त्वात् विमलेशः (१८)। यशोधरः—यशः पुण्यगुणकीर्त्तनं घरतीति यशोधरः (१८)। द्वष्णः— कर्षति मूलादुन्मूल-यति निर्मूलकाषं कपति घातिकर्मणां घातं करोतीति कृष्णः। इण् जि-कृषिभ्यो नक्। कृष विलेखने भ्वादो परस्मैपदी घातुरयम् (२०)। ज्ञानमितः—शानं केवलशानं मितः शानं यस्य स शानमितः (२१)। श्रास्मितः—शुद्धा कर्ममलकलद्वरिता मितः सकलविमलकेवलशानं यस्य स शुद्धमितः (२२)। श्रीभदः—श्रिया श्रम्युदय-निःश्रं यसलक्षण्या लद्भ्या भद्रो मनोहरः श्रीभदः। (२३)। शान्तः—शाम्यति स्म शान्तः रागद्देषरित इत्यर्थः। (२४)।

#### वृषमस्तद्वद्जितः सम्भवश्चाभिनन्दनः । मुनिभिः सुमृतिः पुष्रमभः भोक्तः सुपार्श्वकः॥ ८८॥

वृष्यः— वृषेण् अहिंसालच्णोपलिक्तेन धर्मेण् भाति शोभते वृषभः (२५)। अजितः— न केनापि कामकोधादिना शतुणा जितः अजितः (२६)। सम्भवः— सं समीचीनो भवो जन्म यस्यस सम्भवः। शंभव इति पाठे शं सुखं भवित यस्मादिति सम्भवः संपूर्वेभ्यः संशायां अच्। अथवा सं समीचीनोऽरौहः अक्रूपशयः शान्तमूर्त्तिः कपाल-शूल-खट्वांगनादिरिहतो भवो छहः सम्भवः (२७)। अभिनन्दनः— अभि समन्तात् नन्दयति निजक्षपाद्यतिशयेन प्रजानामानन्दमुत्पादयतीति अभिनन्दनः। अथवा न विद्यते भीर्भयं यत्र तानि अभीनि भवभयहितानि । स्वरो ह स्वो नपुंसके । अभीनि निर्मयानि शान्तप्रदेशानि नन्द-नानि अशोक-समवर्ण-चम्पक-चूतानां वनानि समवसर्णे यस्य स अभिनन्दनः (२८)। सुमितः— शोभना लोकालोकप्रकाशिका मितः केवलशानलच्ल्णोपलिचता बुद्धिर्यस्य स सुमितः (२६)। एश्रप्रभः— पद्मवत् रक्तकमलवत् प्रभा वर्णो यस्य स पद्मप्रभः। रक्तवर्णः वन्धूकपुष्पवर्णशिरः प्रातर्क्षित्रभशरीर इत्यर्थः। अथवा पद्मेश्ररण्योमां लच्नीर्यस्य स पद्म। । प्रश्रमः । रक्तवर्णः वन्धूकपुष्पवर्णशिरः प्रातर्क्षित्रभशरीर इत्यर्थः। अथवा पद्मोः सर्यः स पद्मप्रभः। । अथवा पद्मौः सर्वः । अथवा पद्मौः । अथवा पद्मौः । अथवा पद्मौः सर्यन्ति सम्भनः। अथवा पद्मौः । अथवा

हस्तिविन्दौ मतं पद्मं पद्मोऽपि जलजे मतः'। संख्याहिनिधिवृन्देषु पद्म<sup>२</sup>ध्वनिरयं स्मृतः ॥

१ ज क्रोधादिशत्रुणा। २ ज १ बाध्वनि।

सुपार्श्वः—सुष्ठु शोमने पार्श्वे वाम-दिन्णशरीरप्रदेशौ यस्य सं सुपार्श्वः (३१) । चन्द्रप्रभः पुष्पदन्तः शीतलः श्रेय आह्वयः । वासुपुष्पश्च विमलोऽनन्तिज्ञद्म इत्यपि ॥८६॥

चन्द्रप्रभः—चन्द्रादिष प्रकृष्टा कोटिचन्द्रसमाना भा प्रभा यस्य स चन्द्रप्रभः (३२) । पुष्पद्नतः— पुष्पवत् कुन्दकुसुमवदुष्ण्वला दन्ता यस्य स पुष्पदन्तः । ग्रथवा भगवान् छुद्रस्थावस्थायां यस्मिन् पर्वत-तटे तपोध्याननिमित्तं तिष्ठति तत्र वनस्पतयः सर्वर्तुष्पाणि फलानि च दर्भति, तेन पुष्पदन्तः (३३)। शीतलः—शीतो मन्दो लो गतिर्थस्य स शीतलः । उक्तञ्च—

> गिरिभित्त्यवदानवतः श्रीमत इव दन्तिनः सवदानवतः । तव समवादानवतो गतसूर्जितमपगतप्रमादानवतः ॥

त्रथवा शीतं लाति सहते छुद्रस्थावस्थायां शीतलः, तदुपलंच्रणं उप्णस्य वर्पाणां च त्रिकाल-योगवानित्यर्थः । त्रथवा शीतलः शान्तमूर्तिः त्रक्रूर इत्यर्थः । त्रथवा संसारतंतापनिवारकशीतलवचन-रचनायोगाद् मगवान् शीतल उच्यते । त्रथवा शी ग्राशीर्वादः तलः स्वमावो यत्य स शीतलः, प्रिय-हितवचनत्वात् । भगवान् त्राशीर्वादमेव दरो, न तु शापं; परम कारुणिकच्वात् (३४) । उक्तञ्च—

> शस्ये स्वभावेऽप्यधरे चपेटे तालपादपे । तलः धुंसि तलं क्लीबे प्रोक्तं ज्याघातवारणे ॥

तथा च-

आद्यो न हीनं जलधावदृश्यं मध्येन हीनं सुवि वर्णनीयम् । श्रन्तेन हीनं चलयेच्छ्रीरं यस्याभिधानं स जिनः श्रियेऽस्तु ॥

श्रेयान्—श्रतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान् । प्रशस्यस्य श्रः । गुणादिष्ठेयन्सौ वा (३५) । वासुपूज्यः— वासुः शकः, तस्य पूज्यः वासुपूज्यः । श्रयवा वेन वरुणेन पवनेन वा, इन्हादीनां वृन्देन वा, वेन गन्धेन वा श्रा समन्तात् सुष्ठु श्रतिशयेन पूज्यः वासुपूज्यः । श्रयवा वा इतिशब्दः श्ली लिंगे वर्तमानः मन्त्रवाची वर्तते, श्रमृतात्मकत्वात् । तेनायमर्थः—वया ॐ हीं श्ली वासुपूज्याय नमः इति मन्त्रेण सुष्ठु श्रतिशयेन पूज्यः वासुपूज्यः (३६) । उक्तञ्च विश्वप्रकाशे—

> वो दन्त्योप्ट्यस्तथोप्ट्यश्च वरुणे वारुणे वरे। शोपणे पवने गन्धे वासे वृन्दे च वारिधी॥ वन्दने वदने वादे वेदनायां च वा खियाम्। मंमावाते तथा मन्त्रे सर्वमन्त्रे अमृतातमके॥

विमलः—विगतो विनष्टो मलः कर्ममलकलङ्को यस्य स विमलः । अथवा विविधा विशिष्टा वा मा लच्मीयेंपां ते विमाः इन्हादयो देवाः, तान् लाति, निजपादाक्रान्तान् करोति विमलः । अथवा विगता दूरी- छता मा लच्मीयेंस्ते विमाः निर्यन्यमुनयः, तान् लाति स्वीकपेति विमलः । अथवा विगतं विनष्टं मलमुचारः प्रखावश्च यस्याऽऽजन्म स विमलः (३७)। अनन्तिजित्ः—अनन्तं संसारं जितवान् अनन्तिजित् । अथवा अनन्तं त्रिष्णुं शेषनागं च जितवान् अनन्तिजित् (३८)। उक्तञ्च नेमिस्तुतौ—

द्यु तिमद्रथांगरविविस्विकरणजिटलांशुमंडलः । नीलजलदजलराशिवपुः सह वन्धुभिगरुडकेतुरीश्वरः ॥ हलभृक्ष ते स्वजनभक्तिमुदितहृद्यौ जनेश्वरौ । ' धर्मविनयरसिकौ सुतर्रा चरणारविन्दयुगलं प्रणेमतुः ॥

धर्मः—संसारसमुद्दे निमज्जन्तं जन्तुमुद्धृत्येन्द्र-नरेन्द्र-मुनीन्द्र-विन्दिते पदे धरतीति धर्मः । श्रिक्तं हु सु धृष्मिणीपद्भायास्तुम्यो मः । (३६)।

> शान्तिः कुन्थुररो मल्लिः सुव्रतो निमरण्यतः। नेमिः पार्श्वो वर्धमानो महावीरः सुवीरकः ॥६०॥

शान्तः—शाम्यतीति सर्वकर्मस्यं करोतीति शान्तः । विक्वतौ च संज्ञायामाञ्चिष । संज्ञायां पुल्लिंगे तिक्प्रत्ययः (४०) । कुन्थुः—कृषि पुण्णि स्थि हिंसा-संक्रेशयोः इति तावत् भ्यादिकः कुथुघातुः । कुन्यति समीचीनं तपःक्षेशं करोतीति कुन्थः। पि श्रसि वसि इनि मिन त्रिष इंदि बंधि वहि अणिभ्यश्च इत्यस्य उणादौ पष्टस्य स्त्रस्य वृत्तौ चकारोऽनुक्तसमुख्यमात्रे उपत्ययः स तु उप्रत्ययः उणादौ पंचमे स्त्रे गृहीतोऽस्ति । तथाहि—भृष्ट म सृ चित्तितिष्ठिनिधनिमित्तिः शिद्म्य उः, इत्यत उप्रत्यस्य प्रहण्णम् (४१) । अरः— ऋ गतौ धातुः भ्वादौ वर्तते । तत्र श्चरति गच्छिति केंवलशानेन लोकालोकं नानाति इति ग्ररः । सर्वे गव्यर्थाः धातवो ज्ञानार्था इति वचनात् । श्चयवा ऋ स गतौ इति धातुः श्चदादौ वर्तते । तत्र इपति गच्छिति त्रैन्तिम्पश्चित्रस्यः । एकेन समयेन मुक्ति प्राप्तोतित्यरः । श्च पचादिभ्यश्च श्चच्यत्ययेन विद्यमिदं रूपम् । श्चथवा श्चरते मोत्तार्थिमिर्गम्यते, शानिमिर्गायते इत्यरः स्वरंग्रहामन् । कर्माण् श्चल् प्रत्ययः । नाम्म्यन्तयोर्धात्तिकरण्योगुणः । श्चथवा संसारमात्तिणे श्चरः शीत्रः शीत्रः शीत्रायो वा । श्चथवा धर्मरथप्रवृत्तिहेतुत्वादरश्चकाङ्गभृतः (४२) । मिल्लः— मल मल च इत्ययं धातुर्थारणे वर्तते तेन मल्लते धारयति भव्यनीवान् मोत्त्रपदं स्थापयतीति मिल्लः । सर्वधातुभ्य इः । श्चथवा मल्लयते धार्यते निन्नशिरस्सु देवेन्द्रादिभिमिल्लः । श्चथवा मिल्लम्तिकत्यनपुष्पाणि तत्सुरिभगन्धत्वान्मिलः । श्चरप्ता मिल्लयते धार्यते निन्नशिरस्सु देवेन्द्रादिभिमिल्लः । श्चथवा मिल्लम्तिकत्यनपुष्पाणि तत्सुरिभगन्धत्वान्मिलः । श्चरप्ता मिल्लयते धार्यते निन्नशिरस्सु देवेन्द्रादिभिमिल्लः । श्चयवा मिल्लम्ति स्थाप्ति स्वरंभगन्धत्वान्मिलः । श्वयवा मिल्लम्ति स्वरंभिगन्धत्वान्मिलः । श्वयवा मिल्लमेति स्वरंभगन्धत्वान्यन्ति ।

वार्षिकी त्रिपुटा ध्यस्मा सुरूपा सुभगा त्रिया । श्रीपदी पट्पदानन्दा सुवर्षा सुक्तवन्धना ॥

इति मोगरनामानि । तथा मिलकावेलनाम-

मिह्नका ज्ञीतभीस्थ्र सद्यन्ती प्रमोदिनी। सदनो च भवाची च भूपद्यष्टापदी तथा॥

सुव्रतः—शोमनानि व्रतानि ग्रहिंसासत्याचौर्यब्रह्मचर्याकिंचन्यादीनि रात्रिमोजनपरिहारपण्डासुव-तानि यस्य स सुव्रतः (४४)। निमः—नम्यते इन्द्र-चन्द्र-सुनीन्द्रेनिमः। सर्वधातुम्मः इः (४५)। निमः—नयति स्वधमें नेनिः। नीदिलिम्यां निः (४६)। पार्थ्वः—निजमक्तस्य पार्श्वे ग्रहश्यरूपेस् तिष्ठति पार्श्वः। यत्र कुत्र प्रदेशे स्मृतः सन् स्वामी समीपवर्ष्यं वर्तते पार्श्वः। उक्तञ्च—

> श्रन्चेयमार्थं सुमना मनामना यः सर्वदेशो सुविनाविनाविना । समस्तविज्ञानमयो मयोमयो पार्श्वं फ्लो रामिगरौ गिरौ गिरौ ॥

अयवा पार्श्वे वकोपायः । वक्रस्य मनसः कामस्य वा साधनस्य उपायः वक्रोपायः रागृहेपपरिहारः तद्योगात् भगवानपि पार्श्वेः (४७) । वर्धमानः—वर्धते ज्ञानेन वैराग्येण च लद्दम्या द्विविधया वर्धमानः । अयाया अयव समन्ताद् ऋदः परमातिशयं प्राप्तो मानो ज्ञानं पूजा वा यस्य स वर्द्धमानः । अवाप्योरक्लोपः । (४८)। उक्तञ्च—

१ द् धातुद्धांधरणे। २ न रहितः।

विष्ट-भागुरिरल्लोपसवाध्योरुपसर्गयो: । आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥

महावीर:—महान् वीरः सुमटः महावीरः, मोहमत्लिवनाशत्वात् । अथवा महर्ती विशिष्टां ई लच्मीं निःश्रेयतलक्त्यां राति ददात्याददाति वा महावीरः। अथवा महांश्रासौ वीरः श्रेष्ट्रो महावीरः ( ४६ ) । वीरः वीरः श्रेष्ठत्वात् । अथवा विशिष्टां ई लच्मीं राति मोक्लक्नीं ददान्ते निजमक्तानां वीरः। ( ५० ) । उक्तञ्च

ये वीरपादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्ताः। ते वीतशोका हि भवन्ति लोके संसारदुर्ग विषमं तरन्ति॥

सन्मतिश्चाकथि महतिमहावीर इत्यथ । महापद्मः स्रदेवः सुप्रमश्च स्वयम्प्रभः ॥६१॥

> यो न च याति विकारं युवितिननकटाच्वाण्विद्धोऽपि । सत्त्वे च शूरशूरो रणशूरो न भवेच्ह्यः ॥

त्रयवा स्राणां देवानि मनोनयनादोन्द्रियाणि यस्तिन् च स्रदेवः ! अथवा स् धोमः, रः स्र्यः अप्रिश्च कानश्च स्राः, तेषां देवो राजा स्रदेवः । अथवा स्रष्टु अतिशयवान् मन्त्रमिहनयुक्तत्वात् उः रदः स् । स्त्र्य रश्च अप्रिस्यों तयोदेवः, त्वामी स्रदेवः (५४) । सुप्रमः—शोमना चन्द्रार्ककोटिसमा नेत्राणां प्रिया च प्रमा खुतिनंडलं यस्य च सुप्रमः । दिवाकर सहस्रमासुरमधीचणानां प्रियम्, इति गौतमस्त्रामिना जिनकावर्णनत्वात् (५५) । स्वयम्प्रभः—त्वयं आत्मना प्रमा तेजोनिहमा वा यत्य च त्वयम्प्रभः । अथवा त्वयनात्मना प्रकर्वेण माति शोभते त्वयन्प्रभः । उपसर्गे त्वातो दः । त्वयं न अन्यः प्रश्नष्टः पिता आता च लोकानां दितकारकत्वात् त्वयम्प्रभः (५६) ।

सर्वायुघो जयदेवो भवेदुद्यदेवकः। प्रभादेव उदङ्कश्च प्रश्नकीर्त्तिर्जयाभिधः॥धर॥

सर्वायुधः चर्वाणि ध्यानाध्ययनसंयमतपांति त्रायुधानि कर्मशत्रुविध्वंतकानि शलाणि यत्य स सर्वायुधः (५७) । जयदेवः — जयेनोपतिक्तो देवो जयदेवः । जयत्य जयन्तत्य देवेन्द्रपुत्रत्य वा देवः परमा-गध्यो जयदेवः (५८) । उद्यदेवः - चय उपचयश्चयोपचयश्चेति त्रिविध उदयः । तत्र जन्मान्तर सञ्चितं निदान-

१ ज निवॉटने ।

-दोपरिहतं विशिष्टं तीर्थकरनामोचगोत्रादिलच्छां पुण्यवन्धनं चयः। स्वर्गादागृत्य पुनरिप प्रजापालनादिपुण्योपार्जनमुपचयः। पुनर्निर्वाणगमनं चयोपचयः। तेन त्रिविधेनापि उदयेनोपलिच्तो देवः उदयदेवः। अथवा उत्कृष्टोऽयः
सुभावहो विधिः उदयः, तेनोपलिच्तो देव उदयदेवः। अथवा यस्य कदाचिदिप च्यो न भवति, अस्तमनं
नारित, स उदयदेवः (५६)। प्रभादेवः—प्रभा चन्द्रार्ककोटितेजस्तयोपलिच्तो देवः सर्वज्ञवीतरागः प्रभादेवः।
अथवा प्रभा महिमा, तयोपलिच्तो देवः प्रभादेवः। अथवा प्रभानाम एकत्रिंशत्तमं स्वर्गपटलं तत्र देवो
द्रिच्ग्रिश्रेणी अष्टादशे विमाने देवो देवन्द्रः सौधमन्द्रः प्रभादेवः। प्रभादेवः। प्रभादेवःवस्वायोगात् भगवानपि प्रभादेवः।
उक्तञ्च विस्तोकस्तारे—

#### इगवीस सत्त चत्तारि दोण्णि एक्केक छक्क चदुकप्ये। तित्तिय एक्केक्टिद्यनामा उहुम्रादि तेसट्टी॥

श्रथवा प्रश्नश्च भा लोकालोकप्रकाशिनी दीप्तिः केवलाख्यं ज्योतिस्तयोपलिन्ति देवः प्रभादेवः (६०)। उदद्धः—उत्कृशो श्रंको विषदं कामशत्नुरिति उदद्धः, मुक्तिकान्तापतिरिति, मोहारिविजयीति उदद्धः। श्रथवा उद्गतो निर्नशोऽद्भोऽपराधः श्रागो यस्य स उदङ्कः। श्रथवा श्रंको भूपा उद्गता निराभरण-भासुर्यमिति वचनात् यस्य स उद्द्धः। श्रथवा उत्कृशः श्रद्धः स्थानं मोत्त्वल्त्त्णं यस्य स उद्द्धः। श्रथवा इत्कृशः श्रद्धः श्रद्धः श्रद्धः श्रद्धः श्रद्धः । श्रथवा इत्कृशः श्रद्धः श्रद्धः । श्रथवा इत्कृशः । श्रथवा प्रश्नकीर्तिः स्थिन्दं गतिद्द्वाद्यस्य स प्रश्नकीर्तिः । श्रथवा प्रश्नस्य श्रव्ह्यायाः कीर्तिर्विस्तारो यस्य स प्रश्नकीर्तिः । श्रथवा प्रश्नकीर्तिः । श्रथवा प्रश्नकीर्तिः (६२)। ज्ञयः—ज्विति मोदागतिप्रभवर्ताति जयः (६३)।

#### पूर्णवुद्धिर्निष्कपायो विद्येयो विमलप्रभः। वहलो निर्मलश्चित्रगुप्तः समाधिगुप्तकः॥ ६३॥

पूर्ण दुद्धिः — पूर्णा सम्पूर्णा लोकालोकसर्वतत्त्वप्रकाशिका केवलञान-दर्शनलक्त् णा बुद्धिर्यस्य स पूर्ण-बुद्धिः (६४) । निःकपाय — निर्णता कपायाः कोघमानमायालोमाः यस्य स निःकपायः । निष्केन सुवर्णन सदृशीं (सा) सरस्वती कपादिपरीक्तोत्तीर्णा निष्कपा । तस्या आय आगमनं यस्य स निष्कपायः । अपरपदेऽिष कचिन्सकारस्य पत्वम् । यथा संदितायां हयाय कारिमानं दायक्तीपत्वम् । आलमते दृति कियापदं दूरे वर्तते । अथवा निष्कस्य सा लक्त्मीस्तस्या आयो स्ववृष्टिसमागमो यस्य स निष्कपायः । दातुर्यहे मातुर्मन्दिरे च पञ्चाश्चर्यावधायक दृत्यर्थः (६५) । तदुक्तं—

> सुरयण-साहुकारो गंबोदय-रयण-पुष्फबुट्टी य । तह दुंदुहीणिवोसो पंचच्छरिया मुखेयच्चा॥

विमलप्रभः—विमले घातिसंघातघाते सित प्रमा तेनोमण्डलं यस्य स विमलप्रमः । ,उक्तञ्च—

श्रध्यातमं वहिरप्येप विग्रहादिमहोदयः । दिन्यः सत्यो दिवीकस्त्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥

श्रथवा विगतं मं मलं येपां ते विमा गण्धरदेवानगारकेवल्यादयः । विमान् लाति रह्याति विमलां । तादृशी प्रमा यस्य स विमलप्रमः (६६) । उक्तंश्च—

> मो मन्त्रे मन्द्रिं माने सूर्ये चन्द्रे शिवे विधी । मायाचिनि घृथा मन्त्रे मारण-प्रतिदानयोः ॥ मं मौलौ मोऽघवृत्तौ मं ।

चह्नलः – वहं स्कन्धदेशं लाति ददाति संयमभारोद्धरणे वहलः । श्रथवा वहं वायुं लाति यह्नाति पृष्ठत उपभोगतया वहलः । श्रथवा यो वायुईलः सखा यस्य, पृष्ठतो गामित्वात् वहलः । श्रथवा यो वंदनं हलं लांगलं थस्य, पुण्यकर्षणोत्पादकत्वात् वहलः । श्रथवा वहति मोचं प्रापयति वहलः । शकि शमि वहि-अयोऽतः । व्यापकत्वाद्विस्तीर्णः (६७) । निम्लः—निर्गतं मलं विष्मूत्रादिर्यस्य स निर्मलः । उक्तञ्च—

> तित्थयरा तिप्यरा हलहरचकी य श्रद्धचकी य । देवां य भोगभूमा श्राहारो श्रत्थि गुत्थि गीहारो ॥

श्रथवा निर्गतानि निर्मलानि पापकर्माणि यस्मादसौ निर्मलः । श्रथवा निर्गता मा लद्दमीर्घनं येम्यस्ते निर्मा निर्प्रन्थमुनयः चतुप्रकारास्तान् लाति स्वीकरोति यः स निर्मलः । उक्तञ्च—

> निर्मन्थाः शुद्धमूलोत्तरगुण्मिणिभिर्येऽनगारा इतीयुः, संज्ञां ब्रह्मादिधर्मेः ऋषय इति च ये बुद्धिलब्ध्यादिसिद्धेः । श्रेण्योरारोहणैर्ये यतय इति समग्रेतराध्यत्तवोधै-ये मुन्याख्यां च सर्वान् प्रभुमह इह तानर्वयामो मुमुत्तृन् ॥

श्रथवा निर्मान् पञ्चप्रकारनिर्धन्थान् लाति निर्मलः । के ते पञ्चप्रकारा निर्धन्था इत्याह-पुलाकवकुरा कुरीलिनर्धन्थस्नातका निर्धन्थाः, संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थेलिंगलेश्योपपादस्थानविकल्पतः साध्याः । इत्यनयोः स्त्रयोर्धिवरणं तत्त्वार्थतात्पर्यवृत्तौ नवसहस्रश्ठोकप्रमाणायां श्रुतसागरश्रुतायां ज्ञातव्यं विस्तारतया मयात्र नैव लिखितम् (६८)। चित्रगुप्तः — चित्रवत् त्र्याकाशवत् गुप्तः त्र्यलच्यस्वरूपः चित्रगुप्तः । त्र्यथवा चित्रा विचित्रा मुनीनामाश्चर्यकारिण्यो गुप्तयो मनोवचनकायगोपाया विद्यन्ते यस्य स चित्रगुप्तः । त्र्यथवा चित्रं तिलकदानं प्रतिष्ठायां गुप्तं रूपदेशप्राप्यं यस्य स चित्रगुप्तः । श्रथवा चित्रास्थितां गुप्तं रूपदेशप्राप्यं यस्य स चित्रगुप्तः । श्रथवा चित्रास्थितां गुप्तयस्थः समवसरण्प्राकारा यस्य विद्यन्ते स चित्रगुप्तः (६६) । उक्तञ्च—

स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपिणिडतेन कान्तिप्रतापयशसासिव सञ्चयेन । माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥

समाधिगुप्तः सम्यक् समीचीनांनि स्रवाधितानि वा श्रा समन्तान् धीयन्ते स्रात्मिन स्रारोप्यन्ते सम्यग्दर्शनसानचारित्रतपांि परलोकपर्यन्तं निर्विष्नेन प्रतिपाल्यन्ते उपसर्ग-परीपहादिविनिपातेऽपि न त्यच्यन्ते यिसमिन्निति समाधिः। उपसर्गे दः किः। समाधिना गुप्तौ रिच्तः, न संसारे पतितुं दत्तः समाधिगुप्तः। समैस्तृ- एकांचन-शत्रुमित्र-वनभवन-सुखदुः व स्त्रीदन्दर्श्किनिज्ञानिजेषु समानिचत्तर्मिनिसत्तमेरिधगुप्तः स्रधिकतया विष्टितः समाधिगुप्तः। स्रथवा सह मेन मन्दिरेश् वर्तन्त इति समा ग्रहमेधिनो ग्रहस्यः, तैरिधगुप्तः सेवितः समाधिगुप्तः, सद्हिष्टिमः श्रावकरेगर्याधित इत्यर्थः। स्रथवा सह मेन मन्त्रेश् वर्तन्ते ये ते समा विद्याधराः, तैरिधगुप्तः समाधिगुप्तः। स्रथवा समाधिगुप्तः। स्रथवा सह मेन मानेन स्रहंकारतया वर्तन्ते ते समा स्रसुरादयस्तैरिधगुप्तः समाधिगुप्तः। स्रथवा मैः सूर्याचन्त्रमसे शिवैक्द्रवर्ग मायाविभिरनेकपाखण्डिभिर्वृथामन्त्रेश्च स्रधिगुप्तः सेवितः समाधिगुप्तः। स्रथवा नमामिर्वपरिधिकः स्रतिवृद्धरेपि सेवितः समाधिगुप्तः। स्रथवा सम. शोभितः स्राधिर्धर्मिचन्ता येषां ते समा- धयो लौकान्तिकाहिमन्द्रदेवास्तरेगु सो हृदयकमलेषु स्थिरतया स्थापितोऽहिनेशं तत्रस्थैरिप चिन्तितः समाधिगुप्तः। स्रथवा सम वर्ततः समाधिगुप्तः। स्रथवा सम वर्ततः इति समो नारायग्तः, तेन स्रधिकतया गुप्तः सेवितः समाधिगुप्तः। (७०)।

स्वयम्भूश्चापि कन्द्रपा जयनाथ इतीरितः। श्रीविमलो दिव्यवादोऽनन्तवीरोऽप्युदीरितः॥६४॥ स्वयम्भूः—स्वयमात्मना गुरुनिरेषेत्त्तया मवति, निर्वेदं प्राप्नोति लोकालोकस्वरूपं जानाति स्वयम्भूः। स्वयं भवति निजस्वमावे तिष्ठति स्वयम्भूः। स्वयं भवति मंगलं करोति स्वयम्भूः। स्वयं भवति निजगुणीर्दृद्धिं गच्छिति स्वयम्भूः। स्वयंभवति निर्दृतो वसति स्वयम्भूः। स्वयं भवति केवलज्ञान-दर्शन-द्वयेन लोकालोके व्याप्नोति स्वयम्भूः। स्वयं भवति सम्पत्तिं करोति मव्यानामिति स्वयम्भूः। स्वयं भवति जीवानां जीवनाभिप्रायं करोति स्वयम्भूः। स्वयं भवति द्वयपर्यायान् ज्ञातुं शक्कोति स्वयम्भूः। स्वयं भवति ध्यानिनां योगिनां प्रत्यत्त्तया प्राद्धर्भवति स्वयम्भूः। स्वयं भवति कर्ध्वे व्रव्यास्वभावेन वैलोक्याये गच्छिति स्वयम्भूः (७१)। तथा चोक्तं—

सत्तायां मंगले वृद्धी निवासे व्यातिसम्पदोः । श्रमिप्राये च शक्ती च प्रादुर्भावे गती च भूः॥

कन्दर्पः — कं सुखं तस्य दर्पोऽिततीवता कन्दर्पः, अनन्तसीख्य इत्यर्थः । कं कुत्सितो दर्पो यस्य मते यस्याये वा, स कन्दर्पः । भगवदये यः पुमान् शानादेर्दर्पे करोति स कुत्सित इत्यर्थः । अथवा अद्वि-तीयरूपत्वाद्भगवान् कन्दर्पं उच्यते । अथवा—

> ऋशब्दः पावके सूर्यं धर्मे दाने धने पुमान्। ग्रा ग्ररों ग्रर एतानि ग्ररं चारों ऋंश्व शसि॥

इति वचनात् कन्दान् कन्दम्लानि रे धर्माय लोकानां पुण्यनिमित्तं पाति रत्ति भित्तितुं न ददाति, कन्दमूलानि धर्माये निपेधति, तेन भगवान् कन्दर्भः कथ्यते । ऋवर्षे ऋर् इति सन्धिकार्ये सति 'कन्द + ऋ + पः' इत्यस्य कन्दर्भ इति रूपं निष्पद्य ते (७२) । उक्तञ्च समन्तभद्गेः रत्नकरण्डके—

श्रहपफलवहुविद्यातान्मूलकमार्द्गाणि श्रङ्गवेराणि । नवनीतनिम्बकुसुमं केतकमित्येवमवहेयम् ॥

जयनाथः — जयस्य सर्वदिग्विजयस्य नाथः स्वामी जयनाथः, सर्वस्मिन् धर्मत्तेत्रे द्वार्यखण्डे धर्म-तीर्थप्रवर्त्तक इत्यर्थः । द्वार्थवा जयस्य जयन्तस्य इन्द्रपुत्रस्य नाथः स्वामी जयनाथः । द्वार्थवा जयाय जयार्थे जयनिमित्तं संसारदु खह्रेदनार्थं नाथ्यते याच्यते जयनाथः । द्वार्थवा जय नाथ, जय स्वामिन्निति धर्मोपदेश-समये पुनः पुनर्भव्या वदन्ति, तत्प्रसिद्धयां जयनाथ इति नामोच्यते (७३)।

श्रीविमलः—विमलः कर्ममलकलङ्करिहतो व्रतशीलातिचाररिहतो वा विमलः श्रिया वाश्वाभ्यन्तर-लद्म्या उपलिह्नतो विमल, श्रीविमलः । श्रथवा विविधं मं मलं पापं छुनाति छिनत्ति भक्तानां विमलः । खोऽसंज्ञायामपि, डिति टेलोंपः । ऊकारलोपः । पश्चात् श्रीमांश्चासौ विमलः श्रीविमलः इति कर्मधारयः क्रियते (७४-) । दिव्यवादः— दिव्योऽमानुपो वादो ध्वनिर्यस्य स दिव्यवादः । श्रथवा दिवि स्वगें व्योग्नि पाताले स्वगें व्यन्तरलोके वा भवाः दिव्याश्चातुर्णिकायदेवारतेपां वां वेदनां संसारसारपत्तनादुः सं श्चासमन्तात् धित खंडयति निवारयति दिव्यवादः । श्चथवा दिव्यान् मनोहरान् त्रिजगज्जनमनोहरान् श्चर्थान् पूर्वापर विरोध-रिहतान् जीवादीन् पदार्थान् वदितं दिव्यवादः । कर्मण्यन् । श्चथवा दिव्यं मन्त्रं ददाति दिव्यवादः , पञ्च-त्रिंशदन्तरमंत्रोपदेशक इत्यर्थः (७५)।

> ध्यभिलिपतकामधेनी दुरितद्भुमपावके हि मन्त्रेऽस्मिन् । हष्टाहष्टफले सित परत्र मन्त्रे कथं सजतु ॥ कृत्वा पापसहस्राणि हत्वा जन्तुशतानि च । ध्रम् मन्त्रं समाराध्य तिर्यक्षोऽपि दिवङ्गताः ॥

अनन्तर्वार:—न विद्यंते अन्तो विनाशो यस्य स अनन्तोऽविनश्वरः । स चासौ वीरः सुमटः कर्मशत्रु-विनाशकः अनन्तवीरः । अथवा न विद्यंते अन्तो विनाशो वस्याः सा अनन्ता, सा चासौ वी विशिष्टकेवस्य-लद्मीरतां राति आददाति ददाति वा भक्तानां सोऽनन्तवीरः । अथवा अनन्ते कर्ध्वमन्तरिक् तनुवातवलये स्थास्यतीति वीरः अनन्तवीरः । भाविनि भूतवदुपचार इति परिभापया सिद्ध एव स्वामी कथितः । अथवा समवसरस्ये गन्धकुटीमध्ये सिंहासनोपिर तिष्ठन्निप चतुर्रगुलमाकाशं परिद्वत्यान्ते वियति स्थितत्वात् वीरः अनन्त-वीरः । अथवा जगति प्रलयं गतेऽपि शिष्यत इति वचनात् अनन्तः शोपनागो नारायसो वा । ताभ्यामिप अधिको वीरः अनन्तवीरः । अथवा अनन्ताः संख्याविवर्जित् वीरा नम्नीभूता यस्य सोऽनन्तवीरः ( ७६ ) ।

# पुरुदेवोऽथ सुविधिः प्रज्ञापारमितोऽव्ययः। पुरागपुरुषो धर्मसार्राथः शिवकीर्त्तनः॥ ६५॥

पुरुदेवः - पुरुर्महान् इन्द्रादीनामाराध्यो देवः पुरुदेवः । अथवा पुरवः प्रचुरा असंख्या देवा वस्य स् पुरुदेवः, असंख्यातदेवसेवित इत्यर्थः । अथवा पुरोः स्वर्गस्य देवः पुरुदेवः, देवदेव इत्यर्थः (७७) । सुविधिः—शोभनो विधिविधाता सृष्टिकर्त्ता सुविधिः । ग्रयश शोभनो निरितचारो विधिश्रारितं यस्य स सुनिधिः । ऋथवा शोमनो विधिदैंवं पुण्यं यस्य स सुविधिः । ऋथवा शोमनो विधिः कालो यस्य स सुविधिः (৬৯)। प्रज्ञापारसितः—प्रज्ञायाः बुद्धिविशेषत्य पारं पर्यन्तं इतः प्राप्तः प्रज्ञापारीमतः। श्रथवा प्रज्ञापारैः महापण्डितः उमयमीमांचाविचक्र्यैः मितः प्रमाणीकृतः प्रज्ञापारिमतः, प्रत्यक्-परोक्षप्रमाण्चतुरैर्गण्धरदेवादि-मिर्मानित-इत्यर्थः (७९) । अव्ययः — नं व्ययो विनाशो यत्य द्रव्यार्थिकनयेन सोऽव्ययः । अयवा अविना मेषेण श्रयः गमनं यस्य सोऽन्यवः । श्रव्यया श्रमिकुमारा सेवापरा यस्य सोऽव्ययः । श्रथवा सिद्धिपर्यायं प्राप्तः सन् व्येति नोपचयापचयं गच्छतीति अव्ययः, शाविनि भूतवदुपचार इति वचनात् (८०)। पुरारापुरुषः-पुराण्श्रिरन्तनः पुरुप श्रात्मा यत्येति पुराग्पुरुपः। श्रथवा पुराग्षु त्रिषष्टिलक्त्येषु प्रविद्धः पुरुपः पुराग्पुरुपः। श्रथवा पुराग् अनादिकालीनैकरूपे पुरुणि महति स्थाने शेते तिष्टति पुराण्पुरुषः । अथवा पुरे शरीरे परमौदारिककांय अनिति नीवति मुक्तिं यावद् गच्छति तावत्पुराणः । स चासौ पुरुषः त्रातमा पुराणपुरुषः । मुक्तिं प्राप्तः सन् न शरीरे तिष्ठती-त्यर्थः जीवन्युक्त इत्यर्थः। लोकमते तु पुराणपुरुषो नारायणः कय्यते, शिरसा खल्वाटत्वात् (८१)। धर्म-सार्थः - धर्मस्य ग्रहिंसालक्णस्य सार्थिः प्रवर्तको धर्मसार्थाः। त्राथवा सह रथैर्वर्तते सरथः क्त्रियः। सरयत्य च्हित्रयस्यापत्यं सार्यथः । इस्तः वृद्धिरादौ पिसः । धर्मस्य चारित्रस्य सार्यथः प्रेरकः धर्मसार्यथः । ग्रथवा धर्माणां मध्ये सारो धर्मा धर्मसारः श्रीमद्भगवदर्हत्प्रणीतो धर्मः । धर्मसारे तिष्ठति धर्मसार्थाः । संज्ञाशब्दानां व्युत्पत्तित्तु यया क्रंथाचित् । तेन स्थाधातोः सकारलोपः, किप्रत्ययश्च । श्रालोपोऽसार्व-धातुक इत्यनेन त्राकारलोपस्त न्यायिद्धः (८२) । शिवकी त्रनः-शिवः श्रेयस्करं, शिवं परमकल्याणं इति वचनात् । शिवं पञ्चपरमकल्यागादायकं तीर्श्वकरनामगोत्रकारकं कीर्चनं स्तुतियस्य सःशिवकीर्चनः । शिवं च्रेमकरं युखकरं वा कीर्त्त नं यस्य स शिवकीर्त्त नः । शिवे वेदे कीर्त्त नं यस्य स शिवकीर्त्त नः । अथवा शिवेन रहेण कीर्त नं यस्य स शिवकीर्त नः । शिवानां सिद्धानां वा कीर्त्त नं यस्य सं शिवकीर्त नः । दीनावसरे नमः सिद्धे भ्यः इत्युचारणत्वात् । शिवाय मोन्नाय वा कीर्च नं यस्य स शिवकीर्च नः (८३)।

## विश्वकर्माऽत्तरोऽच्छद्मा विश्वभूविश्वनायकः। दिगम्बरो निरातङ्को निरारेको भवान्तकः॥६६॥

विश्वकर्मा—विश्वं कुन्छं कष्टमेव कर्म यस्य मते च विश्वकर्मा । अयवा विश्वेषु देवविशेषेषु त्रयो-दशसंख्येषु कर्म सेवा यस्य स विश्वकर्मी । अथवा विश्वस्मिन् लगति कर्म लोकजीवनकरं क्रिया यस्य स विश्व-कर्मा । कर्म अत्र असिमिषकुण्यादिकं राज्यावस्थायां शातव्यम् (८४) । अत्तरः—न स्त्रति, स्वभावात् न

१ द इयतः त्रदा रादी सिण ज स्यो। २ द यथार्थनत ।

प्रच्यवते, श्रात्मन्येकलोलीभावत्वात् श्रद्धरः। श्रद्धरं मोद्धः तत्त्वरूपत्वात् द्वीणकर्मत्वादद्धरः, श्रद्धमित्यद्धरूपत्वाद्धरः, परमब्रह्मधर्मतपोमूर्त्तित्वादद्धरः, कर्महोमकारकत्वात् श्रद्धरूरूपोऽध्वररूपः श्रद्धरः, श्राकाशरूपत्वाद्धाऽद्धरः। श्रयवा श्रद्धो शानं केवलाख्यं ज्योतिस्तं राति भक्तानां ददात्यद्धरः। श्रयवा श्रद्धां गाति स्वीकरोति श्रद्धरः। श्रयवा श्रद्धां व्यवहारः स्वयं निश्चयनयमाश्रितोऽपि व्यवहारं दानपूजादिकं राति प्रवर्त्यति लोके स भवत्यश्चरः। श्रयवा श्रद्धाः पासकानि, तेषु रोऽभिर्यस्य स श्रद्धरः, द्युतकीड्डा दद्धतामिति वदित सर्वमहापापमुख्यत्वात् श्रद्धरः ( ८५ )। उक्तञ्च —

नपुंसकेऽचरं तुन्छे तथा सौवर्चलेन्द्रिये । श्रच: पुंसि दज्ञाग्रीवपुत्रे विदि तथाऽऽत्मित ॥ कपेऽनिस रथस्यावयचे न्यवहृतौ तथा । पासकेषु ध्वनिश्वेष मत एकादशस्विष ॥

अच्छुद्माः—न विद्यते छुद्म घातिकर्मं यस्येति अञ्छुद्मा । अथवा न विद्यते छुद्म शाख्यं यस्येति अञ्चुद्मा । अथवा न विद्यते छुद्मनी शान-दर्शनावरणद्वयं यस्य स अञ्छुद्मा ( ८६ ) विश्वसूः—

सत्तायां मंगले वृद्धौ निवासे व्याप्ति सम्पदोः । श्रमित्राये च शक्तौ च प्राद्धुर्मावे गतौ च भूः ॥

इति वचनात् विश्वस्मिन् भवित विद्यते अस्त्येव केवलकानापेत्त्या विश्वस्ः । विश्वस्य भवित मंगलं करोति विश्वसः । विश्वस्य भवित वृद्धिं करोति विश्वसः । विश्वस्मिन् भवित केवलकानापेत्त्या निवसित विश्वसः । विश्वस्य भवित व्यामोति केवलकानापेत्त्या विश्वसः । विश्वस्य भवित संपदं करोति विश्वसः । विश्वस्मिन् भयित प्रामोति विश्वसः । विश्वस्मिन् भवित प्रामोति विश्वसः । विश्वस्मिन् भवित प्रामोति विश्वसः । विश्वस्मिन् भवित प्रामोन प्रत्यद्यीभवित विश्वसः । विश्वं गच्छिति केवलकानेन जानाति विश्वसः । सर्वे गत्यर्था धातवो ज्ञानार्था इति वचनात् (८७)। विश्वनायकः—विश्वस्य त्रैलोक्यस्य नायकः स्वामी विश्वनायकः । अथवा विरूपका विविधा वा श्वान इव श्वानो मिथ्यादृष्टयः, तेषां न अयते नागच्छिति न प्रत्यत्तीभवित विश्वनायकः । अथवा विश्वं नयित स्वधमे प्रापयित विश्वनायकः (८८)। विश्वस्य स्वर्थः (८८)। वक्तञ्च निरुक्ते— ।

यों हुंताशः प्रशान्ताशस्त्रमाशाम्वरमूचिरे । यः सर्वसंगसत्यक्तः स नग्नः परिकीर्त्तेतः ॥

निरातङ्कः - सद्यः प्राग्यहरो च्याधिरातंकः स उच्यते । निर्गतो विनष्ट श्रातङ्को रोगो यस्य स निरातङ्कः । श्रातङ्कः शंका निर्गत श्रातङ्कः शंका यस्य स निरातङ्कः । श्रथवा निर्गत श्रातङ्कः संतापो यस्य स निरातङ्कः (६०)। निरारेकः — निर्गता श्रारेका तत्त्वविषये शंका संदेहो यस्य स निरारेकः (६१)। उक्तञ्च

" ग्रहमैको नं में कश्चिद्दितं त्राणं जगस्त्रये। इति व्याधित्रजोत्क्रान्तिभीति शङ्कां प्रचत्तते ॥
एतत्तत्विमिदं तत्त्वमेतद्वतिमिदं त्रतम् । एप देवश्च देवोऽप्रमिति शङ्का विदुः पराम् ॥
इत्थं शंक्षितिचित्तस्य न स्यादर्शनशुद्धता । न चास्मिन्नीप्सितावाप्तियंथैवोभयचेतने ॥
एप एव भवेद्दे वस्तत्त्वमप्येतदेव चं । एतदेव व्रतं मुक्त्यै तदेवं स्यादशङ्कधीः ॥
तत्त्वे ज्ञाते १ रिपौ दृष्टे पात्रे वा समुपस्थिते । यस्य दोलायते चित्तं रिक्तः सोऽमुत्र चेह च ॥

१ द ज्ञाने।

भवान्तकः – भदस्य संसारस्य ग्रान्तको विनाशको भक्तानां भवान्तक । श्रथवा भवस्य स्द्रस्य श्रन्तको मृत्युर्यस्य मते स.भवान्तकः । इत्यनेन स्द्रस्य ये मृत्युक्षयं कथयन्ति ते प्रत्युक्ताः ( ६२ ) ।

> दृढवतो नयोत्तंगो निःकलङ्कोऽकलाधरः। सर्वक्केशापहोऽचय्यः सान्तः श्रीवृत्तलचणः॥ ६०॥

दृढवत. हढं निश्चलव्रतं दीचा यस्य प्रतिशा वा यस्य स दृढवतः (६३)। नयोत्तंग - नयाः नैगमसंग्रह्व्यवहार्र्जुस्त्रशब्दसमिस्रहृढंभूताः सत । अथवा स्यादेकं स्यादेकं स्यादेवं स्यादेवं स्यादेवं व्यादेकं चावक्तव्यं च स्यादेकं चावक्तव्यं च स्यादेकं चावक्तव्यं च । तैरुतुंग उन्नतः नयोतुंगः, सर्वथैकान्तरिहत इत्यर्थः । ततो नान्यः परमगुरुरेकान्ततस्वप्रकाशनो दृष्टेष्टविरुद्धवचनत्वादिवद्यास्पद्त्वाद्चीणकल्मपसमूह- व्याच्चेति न तस्य ध्यानं युक्तमिति तत्त्वार्थं स्थार्थे के उक्तत्वात् । नयोतुंगः (६४)। उक्तञ्च

श्रर्थस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशधीः। नयो धर्मान्तरांपेची दुर्णयस्तन्निराकृतिः॥

नि:कंळंक:—निर्गतः कलङ्कः श्रपवादो यस्य स निःकलङ्कः । यथा गोपनाथस्य दुहितरं नारायणी जगाम, सन्तनोः कलत्रं ईश्वरोऽगमत् , देवराजो गौतमभार्यो बुभुजे । तदुक्तं—

किमु कुवलयनेत्राः सन्ति नो नाकनार्य-स्त्रिदशपितरहत्यां तापसीं यित्रपेवे । हृदयतृयाकुटीरे दह्यमाने स्मराझा-बुचितमनुचितं वा वेत्ति कः पण्डितोऽपि ॥

चन्द्रः किल वृहस्पतिभायीयां व्यभिचचार । तदुक्तं--

विश्वर्गुरोः कलन्नेण गौतमस्यामरेश्वरः । सन्तनोश्चापि दुश्चर्मा समगंस्त पुरा किल ॥

एवं सर्वेऽपि देवाः सक्तिङ्काः सन्ति, सर्वज्ञवीतरागस्तु निःक्तिङ्कः (६५)। अकलाधर-—कतां कलनं घरतीति कलाघरः । न कलाघरः अकलाघरः, न केनापि कलायितुं शक्य इत्यर्थः । अथवा अकं दुःखं लाति ददाति अकलः संसारे । तं न घरति, न स्वीकरोति अकलाघरः । अकलः संसारोऽघरो नीचो यस्य स अकलाघरः । अथवा न कलां शरीरं घरति अकलाघरः, चरमशरीर इत्यर्थः । अथवा न कलां चन्द्र-कलां घरति शिरिस घारयित अकलाघरः, निरामरणत्वात् (६६)। सर्वक्केशापहः — सर्वान् शारीर-मान-सागंत्न क्रेशान् दुःखानि अपहन्ति सर्वक्रेशापहः । अथवा सर्वेषां भक्तानां प्राणिनां क्रेशान् नरकादिदुःखानि अपहन्ति सर्वक्रेशापहः । अपात् क्रेशतमसोरिति डप्रत्ययः (६७)। अत्तर्यः—न च्यितुं शक्यः अच्ययः (६८)। श्रीवृच्चलक्त्रणः— श्रीवृच्चोऽशोकवृच्चो लच्चणं यस्य स श्रीवृच्चलच्चणः । गन्यकुट्या उपिर मण्डपो याजनैकप्रमाणः, तदुपिर योजनैकप्रमाणमण्डपोपिर योजनैकप्रमाणोऽशोकवृच्चो मणिमयो दिव्यहंसादिपिच्चमण्डितः । महामण्डपशिखरो-परिस्थतः स्कन्धः, तेन भगवान् दूरादिष लच्यते, तेन श्रीवृच्चलच्चणः (१००)।

इति निर्वाण्यतं समाप्तम् । इति <sup>१</sup>स्रिश्रीश्रुतसागरिवरचितायां जिनसहस्र-नामटीकायां सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ।

१ द शीस्रि०।

## अथाष्ट्रमो ऽध्यायः

यदि संसार समुद्रादुद्विद्धो हुःखराशिभीतमनाः ।
तिजनसहस्रनाम्नामध्ययनं कुरु समाधानः ॥
यो नामानि जिनेश्वरस्य सततं संचिन्तयेदर्थतः,
श्रीमद्धर्मविवोधनस्य वुधसंराध्यस्य धीमान्निधिः ।
स स्यात्पुरायचयो जगत्त्रयजयी तीर्थंकरः शंकरो
लोकाशापरिपुरुखो गुखमखिश्चिन्तामिषः शुद्धधीः ॥

थय विद्यानिदिगुरुं सूरिवरं संप्रगम्य शुद्धमनाः। विवृग्गोमि ब्रह्मशतं सुसम्मतं साधुहृदयानाम्॥

त्रह्मा चतुर्मुखो घाता विघाता कमलासनः । श्रव्जभूरात्मभूः स्त्रष्टा सुरज्येष्ठः प्रजापति ॥६८॥

ब्रह्मा-तृहि बृहि वृद्धी, वृंहित वृद्धि गच्छित केवलज्ञानादयी गुणा यस्मिन् स ब्रह्मा। बृहेः क्स-बच हात्पूर्वः इति सूत्रेण मन् प्रत्ययः । श्रानदनुवंधानामगुर्णेःनुपंगलोपः इत्यनेन नकारलोपो न भवति, तथापि विशेषातिदृष्टः प्रकृतं न बाधते इति न्यायात् विशेषेण कारानुबन्धप्रत्ययप्रह्णात् नत्कु । हकारात पूर्व: त्रकारागमश्च तेन रख्वर्यः ब्रह्मन् जातं । घुटि चांसबुद्धौ, व्यक्षनाच सिलोपः । लिंगान्तनकारस्य नकारलोपः, तेन ब्रह्मा इति जातम् (१)। चतुर्मुखः - चत्वारि मुखानि यस्य स चतुर्मुखः । घातिसंघात-घातने सित भगवतस्तादृशं परमौदारिकशरीरनैर्मल्यं भवति यथा प्रतिदिशं मुखं सन्मुखं दृश्यते, अयमितशर्यः स्वामिनो भवति तस्माचतुर्मुखः । ग्रथवा चत्वारोऽनुयोगाः प्रथमानुयोग-करणानुयोग-चरणानुयोग-हव्यानुयोगा मुखे यस्यार्थरूपाः स भवति चतुर्भुखः । स्रथवा चत्वारो घर्मार्थकाममोच्चलच्याः पदार्थाः मुखे परिपूर्णास्वा-दनदायका यस्य स चतुर्मुखः । श्रथवा चत्वारि प्रत्यच्च-परोच्चागमानुमानानि प्रमाणानि मुखानि यस्य स चतुर्मुखः । श्रथवा चत्वारि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपांचि मुखानि कर्मच्यागमनद्वाराणि यस्य स चतुर्मुखः । (२)। धाता—दघाति चतुर्गतिषु पतन्तं जीवमुद्धत्य मोत्तपदे स्थापयतीति घाता । अथवा दघाति प्रतिपा-लयति सुद्भवादर-पर्याप्तापर्याप्तलञ्ध्यपर्याप्तैकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तात् सर्वजन्तुन् रज्ञति परमकारुखिकत्वात धाता (३)। विधाता—विशेषेण दधाति स्वर्ग-मोत्त्योः स्थापयति प्रतिपालयति वा विधाता । अथवा वीनां पत्तिणां धाता प्रतिपालकः । तर्हि अनर्थदण्डप्रसंगो भविष्यति ? इति चेन्न, भगवान् सर्वप्रिण्नां प्रतिपा-लकः । पित्यां तु पोषयोऽनर्थदण्डः न तु पालने । श्रथवा सेवागतानां सुर-नरिनकराणां प्रमादपतिततन्दु-लादीनां समवसरणाद्रहिर्मन्त्रणेऽपि पित्रणां श्रावकीभूतानां न कश्चिदनर्थदण्डः, सेवागतानां पादन्तालनजलपाने ऽपि न कश्चिदनर्थदण्डः (४)। कमलासनः-पद्मासने स्थित्वा सदा धर्मोपदेशं करोति भगवान् तेन कम-लासन स उच्यते । त्राथवा योजनैकप्रमाण्यहस्रदलकनककमलं त्रासनं उपवेशनस्थानं विहरतो भगवतो यस्य स कमलासनः । अथवा निःकमण्काले कमलां राज्यलद्मीं अस्यति त्यजित यः स कमलासनः । अथवा कमलाः मृगा त्रासने उपवेशनस्थाने यस्य स कमलासनः । मगवान् यदा वने तपश्चरणं करोति तदा स्वामिनः समीपे सिंह-गजाः व्याव-गावः सर्प-मयूग्- श्येन-शशकाः ऋहि-नकुला. मार्जार-मूषकाः काकोल्काः हर्यन-हरिगा हत्यादय. परस्परवैरिगो जीवाः वैरं परिहृत्य स्वामिनः समीपे उपविशन्ति परस्परं स्नेहं च कुर्वन्ति. तेन भगवान कमलासन उच्यते । तथा समवसरऐऽपि । उक्तञ्च —

१ द दुदिलक्षो । २ ज द प्रतिपालने ।

सारंगी सिंहशावं स्पृशित सुतिधिया निन्दनी न्याघ्रपोतं , मार्जारी हंसवालं प्रण्यपरवंशा केकिकान्ता सुजंगम् । वैराण्याजन्मजातान्यपि शमितिधयो जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति, श्रित्वा साम्येकरूढं प्रशमितकलुपं योगिनं ज्ञीणमोहम् ॥

श्रयवा कस्य श्रात्मनो मलानि श्रष्टकर्माणि श्रस्यति निराकरोति मूलादुन्मूलयित निर्मूलकापं कपित कमलासनः । श्रयवा दीन्ताग्रह्णकाले कमलां पृथ्वी नारीं च श्रस्यति मुर्खात कमलासनः । श्रयवा कमलं जलं छ्वास्यः सन् चारित्रे ग्रहीते सित मोजनान्तरं न कदाचिदिप पिवति, जुल्लकानामपि पातुं न ददाति कमलासनः (५)। श्रय्वाभूः—श्रव्वैः कमलेक्पलिता भूर्जन्मभूमिर्यस्य स श्रव्वम्ः । श्रयवा मातु-रुदरे श्रष्टदलं कमलं निजशक्त्या निधाय तत्कर्णिकायां स्वामी नवमासान् स्थित्वा दृद्धिङ्कतः, वोनिमिष श्रस्प्रप्य्वा सज्ञातस्तेन श्रव्वम्यत्वे । श्रयवा श्रव्वस्य चन्द्रस्य भूर्निवासस्थानं श्रव्वम्ः, सदा चन्द्रे सेवित इत्यर्थः । श्रयवा श्रव्वस्य धन्वन्तरेर्मः स्थानं श्रव्वम्यः, वैद्यानामागुर्वेदस्य गुरुत्वात् (६)। श्रात्मभूः—श्रात्मा निजशुद्धवुद्धेकस्वभावश्रिक्षमत्वारेकलन्त्यः परमब्रह्मं कस्वरूपपृक्षेत्कर्मण्यामतिक्वाविम्यस्थानं यस्य स श्रात्मभूः । श्रयवा श्रात्मा चन्द्रप्रस्तिकर्मण्या मतिक्वाविम्यस्थानं यस्य स श्रात्मभूः । श्रयवा श्रात्मा चन्द्रप्रस्तिकर्मण्या मतिक्वाविम्यस्थानं यस्य स श्रात्मभूः । श्रयवा श्रात्मा चन्ति केवलज्ञानेन चराचरं व्याप्नीति श्रात्मभूः । श्रयवा श्रात्मा भूः श्रामिप्रायो यस्य स श्रात्मभूः । श्रयवा श्रात्मभः । श्रय

स्थिति-जनन-निरोधंलचणं चरमचरं च जगव्यतिचणम् । : - इति जिनसकलज्ञलान्छनं वचनमिनं बदतां वरस्य ते ॥

स्त्रप्रा— छ्जित करोति निद्यमानः पापिष्ठैर्नारकितर्यगतौ उत्पादयित, मध्यस्थैर्न स्त्यते न निद्यते, तेपां मानवगितं करोति । यैः स्त्यते पूज्यते आराध्यते तान् स्वर्गे नयित । यैर्ध्यायते तान् मुक्तान् करोति । तदुक्तं—

ं स्जिति, करोति प्रणयति वटयति निर्माति निर्मिमीते च । अनुतिष्टिति विद्धाति च रचयति कल्पयति चेति करणार्थे ॥

तुर्ण तृची तृच् प्रत्ययः, सृषि दशौ रागमोऽकारः स्वरात्यरो घुटि गुणवृद्धिस्थाने छुशोश्च पत्नं, त्रवर्गस्य द्वर्गाद्दवर्गः, श्रासी सिलोपश्च स्वष्टा इति जातम् (८)। सुरज्येष्टः—सुराणां देवानां मध्ये ज्येष्टो वृद्धो महान् श्रेष्टो वा । प्रशस्य श्वः। वृद्धस्य च ज्यः। प्रकृष्टः श्रेष्टः प्रकृष्टो वृद्धो वा ज्येष्ट-उच्यते । प्रकृष्टे गुणादिष्टेयन्सी वा। श्रयवा सुराणां देवानां ज्यावत् मातेव हितकारकः सुरज्येष्टः। श्रयवा सुराणां ज्या भूमिः स्वर्गलोकः, तस्यामिटः सुरज्येष्टः। यतः सुराणां ज्या भूमिरिष्टा ततस्ते स्वर्गलोकं त्यत्त्वा सम-वसर्णं समागच्छिति मगवतः समे भूमौ तिष्ठन्ति, स्वामिनः सेवां कुर्वन्ति तेन सुरज्येष्टः (६)। प्रजापितः— प्रजानां त्रिभुवनस्थित लोकानां स्वामी प्रजापितः (१०)।

हिरण्यगर्भी वेदक्षी वेदांगी वेदपारगः। अजो मनुः शतानन्दो हंसयानस्त्रयीमयः॥६६॥ हिरण्यगर्भः—हिरण्येन सुवर्णंनोपलित्ततो गर्भो यस्य स हिरण्यगर्भः। भगवित गर्भिश्येत नव-मासान् रत्नकनकर्नृष्टिर्मातुर्गृहांगणे भवित तेन हिरण्यगर्भः। गर्भागमनात् पूर्वमि पण्मासान् रत्नैहपलित्त्ति सुवर्णंदृष्टिर्भवित तेन हिरण्यगर्भः। ग्राथवा हि निश्चयेन रण्यो रणे साधुर्गर्भो यस्य स हिरण्यगर्भः। भगवतः पिता केनापि रणे जेतुं न शक्यो यस्मात्ते न भगवान् हिरण्यगर्भः (११)। वेद्द्यः—वेदेन श्रुतज्ञानेन मित-श्रुताविधिमर्वा त्रिमिर्ज्ञानैविद्देश्चं वेदितव्यं जानाति वेदशः। ग्राथवा वेदान् स्त्रीपुत्रपुंसकवेदान् जानाति वेदशः। ग्राथवा वेदं परवेदनां जानाति वेदशः। ग्राथवा येन शरीराद् मित्र ग्रात्मा ज्ञायते स वेदो भेदज्ञानं तं जानाति वेदशः (१२)। उक्तञ्च निरुक्ते—

> विवेकं वेद्येदुन्चैर्यः शरीर-शरीरिणोः। स प्रीत्ये विदुषां वेदो नाखिलचयकारणम्॥

वेदाङ्गः—शिक्षा कल्पो व्याकरणं छुन्दो ज्योतिषं निरुक्तं चेति मिथ्यावेदस्य अङ्गानि षड् वदन्ति कर्मचाण्डालाः अक्तरम्लेच्छापरनामानः । स्वमते तु वेदो ज्ञानं तन्मयं अङ्गं आत्मा यस्य स वेदाङ्गः । अथवा वेदस्य केवलज्ञानस्य प्राप्तौ मव्यप्राणिनां अङ्गं उपायो यस्मादसौ वेदाङ्गः (१३)। वेद्पारगः—वेदस्य ज्ञानस्य पारं गच्छतीति धर्वज्ञत्याधनात् असम्भवद्वाधकसद्भावात् वेदपारगः । अथवा वेदेन ज्ञानेन संसारसमु- हस्य पारं पर्यन्तं गच्छतीति वेदपारगः । अथवा वेदान् द्वाद्शाङ्गनि पान्ति रक्तन्ति जिह्वाये कल्पयन्ति । ये ते वेदपाः श्रुतज्ञानिनः । वेदपानां आ समन्तात् रं कामं गमयतीति निराकरोतीति वेदपारगः । अथवा रिग शंकायां वेदपान् न रगयति, न शङ्कयति निःसन्देहं तत्त्वमुपदिशाति वेदपारगः (१४)। अजः—न जायते नोत्यवित संवारे इत्यजः । (१५) मनुः—मन्यते जानाति तत्त्वमिति मनुः । पटि असि वसि हिन मिन त्रिष इंदि कंदि वंधि वह्यिष्मयक्षरे उ प्रत्ययः (१६)। श्रुतानन्दः—शतमानन्दानां यस्य स शतानन्दः, अनन्तसुख इत्यर्थः । अथवा शतानामसंख्यानामानन्दो यस्मादसौ शतानन्दः, सर्वप्राणिसुखदायक इत्यर्थः (१७)। इंस्यानः — हंसे परमात्मित यानं गमनं यस्य स इंस्यानः । अथवा इंसैः अष्ठैः सह यानं विहारो यस्य स इंस्यानः । अथवा इंस्य अध्या इंस्य क्रियानः । स्वयवा इंस्य स इंस्यानः । स्वयवा इंस्य स इंस्यानः । स्वयवा इंस्य स इंस्यानः (१८)। अर्यामयः — त्रयाणां सम्यदर्शनज्ञानचारिज्ञाणां समाहारस्वयी । त्रय्या निर्वतस्त्रयीमयः (१६)। उक्तञ्च—

जातिर्जरा स्नृतिः पुंसां त्रयी संस्रुतिकारणम् । एषा त्रयी यतस्त्रय्याः चीयते सा त्रयी मता॥

विष्णुस्त्रिविकमः ग्रोरिः श्रीपतिः पुरुपोत्तमः । वैकुण्ठः पुण्डरीकाचो हृपीकेशो हरिः स्वभूः ॥१००॥

विष्णुः-वेवेष्टि केवलशानेन विश्वं व्याप्नोतीति विष्णुः । विषेः किच्चेति तुः । उक्तञ्च-

यताद्यो न विदारितं कररुहैदेंत्येन्द्रवचःस्थलं सारथ्येन धनञ्जयस्य समरे योऽमारयत्कोरवान् । नासौ विप्खुरनेककालविषयं यज्ज्ञानमन्याहतं विश्वं ज्याप्य विजृम्भते स तु महाविष्खुविंशिष्टो मम ॥

इति भट्टाकलङ्कः (२०)। त्रिविक्रमः—त्रयो विक्रमः सम्यग्दर्शनशानचारित्राणां शक्तिसम्पदो यस्य स त्रिविक्रमः। ग्रथवा त्रिषु लोकेषु विशिष्टक्रमः परिपाटी यस्य स त्रिविक्रमः (२१)। सौरिः — स्रस्य सुभटस्य च्रित्रयस्य ग्रपत्यं सौरिः (२२)। श्रीपतिः—श्रीणां ग्रम्युदय-निःश्रेयसलच्चणानां लच्मीणां पतिः

१ द कलयन्नि । २ द वाद्यनिभ्यश्च ।

श्रीपितः (२३)। पुरुषोत्तमः—पुरुषेषु त्रिषष्टिलक्षेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः (२४)। वेकुण्ठः –िवकुण्ठा दिक्कुमारीणां प्रश्नानामृत्तरदाने विचक्षा तीर्थकृन्माता, तस्या ग्रपत्यं पुमान् वैकुण्ठः (२५)। पुण्डरी-काल् —पुण्डरीकवत् कमलवत् ग्राक्षिणी लोचने यस्य स पुण्डरीकाक्तः। बहुत्रीहौ सक्थ्यक्षो स्वांगादिति श्रच्। श्रथवा पुण्डरीकः प्रधानभूतः श्रक् श्रात्मा यस्य स पुण्डरीकाक्तः। (२६)। उक्तं श्राणीतमेन—

गण्धरचक्रधरेन्द्रवभृतिमहाभन्यपुण्डरीकैः पुरुपैः । बहुभिः स्नातं भक्त्या कंलिकलुपमलापकर्पणार्थममेयम् ॥

. हर्पाकेशः—हपीकाणामिन्दियाणां ईशो वशिता हपीकेशः, जितेन्द्रिय इत्यर्थः (२७) । हरिः— हर्पत पापं हरिः । इः सर्वधानुभ्यः (२८) । स्वभूः—स्वेन ब्रात्मना भवित वेदित यं वेत्ति स्वभूः । श्रथवा स्वस्य धनस्य भूः स्थानं स्वभूः । भक्तानां दारिद्रचिनाशक इत्यर्थः । श्रथवा सुष्ठु श्रतिशयेन न भवित पुनर्भवे स्वभूः (२६)।

> विश्वम्भरोऽसुरध्वंसी माधवो वलिवन्धनः। श्रधोत्तजो मधुद्वेषी केशवो विप्रंरश्रवः॥१०१॥

विश्वम्भर:—विश्वं त्रैलोक्यं विभित्तं धारयति, न नरकादौ पतितुं ददाति विश्वम्भरः । नाम्नि तृ सृ वृ जि धारि तिष दिष सहां संज्ञायां खश् प्रत्ययः । हस्वार्त्षोमोऽन्तः (३०) । असुरध्वंसी— त्रमुरो मोहो मुनिमिरुच्यते, तं ध्वंसते इत्येवंशीलः त्रमुरध्वंसी । नाम्त्यजातौ णिनिस्ताच्छीत्ये । त्रथवा त्रमुन् प्राणान् राति यहाति त्रमुरो यमः, तं ध्वंसते मारयति त्रमुरध्वंसी, यमस्यः यम इत्यर्थः (३१) । उक्तञ्च—

अन्तकः क्रन्दको नॄर्णा जन्मज्वरसखा सदा । -त्वामन्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः ॥

साधवः—मायाः लद्म्याः समवसरणकेवलशानादिकायाः धवो भर्ता माधवः । राज्यकाले राज्य-लद्म्या धवः स्वामी माधवः । अथवा मा शब्देन प्रत्यत्त-परोत्तप्रमाणद्वयं लभ्यते । भायां प्रमाणद्वये धवो धूर्तः अतिविचत्त्रणः माधवः कथ्यते । अथवा मधुर्वसन्तः सदा वसन्तः सदा नित्यं सुखानुभवनत्वात्, लीलाविलासकत्वाच तिराता, तस्यापत्यं माधवः । अथवा मधुर्मग्रं त्त्तौद्रं च, पुष्परसश्च, एतत्त्रयास्वादनं पाप-स्वरूपं वेत्ति माधवः (३२)। उक्तञ्च—

> महु लिहिवि मुत्तइ सुणहु एहु ग्र मज्जहो दोसु । मत्तउ वहिग्रि जि अहिलसइ तें तहो ग्रस्थपवेसु ॥

तथा--

महु आसइड थोडउ वि गासइ पुगग्र बहुत्तु । वइसाग्परहं तिडिक्किउ वि काग्ग्ग्र डहइ बहुत्तु ॥

तथा च स्मृतिः—

ससम्रामेषु यत्पापमित्रना सस्मसात्कृते । तत्पापं जायते तस्य मधुबिन्दुनिषेवगात् ॥

तथा च स्मृति:—

मित्तकागभैसम्भूतवालाण्डकनिः पीडनात् । । जातं मधु कथं सन्तः सेवन्ते कललाकृतिः ॥

कललं गर्भवेष्टनम् । तथा च-

प्रायः पुष्पाणि नाऽश्लीयान्मश्रुवतिवशुद्धये । वस्त्यादिष्वपि मध्वादिप्रयोगं नार्हृति वती ॥

चित्तवन्धनः —वितः कर्मवन्धनं जीवस्य यस्य मते स वित्तवन्धनः । उक्तञ्च — कम्मइं दिढशणचिक्तणइं गरुष्रइं वज्जसमाइं । ग्राणवियक्षण जीवडउ उप्पहे पाडहिं ताइं ॥

श्रथवा वलमस्यास्तीति विलः, वलक्तरं त्रैलोक्यक्तोमकरणकारणं वन्धनं तीर्थकरनामोञ्चैगीत्रद्वयं यस्य स विलवन्धनः । श्रथवा विलर्घ पदेयकरस्तस्य वन्धनं पष्टांशनिर्धारणं वस्मात् राज्यावसरे स विलवन्धनः । श्रथवा विलः पूजावन्धनं विशिष्टपुण्योपार्जनकारणं यस्य स विलवन्धनः । (३३) उक्तञ्च—

देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःखनिहरेग्म् । कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादाहतो नित्यम् ॥ श्रह्चरणसपर्यामहानुभावं महात्मनामवदत् । भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ।

अधोक्षजः — ग्रघोत्ताणां जितेन्द्रियाणां दिगम्त्ररगुरूणां जायते ध्यानेन प्रत्यत्तीमवित ग्रघोत्त्जः । ढोऽसंज्ञायामिष डप्रत्ययः । ग्रत्त्जं ज्ञानं ग्रघो यस्य स ग्रंघोत्त्जः, केवलज्ञानं सर्वेषां ज्ञानानामुपरि वर्तत इत्यर्थः । उक्तञ्च—

सन्वण्हु अणिदिउ णाण्मउ जो मयमुद्ध न पत्तियइ'। सो णिदिउ पंचिदिय णिरउ वइतरिणिहि पाणिउ पियइ'।

इत्यनेनेन्द्रियजनितं शानं प्रत्यज्ञप्रमाणिमिति बुवाणा नैयाथिका निर्मूलमुन्मूिकता भवन्ति (३४)। मधुद्देपी—मधुशब्देन मद्यं सारघं च द्वयमुच्यते । तद्द्वयमि द्वेष्टि दूपितं कथयति, पापमूलं महद् ब्रूते इत्येवंशीलः मधुद्देपी । मिथ्यादृष्टीनां तु मधुशब्देन जरासन्धः कथ्यते, तस्य द्वेषी गोपीवल्लभः । स तु नम-स्कृतं न योग्यः (३५)। तदुक्तं अफलङ्कभट्टेन—

यत्नाद्योन विदारितं कररुहै देंत्येन्द्रवत्तःस्थलं सारथ्येन धनञ्जयस्य समरे योऽमारयत्कौरवान् । नासौ विष्णुरनेककालविषयं यज्ज्ञानमन्याहतं विश्वं न्याप्य विजुम्भते संतु महाविष्णुर्विशिष्टो मम ॥

केशवः — प्रशस्ता त्रालिकुलनीलवर्णाः केशा मस्तके विद्यन्ते यस्य स केशवः । केशाद्वोऽन्यतरस्यां इत्यनेन सूत्रेण त्रास्त्यर्थे वप्रत्ययः । तींर्थकरपरमदेवस्य शिरिंस केशाः भवन्ति, न तु मुखे रमश्रुणी कूर्चश्च वर्तते । उक्तञ्च—

देवास्तीर्थंकराश्चिक्रवलकेशवनारकाः । भोगभूभूनराः कामाः सर्वे कूर्चविववर्जिताः ॥

श्रथवा के परमब्रह्मणि ईशते समर्था भवन्ति महामुनयस्तेषां वो वासो यत्र स केशवः । ध्यानिनां योगिनां महामुनीनां निवास इत्यर्थः (३६) । विष्टरश्रवा—विष्टर इव श्रवसी कर्णौ यस्य स विष्टरश्रवा । सर्वधातुभ्योऽसुन् । श्रथवा विस्तरे सकलश्रुतज्ञाने श्रवधी कर्णौ श्राकर्षितवती यस्य स विष्टरश्रवा (३७) ।

श्रीवत्सलाञ्छनः श्रीमानच्युतो नरकान्तकः। विष्वक्सेनश्रक्रपाणिः पद्मनाभो जनार्दनः॥१०२॥

श्रीवत्सत्ताञ्चनः—श्रीवत्सनामा वक्षि लाच्छनं रोमावतां यत्य स श्रीवत्सताञ्छनः । अथवा श्रीवत्सः लक्नीद्धतः कामदेवः च लाञ्छनं भंगमापितोऽभिशानं यत्य च श्रीवत्सत्ताञ्छनः । अथवा श्रीवत्सले लक्नीकान्ते आञ्चनं आयामः चंचारदैर्ध्यं यत्य मते च श्रीवत्सत्ताञ्छनः । यः किल लक्ष्यां त्नेहलो भवति लोभिशे मवति च दीर्धं चंचारं प्राप्नोति, पिण्याकगन्यवत् (३८) । उक्तञ्च—

> षष्ट्याः चितेस्तृर्तायेऽस्मिन् लल्लके दुःखमल्लके । पेते १ पिण्याकगन्धेन धनायाविद्वचेतसा ॥

श्रीमान्-श्रीवंहिन्ङ्मा चनवस्रणलक्षा, अन्तरङ्का केवलज्ञानादिका विचते यत्य स श्रीमान् (३६) । श्र**च्युतः**—न व्यवते स्न त्वरूपाद्व्युतः, परमात्निष्ट इत्यर्थः (४०) । नरकान्तकः—मिय्या-दृष्टयः खल्वेवं वदन्ति-नरकनामा दैल्यः, च वरदानवलेन ईश्वरमेव भरमीकर्त्तु लग्नः पार्वतीग्रहण्यि । नार्ययोन हु पार्वतीरूपं ग्रहीत्वा स नर्चितः शिर्यस यादत्करं करोति तावत्क एव मस्मीवभूव । तेन नारायणः किल नरकान्तकः कथ्यते । श्रीमद्भगवदर्हत्त्वर्वहत्तु सद्धर्ममार्गप्रकाशकत्वात् नरके धर्मा-वंशा-शिलाञ्जना-च्छा-नवर्वा-नावर्वानामसप्तप्रकारेऽपि न कर्माप पतितुं ददाति, तेन नरकान्तक उच्यते । नरकस्य रत्नप्रमा-शर्क्रापमा वालुकाप्रमा पंकप्रमा घूमप्रमा तमःप्रमा महातमःप्रमा इति तत्रभूमिषु पतितुं न ददाति तेन नरकत्य अन्तको विनाशकः, त्वर्ग-मोन्तप्रदायक इत्यर्थः (४१)। विष्वकसेनः—मिध्यादृष्टयः खल्वेवं निर्वचित्त-विश्वञ्चो यादवाः चनायां यत्य स विष्वक्षेनो नारायणः। मगवदहत्त्ववज्ञत्त विष्वक् समन्तात् सेना द्वादशिवघो गणो यस्य स विष्वक्सेनः । अयवा विष्वक् समन्तात् स्वर्गामर्स्वपाताललोकेषु या सा खद्नीवर्तते, तत्याः इनः त्वानी विष्वक्षेनः, इन्द्र-घरऐन्द्र-नरेन्द्रादिमिर्निजलद्नीमिः पूजितत्वात् (४२) । चकपाणिः—निथ्यादृथ्यः किलैवं निर्वचन्ति--चक्रं भ्रमिलं त्रायुधविशेषः पाणौ करे यत्य व चक्रपाणिः। भगवदर्हत्वर्ष्वत्व चकत्तव्यं पाणौ यत्य च चक्रपाणिः । तदुपलक्ष्णं रवीन्दुकुलिशादीनां अष्टाधिकलक्ष-चहलं यत्य । ऋयवा चक्रं पृथ्वीमण्डलं पाणौ हत्ते यस्य च चक्रपाणिः, त्रिमुवनजनप्रमुत्वात् । ऋयवा चक्रं पान्ति रज्ञन्ति चक्रपाः, अर्घमण्डलेश्वराधचक्रवर्त्तिएकलचक्रवर्त्तिपर्यन्ता राजानः, तेपामिषः सीमा चकपाणिः; धर्मचकवर्त्तित्वात् । एतादृशश्चकवर्ती संसारे कोऽपि नास्तीत्वर्थः । अथवा अण रण वण मण मण कण क्वण प्टन ध्वन शन्द्रे इत्यनेन घातुपाठसूत्रेण तावत् ऋण घातुः चक्रपान् सुरेन्द्र-नागेन्द्र-नरेन्द्र-दुर्नान्द्रान् ऋण्ति शब्दं करोति परनधर्मोपदेशं ददाति नक्रपाणिः । इः सर्वधातुभ्यः इति सूत्रेण् इ प्रत्ययः (४३)। पद्मनाभः-पद्मवत् कमलपुष्पवत् नाभिर्वस्य च पद्मनाभः। समासान्तगतानां वा राजादीनाम-दन्तवा इत्यविकारे वंशायां नामिः । अन् प्रत्ययः (४४) । जनार्दनः – जनान् जनपद्लोकान् अर्दति चन्त्रोघनार्ये गच्छति जनार्दनः । स्रथवा जनास्त्रिमुक्निस्यतमत्र्यलोका स्रर्दना मोत्त्वयाचका यस्य स जनार्दनः । श्रयवा जनान् श्रर्दयति मोक्तं गमयति जनार्दनः । नन्द्यादेर्युः । इनन्तत्य युप्रत्ययः (४५) ।

> श्रीक्षण्ठः शंकरः शम्भुः कपाली वृपकेतनः। मृत्युखयो विरूपाची वामदेवस्त्रिलीचनः॥१०३॥

श्रीकण्डः—श्रीर्रिक लद्मीः कण्ठे श्रालिंगनपरा यस्य च श्रीकण्ठः (४६) । श्रङ्करः—शं परमा-नन्दलक्षं चुलं करोतीति शङ्करः । शं पूर्वेभ्यः संज्ञायां श्रच् प्रत्ययः (४७) । उक्तञ्च—

> दृग्धं येन पुरत्रयं शरसुवा तीर्वार्चिए। वहिना यो वा नृत्यति मत्तवित्वने यस्यात्मजो वा गुहः ।

सोऽयं किं मम् शङ्करो भयतृषारोषार्त्तिमोहत्त्रयं कृत्वा यः स तु सर्ववित्तनुभृतां क्षेमङ्करः शङ्करः ॥

शास्मुः — शं परमानन्दलच्च्णं सुलं भवत्यस्माच्छम्भः । सुवो हुविंशंप्रेषु च (४८) । कपाली—कान् श्रात्मनः सर्वजन्त्न् पालयतीति कपाली । श्राथवा कं परमब्रह्मस्वरूपमात्मानं पान्ति रच्चित्त संसारपतना निवारयन्ति कपा मुनयः, तान् लाति भूषयित शोभितान् करोतीत्येवंशीलः कपाली । नाम्न्यजातौ खिनिस्ताच्छिल्ये (४६) । वृषकेतनः — वृपोऽहिंसालच्च्यो धर्मः केतनं ध्वजा यस्य स वृपकेतनः । (५०) । सृत्युञ्जयः — मृत्युं श्रान्तकं यमं कृतान्तं धर्मराजं जयतीति मारियत्वा पात्यतीति मृत्युञ्जयः । नाम्नि तह स्व वृ कि धारि तिष दिम सहां संज्ञायां खश्रप्रत्ययः । एजः खश् इत्यतो वर्तते, हस्वास्थोभींऽन्तः (५१)। विक्तपाच्चः — मिथ्यादृष्टयः किलेवं वदन्ति यत् रहो विक्तपाचः कथ्यते । तिन्नस्तिः — विक्तपाच्च स्वमनोह्राणि श्रचीणि लोचनानि यस्येति विक्तपाच्चो रहः । श्रीमद्भगवद्र्हत्सर्वशस्त्र विक्तपं क्रपर्दितं सूद्भमस्व-भावं श्रविक्ति केवलशानलच्च्ं लोकालोकप्रकाशकं लोचनं यस्य स विक्तपाचः । सक्थ्यक्ष्णी स्वांगे इत्यनेन सूत्रेण वहुवीहौ श्रत् प्रत्ययः । श्रथवा विक्त्पे विशिष्टक्षे कर्णान्तविश्रान्ते त्रिभुवनमनोहरे श्रिच्याः । उक्तञ्च —

नेमिर्विशालनयनो नयनोदितश्रीरञ्चान्तबुद्धिविभवो विभवोऽथ भूयः । प्राप्तो महाजनगाराज्ञगराजि तत्र सुते न चारु जगदे जगदेकनाथः॥

श्रथवा विरूपः केवलज्ञानगम्यः श्रच् श्रात्मा यस्य स विरूपाच् । श्रथवा विर्गव्हः , तद्रूपः संसार-विपनिपेधकः श्रच् श्रात्मा यस्य स विरूपाचः (५२) । उक्तञ्च श्रुभचन्द्रेश स्रिशा—

> शिवोऽयं वैनतेयश्च स्मरश्चात्मैव कीन्तितः । आंगुमादिगुणानर्घरेतवर्गार्धर्वधैर्मतः ॥

ग्रन्यच्च-

आत्यन्तिकस्वभावोत्थानन्तज्ञानसुखः पुमान् । परमात्मा विपः कन्तुरहो माहात्म्यमात्मनः ॥

वामदेवः—वामो मनोहरो देवो वामदेवः । ग्रथवा वामस्य कामस्य क्रस्य प्रतिकृत्तस्य शत्रोर्राप देवः परमाराध्यो वामदेवः । ग्रथवा वामानि वक्राणि विषमाणि रिच्छिमशक्यानि दुर्ज्ञथानि देवानि इन्द्रियाणि यस्य मते च वामदेवः । ग्रथवा वामा मनोहरा देवाः सीधर्मेन्द्रादयः सेवापरा देवा यस्य च वामदेवः । ग्रथवा वायां वंदनायां मा लक्ष्मीर्यस्य च वामः । वामश्रासौ देवो वामदेवः । ग्रथवा वायां वन्दनायां मः सूर्यश्रन्द्रो कहो विधाता च यस्य च वामः, च चासौ देवो वामदेवः । ग्रथवा वामानां शचीप्रभृतीनामत्यर्थे रागोत्पादिकानां देवीनां राजपत्नीनां देवः परमाराध्यो वामदेवः । याकारौ खाक्रतौ हस्बौ क्वचित् (५३)। त्रिलोचनः— त्रयाणां स्वर्ग-मर्ल्य-पातालस्थितानां भव्यजीवानां लोचनप्रायः नेत्रस्थानीयः त्रिलोचनः । श्रयवा त्रिष्ठ भवनेषु लोचने केवलशान-दर्शने नेत्रे हे यस्य च त्रिलोचनः । ग्रथवा जन्मारम्य मतिश्रुताविधलच्यानि लोचनानि नेत्राणि यस्य च त्रिलोचनः । ग्रधकाङ्गं हीनाङ्गं च मिथ्यात्वकमौंदयाद्भवति कृतस्य ताहशं ललाटे लोचनं भवति, ततु न श्राध्यम् । उक्तञ्च कालिदासेन कुमारसम्भवे महाकाव्ये—

वपुर्वि रूपाचमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । वरेपु यद्बालमृगान्ति मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥

१ ज प्रती 'इति मट्टाक् लंकभाषितम्' इत्यधिक पाठः ।

त्र्यवा त्रिपु मनोवचनकांयेषु लोचनं मुण्डनं यस्य स त्रिलोचनः । त्र्यथवा त्रिकरण्शुद्धं पञ्चमुष्टि-भिर्लोचनं केशोत्पाटनं यस्य स त्रिलोचनः । त्र्यथवा त्रीणि सम्यग्दर्शनशानचरित्राणि लान्ति गृह्वन्ति त्रिला महामुनयः, तेषां त्रोचनः समवायो यस्य स त्रिलोचनः । चकाराधिकारात् क्वचित्पूर्वोऽपि लुप्यते त्रिल-शब्दस्यावर्णलोपः (५४)।

> उमापतिः पशुपतिः स्मरारिस्त्रिपुरान्तकः। अर्धनारीश्वरो रुद्रो भवो भर्गः सदाशिवः॥१०४॥

उमापति.—

तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना वन्युप्रियां वन्युजनो जुहाव । उ मेति मात्रा तपसे निपिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम ॥

इति कालिदासः। त्वमते तु उमानाम्नी राजकन्या मातुर्दुर्भाग्यदायिका पर्वते परिहृता सा केनिचद् विद्याधरेण लब्धा मम पुत्रीति पोषिता परिणायिता च । तत्र भर्तुर्मरणे विधवा सती स्ट्रेणावधृता । सा उमा कथ्यते । तस्याः पतिरीश्वरः उमापतिः । भगवदर्हत्सर्वज्ञस्तु उमायाः कान्तेः कीर्तेश्च पतिः स्वामी उमापतिः । श्रथवा उः समुद्रः ज्ञीरसागरः, तस्य तीयं च, उमैरुपर्वतः, एतेपां त्रयाणां उशव्देनं लव्धानां मा लक्ष्मीः शोभा उमा, तस्याः पतिरुमापतिः ( ५५ )। पशुपतिः— पशूनां सुर-नर-तिरश्चां पतिः स्वामी पशुपतिः । पश्यन्ते कर्मवन्धननैरिति पशवः- १ ग्रपण्ट्वादित्वादुप्रत्ययान्तो निपातः । पशव इति संसारिणो जीवारतेपां पतिः प्रभुः पशुपतिः (५६)। स्मरारिः - स्मरस्य कन्दर्पस्य श्रारिः शत्रुः स्मरारिः । प्रसंख्यानपविपावकप्लुष्टा-नुत्थानसन्मथमदद्रिदितस्द्रस्मरविजय इत्यर्थः । (५७)। त्रिपुरान्तकः—तिस्णां पुरां जन्मजरामरण-लक्षणानां नगराणां अन्तको विनाशकस्त्रिपुरान्तकः । अथवा मोक्तगमनकाले त्रयाणां शरीराणां परमौदारिक-तैजतकार्मणनाम्नामन्तको विपरिहारकस्त्रिपुरान्तकः । ग्रथवा त्रिपुरं त्रैलोक्यं तस्यान्ते त्रिजगदग्रे कः स्रात्मा ज्ञानकायो यस्य स त्रिपुरान्तकः (५८)। अर्धनारीश्वरः — त्रुर्घे न विद्यन्ते श्रारयः शत्रवो यस्य सोऽर्घ-नारिः घातिसंघातघातनः । स चासावीश्वरः स्वामी ऋर्धनारीश्वरः (५६)। उक्तञ्च उमास्वामिना-मोहचयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायचयाच्च केवलम् । रुद्रः कर्मणां रौहमूत्तित्वात् रहः, रोदिति श्रानन्दा-श्र्णि मुञ्जित श्रात्मदर्शने सति रुद्र:। स्कायि-तञ्जि वञ्जि ज्ञिषि श्रुदि रुदि सदि सन्दि चन्द्यु न्दीदिस्यो रक् (६०)। भवः—भवत्यस्माद्विश्वमिति भवः । भगवन्तं यो विराधयति स नरके तिरिश्च वा उत्पद्यते । यो मध्यस्थो भवति स मनुष्यो भवति । यः स्राराधयति स स्वर्गीभवति । यो ध्यायति स मुक्तो भवति । तेनेयं निरुक्तिः— भवत्यस्माद्विश्वमिति भवः (६१)। भर्गः —रुजि मुजी भर्जने इत्ययं धातुः भौवादिकः त्र्यात्मनेपदी। भुज्यन्तेऽनेन कामक्रोधादयो ध्यानामिना पच्यन्ते भस्मीक्रियन्ते भर्गः। अकर्तरे च कारके संज्ञायां घञ् प्रत्ययः। नामिनश्चोपधाया लघोगु गः चजोः कगौ, धुड् धातुवन्धयोः। जस्य गः। श्रथवा हुधान् हुभृन् धारण-पोपणयोः इत्ययं घातुः त्रादादिको जुहोत्यादिगणे वर्तते, तेन विभक्ति धारयति केवलशानादीन् गुणा-निति भर्गः । त्र्यथवा विभक्ति पोपयति स्वर्गमोत्त्व-दानेन सुलेन पृष्टान् करोति भव्यजीवानिति भर्गः । स-भृभ्यां गः। उणादौ पञ्चनाध्याये षष्ठितमं स्त्रमिदम् (६२)। सदाशिवः सदा सर्वकालं शिवं परमकल्याणं श्रनन्तं सुखं वा यस्य सदाशिवः। श्रथवा सदा सर्वकालं श्रश्ननित दिवारात्रौ च मुझते भोजनं कुर्वन्ति, रात्रि-भोजनदोपं न मन्यन्ते, ते सदाशिनः । तेषां वः समुद्रः संसारसागर्यनम्जनं यस्य मते स सदाशिवः । उक्तञ्च प्रभाचन्द्रगणिना-

विरूपो विकलाङ्गः स्यादल्यायुः रोगपीडितः । दुर्भगो दुःकुलश्चैव नक्तभोनी सदा नरः॥

ग्रपि च---

निजकुत्तैकमण्डनं त्रिजगदीशसरपद्म् । भजति यः स्वभावतस्त्यजति नक्तभोजनम् ॥

'ग्रथवा सत् समीचीनं ग्रा समन्तात् शिवं कल्याणपञ्चकं यस्य स सदाशिवः (६३)।

जगत्कर्त्ताऽन्थकारातिरनादिनिधनो हरः। महासेनस्तारकजिद् गणनाथो विनायकः॥ १०५॥

जगत्कर्ता-जगतां कर्त्ता स्थितिविधायकः मर्यादाकारकः जगत्कर्त्ता । श्रथवा जगतः के सुखंइयति गच्छति जानाति जगत्कर्ता । ऋ स गतो, ऋ गतो वा । तृचादिसिद्धं रूपभिदम् (६४) । अन्धकारातिः— ग्रान्यश्चच्रहितः सम्यक्त्वविधातकः कः कायः स्वरूपं यस्य स ग्रान्थकः मोहकर्म, तस्यारातिः शत्रः मूला-दुन्मूलकः ग्रन्धकारातिः । ग्रथवा कृत्तितः ग्रन्धः ग्रन्धकारं तद्योगान्नरकः ग्रन्धक उच्यते, तस्य ग्रराति-रिममाति र्नरके पतितुं न ददाति स्वर्गादौ गमयति यः स अन्धकारातिः । अथवा अन्धा घोरान्धकारसिंहता यासौ कारा वन्दीगृहं शरीरलक्षणं मातुकद्रं वा, तस्यां न ग्रात्तिनं गमनं यस्मादसौ ग्रान्धकाराऽत्तिः. श्रकारस्य प्रश्लेपात् । सर्वधातुभ्य इः इति च लक्त्येन रूपियम् (६५) । अनादिनिधनः - न विद्येते श्रादिनिधने उत्पत्तिमरेेे यस्य स श्रनादिनिधनः । श्रथवा श्रनस्य जीवितस्य श्रादिर्जन्म तत्पर्यन्तं न्यतिशयेन धनं लद्दमीर्थस्य सोऽनादिनिधनः, ग्राजन्मपर्यन्तं लद्दमीयान् इत्यर्थः । भगवान् समवसरसो स्थितोऽपि लच्म्या नवनिधिलक्तराया न त्यक्तो यतः (६६) । हरः – ग्रनन्तभवोपार्जितानि ग्रवानि पापानि जीवानां हरित निराकरोतीति हर: । त्राथवा हं हर्पे ग्रानन्तसुखं राति ददाति त्रादत्ते वा हर: । त्राथवा राज्यावस्थायां हं सहस्रायरं तरलमन्यगं हारं मुक्ताफलदाम राति वक्षःस्थले दधाति, कण्ठे धरति ध हरः । अथवा हस्य हिंसाया रो ग्रामिदाहक ग्राथमेधादियागाधर्मनिवेधक इत्यर्थः (६७)। महासेनः — महती द्वादशगर्ण-लच्चणा सेना यस्य स महासेनः । राज्यावस्थायां वा महती चतुःसागरतव्वनवाधिनी सेना चमूर्यस्य स महासेनः । श्रथवा महस्य पूजाया श्रा समन्तात् सा लच्नीः शोभा महासा, तस्या इनः स्वामी महासेनः । श्रयथा महतो केवलज्ञानलच्त्रणोपलिच्ता सा देवी सरस्वती, तस्या इनः स्वामी महासेनः। उक्तञ्च महत्वं सरस्वत्या दुर्गिसहेन कविना-

> शन्दात्मिकाया त्रिजगिद्धभित्तं स्फुरिद्धचित्रार्धसुधां सर्वती । या बुद्धिरीट्या विदुर्पां हृद्जे मुखे च सा मे वशमस्तु नित्यम् ॥

त्रथवा ग्रासनमासः, ग्रास्यतेऽस्मिन्निति वा ग्रासः । श्रक्तंरि च कारंके संज्ञायां घञ् प्रत्ययः । महांश्चासावासः सिंहविष्टरं त्रिमेखलापीठोपरि-स्थितरिचतगन्धकुटीमध्ये स्थितं सिंहासनं महास उच्यते । तदुपरि स्थितो भगवान् इन इव सूर्य इव प्रतिभासते महासेनः (६८)। तारकजित्— परमते तारको नाम दैत्यविशोपः, स किल इन्द्रादीन् संतापितवान् । तन्मारणार्थे कृतं तपोश्रष्टं कृत्वा पार्वत्यां कार्त्तिकयं पुत्रं कृतेण जनियत्वा तमिन्द्रः सेनापितं कृत्वा तारकं मारितवान् । तेन कार्त्तिकयं तारकजितमाहुर्मिध्यादृष्टयः । स्वमते तु भगवदृहत्त्ववृत्रस्तारकजित् । कस्मात् १ तारयन्ति संवारसमुद्रस्य पारं नयन्ति भव्यजीवान् तारकाः गणधरदेवानगारकेविलसूर्युपाध्यायसर्वसाधवः, तान् जितवान् , सर्वेपामप्युपरि वभूव, तेन तारकजिदुच्यते । अथवा तारमन्त्युच्चेः शब्दः, तं कायन्ति ध्वनन्ति गर्जनं कुर्वन्ति तारका उद्देलसजलधरः, तान् निजेन ध्वनिना जितवान् तारकजित् । उक्तञ्च देवनन्दिना भट्टारकेन ।

ध्वनिरिष योजनमेकं प्रजायते श्रोत्रहृदयहारिगभीरः । स सलिलजलधरपटलध्वनित्मिच प्रवितर्तातराज्ञावलयम् ॥

१ द श्ररातिरभिमंतिरभिमंतिर्नरके। २ द पाठोऽयं नास्ति।

श्रथवां तारं रूप्यं शुक्लमित्यर्थः । तारवत् रूप्यवत् शुक्लकः परमात्मा, तं जितवान् इस्ते कृतवान् प्राप्तवानिति यावत् । कर्ममलकलङ्करहितं परमात्मानं प्राप्तवानित्यर्थः । श्रथवा ताडयित श्रात्मानं ताडको मोहः तं जितवान् तारकजित् । श्रथवा तालयित मुद्रयित मोच्चपुरद्वारे कवाटरूपतया तिष्ठति तालकोऽन्तरायः पञ्च-प्रकारः, तं जितवान् मूलादुन्मूिलतवान् तारकजित् । श्रथवा हस्ततालं दत्वा रमशाने नृत्यित तालको छदः, तं जयित निजपादाकान्तं करोति तारकजित् ( ६६ ) । गणनाथः— परमते दण्डी वामन इत्यादयो छदगणा-स्तेषां नाथो छदः गणनाथः । स्वमते गणस्य द्वादशभेदसंघस्य नाथः स्वामी गणनाथः । श्रथवा गणे संख्यायां नाथः समर्थः गणनाथः । स्वमते गणस्य द्वादशभेदसंघस्य नाथः स्वामी गणनाथः । श्रथवा गणे संख्यायां नाथः समर्थः गणनाथः, श्रचलात्मकपर्यन्तगणितशास्त्रे समर्थ इत्यर्थः । श्रथवा नाध नाथृ उपतापैश्वर्याशीपुं च इति धातुयोगात् गणसंघं नाथते ऐशवर्यं ददाति श्राशार्विषयं वा करोति गणनाथः । श्रयवा गणनायां मुख्यत्वे तिष्ठति गणनाथः । संज्ञायन्दानां च्युत्पितस्तु यथाकथित्रच इति वचनात् । श्रातोऽनुपसर्गात्कः, श्रालोपोऽसार्वधातुके । श्राकारलोपः सकारलोपश्च ( ७० ) । चिनायकः – विशिष्टानां गणिन्द्र-सुरेन्द्र नागेन्द्र नरेन्द्र-विद्याधरचारणादीनां नायकः स्वामी विनायकः । श्रथवा विगतो नायको यस्य स विनायक सर्वेषां प्रमु-रित्यर्थः । श्रथवा वेर्गरुद्वस्त्वत्वात् । ( ७१ ) ।

#### विरोचनो वियद्गत्नं द्वादशात्मा विभावसुः। द्विजाराध्यो बृहद्भानुश्चित्रभानुस्तनूपात्॥१०६॥

विरोचनः—विशिष्टं रोचनं चायिकं सम्यक्तवं यस्य स विरोचनः । अयवा विशिष्टं लोकालोकप्रकाशनं लोचनं केवलज्ञानलच्णं चतुर्यस्य स विरोचनः । अयवा विगतो रोचनः कृटशाल्मांलर्यस्मादसौ विरोचनः, नरकतुःखनिवारक इत्यर्थः । अयवा विशिष्टा रोचना उत्तमा स्त्री मुक्तिवनिता यस्य स विरोचनः । अयवा विगतं रोचनं संसारप्रीतिर्यस्य स विरोचनः । अयवा विशिष्टं रोचनं दोतिर्यस्य स विरोचनः । अयवा विरूपिका जिनपूजाया विरुद्धा रोचना गोपितं यस्य स विरोचनः । अयवा विशेषेण रोचते शोमते विरोचनः विरामरण्मासुरत्वात् (७२)। वियद्धसम्—वियतः आकाशात् रत्नं रत्वचृष्टिर्यस्य यस्माद्धा दातुर्यहे वियद्धलम् । अयवा वियतः आकाशस्य रत्नं अन्तरिच्चारित्वात् । अयवा वियतस्तनुवातवातवलयस्य रत्नं मविष्यति वियद्धलम् । अयवा वियतस्तनुवातवातवलयस्य रत्नं मविष्यति वियद्धलम् । अयवा वियतस्तनुवातवातवलयस्य रत्नं मविष्यति वियद्धलम् । अयवा विशिष्टं यन्तो गच्छन्तो मन्दगमना महासुनयस्तेषु रत्नं स्वजात्युत्तमाः (७३) । उक्तञ्च—

#### ः मदंगमण् मोत्रं च भासण् कोह-लोहपरिहरण्। इंदियदप्पुद्दलण्ं समणाण्ं विहूसण्ं एयं॥

द्वादशात्मा—द्वादशानां गणानामात्मा जीवपायः द्वादशात्मा । अथवा द्वादश अङ्गानि आत्मा स्वमावो यस्य स द्वादशात्मा । अथवा द्वादश अनुभेत्ता आत्मिन छुद्धस्थावस्थायां यस्य स द्वादशात्मा (७४) । विभावसुः— कर्मेन्धनदहनकारित्वात् विभावसुः अग्निरूपः । मोहान्धकारिवधटनपदुत्वात् विभावसुः सूर्यः । लोकलोचनामृतवर्षित्वाद्विभावसुश्चन्दः । कर्मसृष्टिप्रलयकरित्वाद् विभावसुः छ्वः । आत्म-कर्मवन्धसंविभेदकत्वाद् विभावसुःमेंदशानरूपः । विभा विशिष्टं तेजो वसु धनं यस्य स विभावसुः, केवलशान-धन इत्यर्थः । अथवा विशिष्टया भया दीप्त्या युक्तानि वस्त्विन सम्यग्दर्शनशानचारिशाणि यस्य स विभावसुः । अथवा विभा विगततेजरका आ समन्ताद् वसवो देवविशेषा यस्य स विभावसुः । यादशो धारिन्त्वयंजस्तेजःसमूहो भगवति वर्तते,, न तादशोऽन्यदेवे वर्तत इत्यर्थः । अथवा विशिष्टां भां दीप्तिं अवित रज्ञति विभाव। । ईदृशी सूर्जननी यस्य स विभावसुः । युवद्वाधितयुंस्कान्दृष्टप्रण्यादिषु स्त्रियां तुल्याधिकरणे इति विभाव। । ईदृशी सूर्जननी यस्य स विभावसुः । युवद्वापित्युंस्कान्द्वप्रण्यादिषु स्त्रियां तुल्याधिकरणे इति विभाव। । इत्यां सर्विन धातुः । सर्वधातुभ्यः उ: । आलोपोऽसार्वधातुके (७५) । द्विजाराध्यः—दिजानां मुनीनामाराध्यो दिजाराध्यः, जैनव्राह्यस्याराध्यो न तु कर्मचाण्डालेरस्वरस्त्रच्छुपरनामिः । अथवा दिजा विभावनेरेया द्विज्ञावनेरया दिज्ञावनेरया सम्यग्दष्टयो लम्यन्ते, तैराराध्यः । तथा चोक्तं जिनसेनदेवैः—

श्रक्तियाश्च यृत्तस्थाः क्षत्रिया एव दीक्षिताम् । यतो रतत्रयायत्तजन्मना तेऽपि तद्गुणाः ॥

तेन मुनिभ्यः शेपा यह्नत इति तात्पर्यम् । ग्रथवा द्विजैः पच्यादिभिराराध्यः । उक्तञ्च पूज्यपादैः—

येनाध्वंश्रंगगिरिनारगिरा विनापि, नेमिः स्तुतोऽपि पश्चनापि गिरा विनापि। कन्दर्पद्पंदलनः स्तमोहतान-स्तस्य श्रियो दिशतु नः स्तमोहतानः॥

त्रथया दिजा ब्राह्मणा त्रारो मङ्गलः शनैश्चरश्च दिजाराः, तेपामाधिर्मानसी पीडा तस्यां साधुर्मानसदुःखानिवारकः दिजाराध्यः । यदुगवादितः । ईदशो मगवान् यत् शनैर्मञ्जलब्रह्स्यापि मनःपीडां निपेषति,
सर्वे ब्रह्म द्रापि स्वामिनः शरणं प्रविशन्ति, स भगवांस्तेपां दुःखं निवारयति । त्रथवा दिजानां दन्तानामुपरि
दन्तान् धृत्वा वोगिजना भगवन्तमेकाग्रतया ध्यायन्ति दिजाराध्यः । स द्विजो यो न जन्मवान् इति निष्कः
१७६) । यहस्त्रानुः – वृहतः त्रलोकस्यापि त्रपर्यन्तकस्यापि ध्यापिनो मानवः केवलग्रानिकरणा यस्य स
वृहस्त्रानुः । व्रपम देव वलकल पल मा इति त्रलंतिनपाताः । त्रथवा माति शोमते मानु दिनम् । दाभारीवृज्यो द्वः । तेनायमर्थः - वृहत् महत्तरो मानुर्दिनं पुण्यं यस्य स वृहस्तानुः । तीर्थकरनामलज्ञणमहापुण्ययुक्त इत्यर्थः । त्रथवा वृहन्महान् लोकालोकप्रकाशको मान् रवि वृहस्तानुः । त्रथवा वृहस्तानुर्वेश्वानरः, पापकर्मदाहकः पावकर्श्वत्यर्थः (७७) । चित्रमानुः – चित्रा विचित्रास्त्रलोक्ष्यलोकचित्तचमत्कारकारिणो विश्वप्रकाशकत्वाद् भानवः केवलज्ञानिकरणा यस्य स चित्रमानुः । त्रथवा चित्रा त्रारचर्यजनका
भानवो दिनानि पुण्यानि यस्य स चित्रमानुः । त्रथवा चित्रेण त्रारचर्येण युक्तो मानुः सूर्यो यत्र स
चित्रमानुः, भानोर्थिक्यतेजस्कत्वात् (७८) । तनृन्यात् – तनृं कायं न यातयित छुक्यस्थायस्थायां नियतवृत्तानुपवासान् छुत्वापि लोकानां मार्गदर्शनार्थे पारणां करोति तनृन्पात् । केवलग्राने उत्पन्ने तु मगवान्
कवलाहारं न गृहात्येव, तद्ग्रहुणे मोहसद्भावात् । उक्तञ्च जिनस्तिनेववैः -

न मुक्तिः चीणमोहस्य तवानन्तसुखोद्यात् । क्षुक्तंशवाधितो जन्तुः कवलाहारसुग्भवेत् ॥ असद्वेद्योद्याद् भुक्तिं त्विय यो योजयेद्धीः । मोहानिलप्रतीकारे तस्यान्वेष्यं जरद्घृतम् ॥ असद्वेद्यविषं घातिविध्वंसध्वस्तज्ञक्तिकम् । त्वय्यकिञ्चित्करं मन्त्रज्ञक्त्येवाऽपवलं विषम् ॥ श्रसद्वेद्योदयो घातिसहकारिन्यपायतः । व्वय्यकिञ्चित्करो नाथ सामग्र्या हि फलोद्यः ॥

श्रथवा तन्नपात् भगवान् मुक्तिगतो यदा भविष्यति तदा-तनोः परमौदारिकचरमशरीरात् किञ्चिदून-शरीराकारं निजमिद्धपर्यायाकारं भन्यजीवान् पातयति शापयतीति तन्नपात् (७६)।

> द्विजराजः सुघाशोचिरौपधीशः कलानिधिः। नक्तत्रनाथः शुभ्रांशुः सोमः कुंमुदवान्धवः॥१०७॥

द्विजराजः — द्विजानां विप्रचित्रयवैश्यानां राजा स्वामी द्विजराजः । तर्हि श्रूदाणां स्वामी किं न भवति १ भवत्येव, ते तु वर्णत्रयस्य मुश्रूपकाः, तेपां सह लग्नानां विशेषेण स्वामी । श्रथवा द्वौ वारावु-

महापुराख पर्व ४२ क्लोक २८ । २ ज सेन्पादैः । ३ महापुराख पर्व २५ क्लोक ३६-४२ ।

त्कृष्टतया संसारे जायन्त उत्पद्यन्ते द्विजा अहमिन्द्रविशेपाः, विजयादिषु द्विचरमा इति सूत्रकारवचनात् । तेपां राजा द्विजराजः । अथवा द्वे च ते जरे वार्धिक्ये द्विजरे, विलत-पिलतलच्योः; ते द्वे अपि जरे द्विप्रकारे अपि जरे न जायेते नोत्पद्येते यस्य स द्विजराजः । भगवित जीवितपर्यन्तेऽपि न वलयः त्वक् संकोचाः, न पाण्डुरकेशाः शिरिस जायन्ते, इति भगवान् द्विजराजः । अथवा द्विजरो जराजीर्थः उर्वशीवेश्यायां च विलत-विक्तो विकलवुद्धित्वात् द्विजरोऽजो ब्रह्मा यस्य स द्विजराजः । इयं व्युत्पत्तिरतु लोकसिद्धान्तानुसारिणी ज्ञात-या, ब्रह्मणो जैनशासनेऽभावात् । तदुक्तम्—

श्रात्मिन मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च 'भरतराजस्य । ब्रह्मोति गीः प्रगीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा<sup>९</sup> ॥

श्रथवा द्वयोः स्त्रीपुरुषयोः संयोगे सित जायते उत्पद्यते द्विजः कर्न्द्यः। तं राति यह्नन्ति ये ते द्विजराः हिरिहरिहरण्यगर्भाः, तान् श्रजित न्निपति तन्मतं निराकरोतीति द्विजराजः (८०)। सुधाशोचिः—सुधावत् श्रमृतवत् लोचनसौख्यदायकं शोची रोचिर्यस्य स सुधाशोचिः (८१)। औपधीशः—श्रौषधीनां जन्म-जरामरणिनवारणभेषजानां सम्यग्दर्शनशानचारित्रतपसामधीशः स्वामी श्रौपधीशः, जन्मजरामरणिनवारणक इत्यर्थः। शरीराणां शरीररोगाणामिप निर्मूलने समर्थ इत्यर्थः। श्रथवा उपस्य शरीरदाहस्य धीः बुद्धिरोषधी र्दहनप्रवेशादिबुद्धः स्त्रीणां मृतपुरुपेण सह गमनं खुरिकगोदरिवदारणं गलपाशेन मरणं कूपवापीनदीसाग-रादिपातः करपत्रदानादिनाऽऽत्महननं सर्वमपि दुर्मरणं श्रौपधीरुच्यते। तां श्यित तन्द्वरोति श्रौषधीशः, श्रात्म-धातिनेपेधक इत्यर्थः। उक्तञ्च संहितायां चत्वारिंशक्तमेऽध्याये—

असूर्या नाम ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः। तां ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥

ं क्षातोऽनुपसर्गात्क: । अथवा श्रोषिया तपश्चरणादिना कर्मदाहिषया शं सुखं यस्य मते स श्रीष-धीशः ( ८२ )। कलानिधः – कलानां द्वासप्ततिसंख्यानां लोके प्रसिद्धानां निधिर्निधानभूतः कलानिधिः। कास्ताः द्विसप्तिकला इति चेदुच्यते - गीत । -वाद्य - बुद्धि । -शौच । -तृत्य । -वाच्य - विचार । -मनत्र - वास्त -विनोद १°-नेपथ्य ११-विलास १२-नीति १३-शाकुन १४-क्रीडनक १४-चित्र १६-संयोग १७-हस्तलाघव १८-कुसु-<sup>९ ६</sup> मेन्द्रजाल<sup>२ ०</sup>-सूचीकर्म<sup>२ ९</sup>-स्नेह्<sup>२ २</sup>-पाना <sup>२ ३</sup>-हार <sup>२ ४</sup>-विहार <sup>२ ४</sup>-सौभाग्य <sup>२ ६</sup>-गन्ध <sup>२ ७</sup>- वस्त्र<sup>२ ८</sup>- रत्त<sup>२ ८</sup>-पत्र १ ° -वैद्य† १ ९ -देशभाषित ३ २ -विजय ३ १ -वाणिज्या ३ ४ -युध ३ ४ -युद्ध ३ ६ -नियुद्ध ३ ० -समय ६ ८ -वर्त्तन ३ ९ -गाज ४ ० -तुरङ्ग<sup>8 ९</sup>-पुरुष<sup>8 २</sup> -स्री<sup>8 ३</sup> -पद्मि<sup>8 ४</sup> -सूमि<sup>8 १</sup> -लेप<sup>8 ६</sup> -काष्ठ<sup>8 ७</sup> -शिल्प<sup>8 ६</sup> -वृत्त्व<sup>8 ६</sup> छद्म<sup>४ ०</sup> -प्रश्न<sup>६ ९</sup> -उत्तर<sup>५ ६</sup> -शास्त्र६ ४ - शस्त्र४ ४ -गिस्ति ४ ५ -पठन ४ ६ -लिखित ४ ७ -बक्तृत्व ४ ८ -कवित्व ४ ६ कथा ६ ० -बचन ६ ९ -व्याकरस्य ६२ -नाटक<sup>६ इ</sup>-छुन्दो<sup>६ 8</sup>ऽलंकार<sup>६ ६</sup> -दर्शना <sup>६ ६</sup>वधान <sup>६ ७</sup>-धातु <sup>६ ८</sup> - धर्मा <sup>६ ६ थ्</sup>र्थ <sup>७ ०</sup>काम <sup>७ ९</sup>-शरीरकला <sup>७ २</sup>श्चेति । श्रथया कलानिधि:-कं परमब्रह्म श्रात्मानं लान्ति ददति स्फुटीकुर्वन्ति यास्ताः कला द्वादशानुप्रेन्ताःवैराग्या-दिभावना वा, तासां निधिरत्त्यस्थानं कलानिधिः । ऋथवा कलानां मधुरालापानां ऋा समन्तात् चतुर्दितु निधिः प्रश्नोत्तरवादीत्यर्थः (८३) । नत्तत्रनाथः- नत्त्त्राणां त्रश्विनीत्यादीनां नाथः स्वामी नत्त्त्रनाथः । श्रथवा नक्त्रात् श्रन्यायात् नाथ उपतापः संतापः संसारपर्यटनं यन्मते स नक्त्रनाथः। नाध नाथ उपतापैश्व-र्याद्यिषुं च । अथवा तृत्त सृत्त ग्रतौ इतिघातोः प्रयोगात् नत्त्रणं नत्तः, गतिरित्यर्थः । सर्वे गत्यर्था धातवो ज्ञानार्था भवन्ति, तेन नर्त्तं ज्ञानं त्रायन्ते पालयन्ति स्वीकुर्वन्ति नत्त्तत्राः महामुनयो ज्ञानिन इत्यर्थः । नच्त्राणां ज्ञानिनां नाथः खामी नच्त्रनाथः ( ८४ )। शुआंशुः — शुभ्रा उज्ज्वलाः कर्ममलकलङ्करिहताः श्रंशवः केवलज्ञानिकरणा यस्य स शुभ्रांशुः । श्रथवा शुभ्राश्चण्डदीधितिसमाना दीप्तिमन्तः श्रंशवः सूद्मांशा त्रात्मप्रदेशा यस्य स शुभ्रांशुः, लोकालोकप्रकाशकात्मप्रदेश इत्यर्थः । त्राथवा शुभ्रा उज्ज्वलाः पापरहिता श्रंशव इव श्रंशवः शिष्यां यस्य स शुभ्रांशुः। तत्र केचिद् गण्धरदेवाः, केचित् श्रुतशानिनः, केचित् पूर्व-

१ यशस्ति ६, ५० २६६ । † द नै । ह द पाठोऽयं नास्ति ।

धराः, केचित् शिक्तकाः, केचिद्वधिशानिनः, केचित् केवलशानिनः, केचिद्विकियर्द्धिसहिताः, केचित्मनःपर्ययशानिनः, केचिद् वादिनः । एते सर्वेऽपि भगवद्धारकरस्य किरणसदृशाः शुभ्रांशव उच्यन्ते (८५)।
सोमः— सूते उत्पादयित ग्रमृतं मोक्तं सोमः । सूयते मेक्मस्तके ग्रमिषिच्यते वा सोमः । श्रिचें हु सु एकिणीपदभायास्तुभ्यो मः । ग्रथवा सा लद्दमीः सरस्वती च, ताम्यां उमा कीर्तिर्यस्य स सोमः । ग्रथवा सह
उमया कान्त्या वर्तते यः स सोमः (८६)। कुमुद्वान्धवः—कुमुदानां भव्यकैरवाणां वान्धव उपकारकः
मोक्त्रापकः कुमुदवान्धवः । ग्रथवा कुपु तिसपु पृथ्वीपु मुदो हर्षो येषां ते कुमुदा इन्द्र-नरेन्द्र-धरणेन्द्राः,
तेपां वान्धव उपकारकः कुमुदवान्धवः । ग्रथवा कुरितते ग्रश्वमेधादिहिंशकर्मणि मुद्द हर्षो येषां ते कुमुदः,
तेपामवान्धवः, तन्मतोच्छेदकः कुमुदवान्धवः (८७)।

#### लेखर्पभोऽनिलः पुण्यजनः पुण्यजनेश्वरः। धर्मराजो भोगिराजः प्रचेता भूमिनन्दनः॥१०८॥

लेखप्रेमः—रिपि-ऋषी गतौ तुदादौ परस्मैपदी धातुः, तेन ऋषित गच्छतीति ऋषमः। ऋषिृष्टिम्यां यण्वत् इति उत्पादिस्त्रेण् अत्र अभः प्रत्ययः। स च यण्वत्, तेन गुणो न भवति। लेखेषु देवेषु ऋपमः श्रेष्टो लेखप्रमः, देवानां मध्ये उत्तमो देव इत्यर्थः (६८)। अनिलः—न विद्यते इला भूमिर्यस्य स ग्रानिलः, त्यक्तराज्यत्वात् उर्ध्वान्तरिक्तचारित्वाद्वा तनुवातवातवलये निराधारः स्थास्यतीति वा अनिलः। अथवा न विद्यते इरा मद्यं यस्य मते स अनिलः। अथवा न विद्यते इरा मद्यं यस्य मते स अनिलः, रलयोरिक्यं, श्लेपत्वात् (६६)। पुण्यजनः—पुण्याः पित्रताः पापरिहता जनाः सेवका यस्य स पुण्यजनः पुण्यजनने धा पुण्यजन , अन्तर्गभितार्थमिदं नाम, पुण्यं जनयतीति पुण्यजन इति भावः (६०)। पुण्यजनेश्वरः—पुण्यवत् पुण्यजनेश्वरः, पुण्यजनेश्वरः, पुण्यजनेश्वरः । कानि तानि पञ्चाक्षर्याणीति चेदुच्यते (६१)। उक्तञ्च—

#### सुरयण् साहुक्कारो गंघोदग-रयण्-पुष्फविट्टीको । तह दुंदुहीिण्घोषो पंचच्छरिया सुण्येयन्वा ॥

धर्मराजः — धर्मस्य ग्रहिंसालच् णस्य चारित्रस्य रत्नत्रयस्य उत्तमच्नमादेश्च राजा स्वामी धर्मराजः । ग्रथवा धर्माथां रो ग्रामि, पशुहोमनिमित्तः गार्हपत्याहवनीयद्विणामितंशो येषां ते धर्मराः ब्राह्मणास्तानजित चिपति निराकरोतीति धर्मराजः (६२)। मोगिराजः — भोगिनां नागेन्द्रादिदेवानां राजा मोगिराजः । ग्रथवा मोगिनां दशाङ्गभोगयुक्तानां चक्रवर्त्तिनां राजा मोगिराजः (६३)। के ते दशाङ्गभोगा इति चेदुच्यते —

# सरका निधयो देव्यः पुरं शय्यासने चमुः । भाजनं भोजनं नाट्यं भोगस्तस्य दर्शागकः ॥

प्रचेताः—प्रकृष्टं सर्वेपां दुःखदारिहयनाशनपरं चेतो मनो यस्य स प्रचेताः । अथवा प्रगतं प्रण्षष्टं चेतो मनोव्यापारो यस्य स प्रचेताः, सङ्कल्प-विकल्परिहत इत्यर्थः । (६४)। भूमिनन्दनः—भूमीनां अधोमध्योर्ध्यलच्यात्रैलोक्यलोकान् नन्दयति समृद्धिदानेन वर्धयतीति भूमिनन्दनः । नन्दि विस मिद दूषि-साधिशोविद्धिभ्य इन्नन्तेभ्यः संज्ञायां युः, नंद्यादेर्युः । त्रिजगदानन्दकारक इत्यर्थः (६५)।

#### सिंहिकातनयश्छायानन्दनो वृहतांपितः। पूर्वदेवोपदेष्टा च द्विजराजसमुद्भवः॥१०६॥

सिंहिकातनयः—सिंहिका त्रिजगजयनशीला सिंहिका तीर्थंकरजननी, तस्यास्तनयः पुत्रः सिंहिका-तनयः । राहुवत्पापकर्मसु क्रूरिचत्तत्वाद्वा सिंहिकातनयः (६६) । छायानन्दनः — छायां शोभां नन्दयति वर्षयति ह्यानन्दनः । अथवा ह्यायां अशोकतरुद्धायायां त्रेलोक्यलोकं नेवायां मिलितं नन्द्यति आनिद्तं शोकरिहतं च करोति ह्यानन्दनः । अथवा ह्याया निक्शरीर्णातिविम्तं अनातां च न नन्द्यति, अह्यायलात् ह्यायानन्दनः । अथवा ह्याया अर्कभायां, तत्यमितिका नर्वापि स्त्री नन्दना पुत्री यस्य च ह्यायानन्दनः । अथवा ह्यायामितिकानां नर्वानां स्त्रीणां नन्दनः पुत्रश्ह्यायानन्दनः । अथवा ह्यायां सर्व- प्राण्यितियालनं कान्ति च नन्द्यति ह्यायानन्दनः । अथवा ह्यायां अर्वन ह्यायानन्दनः । त्रियति यस्मिन् च ह्यायानन्दनः (६७) । उक्तञ्च—

शोभा तमोऽर्कभायायां प्रतिनापंक्त्यनातपे। कान्तो च पालने चैवोत्कोचे छाया प्रवर्तते॥

बृहतांपितः — बृहतां हुपेन्न-नरेन्द्र मुनीन्द्राणां पितः स्त्रामी बृहतांपितः । तत्र बृहत्यते किनुत्र्यते १ स्त्र अलुक् सनातः । क्विच्च् विभक्तयो न लुप्यंत इति वचनात् (६८) । पूर्वदेवोषदेष्टाः — पूर्वदेवोणदेष्टाः — पूर्वदेवोणदेष्टाः — पूर्वदेवोणदेष्टाः — पूर्वदेवोणदेष्टाः । अथवा पूर्वेश्चतुर्व्राण्येः श्रुतक्षानार्यविशेणे-देवानां सीवमेशान-स्वन्छनारमाहेन्द्र-अह्मत्रह्मोत्तर-लान्तवकानिष्ट-श्रुक्तनहाशुक्त-शतारसहस्तारनतप्राणतारणान्युतान्तानां सनवस्त्रान्त मवनवासि-त्र्यन्तर-ल्योतिष्क कत्नोषपन्नानां पूर्वदेवानानुपदेष्टा गुरः । तिर्हे अहिनदाणां नवप्रवेषक-नवानुदिश-पञ्चानुत्त्रत्यणां किनुपदेष्टा न भवति १ भवत्येव, यतत्ते स्थानस्थिता एव नगवहत्रचनानि श्रुप्यति, न समवस्त्रणे सनागच्छिति तेन कारणेन पूर्वपामेशोपदेष्टा भगवान् कथ्यते । अथवा पूर्व प्रथमतो देवानि पञ्चेन्द्रियाणि तेमनुपदेष्टा पञ्चेन्द्रियिवयन्त्रावृत्तिनेपेषकर्ता पूर्वदेवोपदेष्टा । अथवा पूर्वदेवा गणधरदेवाः श्रुतशानधरश्चत्रयादयो निर्यन्यत्त्रेणानुपदेष्टा धर्मकथकोऽधर्मानिपेषकरच पूर्वदेवोपदेष्टा । अथवा पूर्विमिनुत्वः त्थितः सन् देवश्चास्त्रुपदेष्टा पूर्वदेवोपदेष्टा (६६) । हित्तराजन्त्रसम्हन्तः — हित्तानां नद्यां च सन्त्र स्त्रद्वाः भवत् स्त्रद्वाः स्वत्र्यात्रिमनुत्रः त्थान सत्य स्त्रत्व हित्रपत्रस्वन्द्रद्वः । लोकिकन्त्रुत्रविल्ववेन्दित्रयन्त्रतन्त्रतन्त्रवन्त्रतन्त्रवन्त्रतन्त्रवन्त्रवन्त्रवानचारित्राणि, तेभ्यः सनुद्ववो जन्म यत्य स हित्रपालसनुद्वः, रत्त्रवयोनिः, अयोन्तरम्भव इत्वर्थः (१००) ।

इति सूरिक्रीश्रुतनागर्पवर्यचेतायां चिनग्रहस्तनानदीकायां ब्रह्मशतनानाष्टमोऽय्यायः चनातः ।

-:0:-

## अथ नवमोऽध्यायः

शन्दरलेषग्रन्थिप्रभेदनो जैनसन्मते निषुणः। विद्वल्जनमान्यतमे जयित श्रुतसागरो वीरः॥ विद्यानन्यकलङ्क-गौतम-महावीर-प्रमाचन्द्रवाक्, लर्क्साचन्द्र-समन्तभद्र-जिनसेनाचार्यवर्याश्च ये। श्रीमन्मिह्ममीन्द्रभूषण्यितः श्रीकृत्दकुन्द्रप्रमुः श्रीश्रीपाल-सुपात्रकेसिर्युताः कुर्वन्तु मे मङ्गलम्॥ श्रथ बुद्दाने टीकां करोमि वीरं जिनेन्द्रमभिवन्य। श्रण्वन्तु मोन्द्रमागे यियासवो मन्यनन्यतराम्॥

१ नव मेव दर्वर्षदः ।

बुद्धो दशवलः शाक्यः पडभित्रस्तथागतः। समन्तभद्रः सुगतः श्रीघनो भूतकोटिदिक्॥ ११०॥

ॐ नमः । युद्धः — बुद्धिः केवलशानलस्त्रणा विद्यते यस्य स बुद्धः । प्रज्ञादित्वाण्णः । ग्रथवा बुध्यते जानाति सर्वमिति बुद्धः । अनुवन्धमितबुद्धिपूजार्थेभ्यः कः । दर्तमाने क्तप्रत्यय (१) । दशवलः — वौद्धमताभिप्रायेण दश वलानि यस्य स दशवलः । कानि तानि दशवलानीति चेदुच्यते—

दानं शीलं चान्ति वीर्यं ध्यानं च शान्तिमपि च यत्तम् । माहुरुपाय सुधिय: प्रिणाधानं ज्ञानमिति च दश ॥

. स्वमते उत्तमच्तमामार्दवार्जवसत्यशोचसंयमतपस्त्यागाकिचन्यब्रह्मचर्याणि दश लच्चणानि धर्माणाम् । इत्युक्तानां दशानां वलं सामर्थ्यं यस्य स दशवलः। ग्रथधा दो दया वोधश्च, ताम्यां सवलः समर्थो दशवलः, श्लेपत्वात्य-शयोर्न भेदः (२)। शाक्यः - परमते शकेषु जातः शाक्यः, बुद्धावतारः । बुद्धस्य किल एते-ऽवताराः—एकः शाक्यमुनिवु द्वावतारः । शाक्यश्चासौ मुनिः शाक्यमुनिः । शकोऽभिजनोऽस्य शाक्यः । शण्डिकादिभ्यो न्यः । यथा शण्डिका ग्रमिजनोऽस्य शाण्डिक्यः, तथा शकामिजनोऽस्य शाक्यः । द्वितीयो-वतारः शाक्यसिंहः, सिंह हव शाक्यः शाक्यसिंहः। उपिततं व्याघ्रादिभिरिति समासः। भीमसेनो यथा भीमः कथ्यते, सत्यभामा यथा भामा कथ्यते, तथा शाक्यमुनिः शाक्य उच्यते । तृतीयोऽवतारः सर्वार्थिखः-सर्वाथेंपु सिद्धो निष्पन्नः सर्वार्थिस्दः । चतुर्थोऽवतारः शौद्धोदनिः । शुद्धोदनस्य राज्ञोऽपत्यं शौद्धोदनिः । इरातः । गीतमा गोतमगोत्रावतारात् पञ्चमोवऽतारः । पद्योऽर्कवन्धुरदतारः ग्रर्कवन्धुः, सूर्ववंश्यत्वात् । सप्त-मोऽवतारो मायादेवीसुतः । स्वमते शक्तोतीति शकः, तीर्थकृतियता । शकस्यापत्यं पुमान शाक्यः । ऋथवा अक अग कुटिलायां गती, म्वादी प्रस्मेपदी । ग्राकनं ग्राकः केवलकानम्, शं सुखं ग्रानन्तसीख्यम् । शं च ग्राकश्च शाको, तयोर्नियुक्तः शाक्यः । यद्दुगवादितः ( ३ ) । वडाभज्ञः – बौद्धमते दिव्यं चत्तुर्दिव्यं श्रोत्रं पूर्वनिवासानुस्मृतिः पर्यचत्तज्ञानं त्रास्रवत्त्यः ऋद्धिश्चेति पट् स्रिमिशा यस्य स षडिमिशः । स्वमते पट् जीव-पुद्गलधर्माधर्मेकालाकाशान् पड्द्रव्यसंज्ञान् पदार्थान् ग्रामिसमन्तात् जानातीति पडिमिशः (४)। तथा-गतः—तथेति सत्यभूतं गतं ज्ञानं यस्य स यथागतः (५)। समन्तभद्रः—समन्तात् सर्वत्र मद्रं कल्याणं यस्य स समन्तमद्रः। त्रायवा समन्तं सम्पूर्णं स्वभावं मद्रं शुभं यस्य स समन्तमद्रः (६)। सुगतः— शोभनं गतं मन्दगमनं यस्य स सुगतः । श्रथवा सुष्ठु शोभनं गतं केवलज्ञानं यस्य स सुगतः । श्रथवा सुगा सुगमना श्रग्नेऽ ग्रे गामिनी ता लद्मीर्यस्य स सुगतः (७)। श्रीधनः - श्रिया लद्म्या धनो मेघ , कनकव-र्पित्वात् श्रीघनः । श्रथवा श्रिया लच्म्या केवलशानादिलच्याया निर्वृतः श्रीघनः (८)। भूतकोटि-दिक्—भृतानां प्राणिनां कोटीरनन्तजीवान् दिशति कथयति मुक्तिं गतेष्विप ग्रनन्तजीवेषु संसारे ग्रनन्ता-नन्तजीवाः सन्तीति, न कदाचिदिप जीवराशिक्यो भवतीति शिक्यिति भूतकोटिदिक् । उक्तञ्च-

#### जङ्या होहिंसि पिच्छा जिलागमे श्रित्थ उत्तरं तह्या । एक्ष<sup>9</sup>निगोदसरीरे भागाणंतं खु सिद्धिगया ॥

ग्रथवा भूतानां श्रतीतानां भवान्तराणां कोटीरनन्तभवान्तराणि दिशति कथयित भूतकोटिदिक् ग्रथवा भूतान् जीवान् कोटयित कुटिलान् कुर्वन्ति मिथ्यात्वं कारयन्ति भूतकोटिनो जिर्मिनि-कपिल-कण्चर चार्वाक-शाक्याः। तान् दिशति भेदान्तर्भेदान् कथयित भूतकोटिदिक्। ग्रथवा भूतकोटीनां दिक् विश्रामस्थानं भूतकाटिदिक्। ग्रथवा भूतानां जीवानां कोटिं परमप्रकर्षे ग्रनन्तृशानादिगुणातिशयं दिशति भूतकोटि-दिक् ( E )।

#### सिद्धार्थो मारजिच्छास्ता चणिकैकसुलच्याः। वोश्रिसत्त्वो निर्विकल्पदर्शनोऽद्वयवाद्यपि॥१११॥

सिद्धार्थः—सिद्धाः प्राप्तिमागता अर्था धर्मार्थकाममोन्नाश्चत्वारो यस्य स सिद्धार्थ । अथवा सिद्धानां मुक्तात्मनामर्थः प्रयोजनं यस्य स सिद्धार्थः । सिद्धार्थः प्रयोजनं किमिष भगवतो न वर्तत इत्यर्थः । अथवा सिद्धा विदुषां प्रसिद्धिं गताः अर्था जीवाजीवास्त्रव्यस्वर्तनिजर्रामोन्नपुण्यपापलन्न्णा नव पदार्थाः यस्मादसौ सिद्धार्थः । अथवा सिद्धो अर्थो हेतुर्मोन्नकारणं रक्तत्रयं यस्य स सिद्धार्थ (१०)। मारजित्—मारं कर्त्यपं जितवान् मार्यजित् । वौद्धमतानुचारेण तु स्कन्धमारः क्लेशमारो मृत्युमारो देवपुत्रमारश्चिति चतुरो मार्यन् जितवान् मार्यजित् । अथवा मां जन्मीं इयूति । गच्छित्ति माराः । अथवा मां लन्मीरारात्ममीपे येषां ते माराः चुरेन्द्र नागेन्द्र-नरेन्द्र-मुनीन्द्रात्तान् जितवान् , निजपादयोर्नामितवान् मार्यजित् (११)। शास्ता—शास्ति विनेयवार्मः धर्मे शिन्चर्यति शास्ता (१२)। न्निणिकेकसुलन्न्याः—सर्वे उर्वीपर्वतमेर्वादयः पदार्था एकस्मिन् न्एणे एकस्मिन् समये उराद-व्यय-घोव्यत्रयेण यक्ताः न्निण्काः, ईदृशं वचनं एकमद्वितीयं शोभनं लन्न्णं सर्वक्रत्वलांछनं यस्य स न्निण्वकेकसुलन्न्णः (१३) उक्तञ्च समन्तभद्रस्वाम्याचार्येण—

स्थितिजनन्निरोधलक्ष्णं चरमचरं च जगत्प्रतिक्ष्णम् । इति जिन सकलक्ष्णां वचनिमदं वदर्तावरस्य ते ॥

वोधिसस्वः - रतन्त्रयपरिप्राप्तिवोधि ; बोधे. सन्वं विद्यमानत्वं स्रस्तित्वं सत्तारूपतया सर्वेषु प्राणिषु शक्तिरूपतया विद्यते यस्य मते स वोधिसन्वः । स्रथवा निःक्रमण्यकल्याणावसरे वोधेवैराग्यस्य सन्तं समीचीनत्वं यस्य स वोधिसन्वः (१४)। निर्विकरूपद्श्वनः – निर्विकरूपं स्णविनश्वरत्वं निर्विचारतया दर्शने मते यस्य बुद्धस्य स बुद्धो निर्विकरूपदर्शनः । स्वमते तु निर्विकरूपं स्रविशेपं सत्तावलोकनमात्रं दर्शनं यस्य स निर्विकरूपदर्शनः । उक्तञ्च —

सत्तालोचनमात्रमित्यपि निराकारं मतं दर्शनं साकारं च विशेषगोचरिमिति ज्ञानं प्रवादीच्छ्या। ते नेत्रे क्रमवर्त्तिनी सरजसां प्रादेशिके सर्वतः, स्कृतंन्ती युगपसुनविरजसां युषमाकर्मगातिगाः ।।

श्रयवा निर्विकल्पानि विचाररिहतानि दर्शनानि श्रपरमतानि यस्य च निर्विकलपदर्शनः । तथा चोक्तं सोमदेवेन त्रिरणा—

१ श्रन्तर्दुरंतसंचारं विहराकारसुन्दरम् ।

न श्रद्ध्यात्कृदृष्टीनां मतं किंपाकसन्निमम् ॥

श्रुतिशाक्यशिवान्नायः चौद्रमांसासवाश्रयः ।

यदन्ते मलमोत्ताय विधिरत्र तदन्वयः ॥

१ भिम्मिस्सलटाल्ट्योगपट्टकटासनम् ।

मेलला प्रोक्षणं सुद्रा चृसी दण्डः करण्डकः ॥

शौचमज्जनमाचामः पितृपूजानलार्चनम् ।

श्रुन्तस्तत्वविद्यीनानां प्रक्रियेयं विराजते ॥

को देवः किमिदं ज्ञानं किं तत्त्वं कस्तपःक्रमः ।

को वन्धः कश्च मोद्यो वा यत्त्वदं न विद्यते ॥

१ ज प्रतिरंति। २ द नैत्रेते । स तेत्रेव । ३ प्रतिष्ठा ला० २,६० । ४ स दूरन्त० । ५ ज मस्मि । ६ द कंडकः । ७ यगस्ति ६, २६६ ।

श्राप्तागमाविश्रद्धत्वे क्रिया श्रुद्धापि देहिषु । नाभिजातफलप्राप्ये विजातिष्विव जायते ॥ तत्संस्तवं प्रशंसा वा न कुर्वीत कुदृष्टिपु । ज्ञान-विज्ञानयोस्तेषां विषश्चित्र च विश्रमेत् ॥

श्रथवा निश्चितो विशिष्टः कल्पः स्वगों मोच्चरच दर्शने श्राईते मते यस्य स निर्विकल्पदर्शनः । श्रथवा निर्गतो विशिष्टशास्त्रविर्भूतो धीरपट्कल्याग्गर्भापहरग्पप्रतिपादकः कल्पः प्राक्ठतशास्त्रविशेषो दर्शने मते यस्य स निर्विकल्पदर्शनः (१५) । अद्वयचादी—वौद्धमतामिप्रायेग् श्रद्धयं विश्वानाहैतं वदती-त्यवर्थं श्रद्धयवादी । स्वमते निरचयनयमाश्रित्य श्रात्मा च कर्म च एतद्द्धयं न द्वयं वदतीत्येवमवर्थं श्रद्धयवादी । उक्तञ्च—

बन्धमोत्तौ रतिद्वे पौ कर्मात्मानौ शुभाशुभौ। इति द्वैताश्रिता बुद्धिरसिद्धिरभिधीयते॥

, श्रथवा न द्वयं रागद्वेपद्वयं वदित मोत्त्रप्राप्तये श्रद्वयवादी । न सर्वथा निल्यः, न सर्वथा श्रानित्यः, एतद्द्वयं न वदतीति श्रद्वयवादी (१६) ।

> महारुपातुर्ने तस्यवादी सन्तानशासकः। सामान्यतत्त्रणचणः पञ्चस्कन्धमयात्मदक्॥४१२॥

महारूपालु - कृपा विद्यते यस्य, स कृपालुः । महांश्चासौ कृपालुः महाकृपालुः । बिद्धत आ्रालुः । तथा च । शाकटायनचचनं — शितोष्णतृप्रादसह आ्रालुः, शीतं न सहते इत्ययें आ्रालुः । शीतालुः उप्णालुः, तृप्तालुः । कृपायाश्च आ्रालुः । दिय पित गृहि स्पृष्टि श्रद्धा तन्द्रा निद्राभ्य आलुः । यथा दयालु- स्तथा कृपालुः (१७)। नेरात्म्यचादीः — वौद्धमते किल निर्गत आल्मा निरात्मा, च्याविनश्वरत्वात् । निरात्मनो भावः नैरात्म्यम् । नैरात्म्यं वदतीत्येशमवश्यं नैरात्म्यवादी । तथा च भट्टाकलंकः —

नाङ्कारवशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं नैरातम्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्यवुद्ध्या मया ॥ राज्ञः श्रीहिमशीतलस्य सदिस गयो विदग्धात्मनो बौद्धौधान् सकज्ञान् विजित्य सुगतः पादेन विस्फालितः ॥

एप वादो वाराणस्यां वभ्व । स्वमते नीरस्य जलस्य ऋष्कायिकस्य भावो नैरं नीरसमूह्स्तदुपलच्चणं पञ्चस्थावराणां, तत्र आत्मा शक्तिरूपतया केवलशानादिस्वभावो नैरात्मा । नैरात्मनो भावः नैरात्म्यम् , तद्ददतीति नैरात्म्यवादी । अतएव महाकृपालुरिति पूर्वमुक्तम् । ( १८ ) सन्तानशासकः — बौद्धमते किलात्मा च्रण-विनश्वरो वर्तते, सन्तानेन शानं प्रकाशते । अन्वयं विना सन्तानः कृतस्यः स्यात् । उक्तञ्च —

सोऽहं योऽभूवं वालवयसि निश्चिन्वन् चिणकमतं जहासि । सन्तानोऽप्यत्र न वासनापि यद्यन्वयभावस्तेन नापि १ ॥

ग्रन्यञ्च -

सन्तानो न निरन्वये विसद्दशे साद्दरयमेतन्त हि, प्रत्यासित्तहते कुतः समुदयः का वासना वास्थिरे । तत्त्वे वाचि समस्तमानरहिते ताथागते साम्प्रतं धर्माधर्मनिवन्धनो विधिरयं कौतस्कृतो वर्तताम् ६॥

१ ज फलप्राप्ते । २ ज कुदृष्टिपु जायते । ३ यशस्ति० ६, २१६ । ४ अकलंकस्तो० १४ । ५ यशस्ति०६,३८८ । ६ यशस्ति०-५,२५६ ।

एवं च सित सन्तानं शास्तीति सन्तानशासक, इति न घटते । स्वमते तुं अनादिसन्तानवान् जीवस्त-त्यन्तानं शास्तीति सन्तानशासकः । (१६) । सामान्यलच्याच्या — शुद्धनिश्चयनयमाश्रित्य सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धैकस्वभावा इति वचनात् सर्वेपां जीवानां सामान्यलच्याम् । तत्र चयो विचच्याः मामान्यलच्याः चयाः (२०) । पञ्चस्कन्धमयात्मदक् — वौद्धमते पञ्चस्कन्धाः विज्ञान वेदना-संज्ञा-संस्कार-रूप-नामानः । तन्मयमात्मानं पश्यतीति पञ्चस्कन्धमयात्मदक् । 'स्वमते तु शुद्धाशुद्धनयमाश्रित्य पञ्चस्कन्धमयं पञ्चज्ञानमय-मात्मानं पश्यतीति पञ्चस्कन्धमयात्मदक् (२१) ।

### भृतार्थभावनासिद्धः चतुर्भूमिकशासनः । चतुरार्थसःथवक्ता निराश्रयचिद्दन्वयः ॥११३॥

भूतार्थमावनासिद्धः—चार्वाकमते किलैवं कथयन्ति भ्तानां पृथिव्यप्तेजोवायूनामर्थानां भावनायां व संयोगे सित ग्रात्मा सिद्ध उत्पन्नः, पृथगातमा न वर्तते । उक्तञ्च चार्याकमतम्—

पश्यन्ति ये जन्म मृतस्य जन्तोः पश्यन्ति ये धर्ममदृष्टसाध्यम् । पश्यन्ति येऽन्यं पुरुषं शरीरात्पश्यन्ति ने नीलक-पीतकानि ॥

प्राणापानसमानोदानःयानव्यतिकीर्णंम्यः कायाकारपरिण्तिसंकीर्णंभ्यो जलपवनावितपवनसखेभ्यः पिष्टोदकगुडधातकीप्रमुखेभ्य इव मदशक्तिः, पर्णचूर्णकमुकेम्य इव रागसम्पत्तिस्तदात्मकार्यगुणस्वभावतया चैत-न्यमुपजायते । तच्च गर्भादिमरणपर्यन्तपर्यायम्तीतं सत् पादपात्पतितं पत्रमिव न पुनः प्ररोहित । ४उक्तञ्च—

जलबुद्बुद्स्वभावेषु जावेषु मदशक्तिप्रतिज्ञाने च विज्ञाने किमधींऽयं ननु लोकस्यात्मसम्पन्नप्रयतस्तद्-पहायामीप् जीवन्मृतमनीषाणां मनीषितमेतत्कुशलाशयैराश्रेयम् १ ।

> यावज्जीवेत्सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरम् । भस्मीभूतस्य कायस्य पुनरागमनं कुतः॥

स्वमते तु भूतार्थभावनासिद्धः भूत. सत्यः सत्यरूपो योऽसावर्थो भूतार्थः, शुद्धनिश्चयनयस्तस्य भावना वासना पुनः पुनश्चिन्तनं भूतार्थभावना । ६भूतार्थभावनया कृत्वा स्वामी सिद्धो घातिसंघातघातनो वभूव, केवलज्ञानं प्राप्तवानित्यर्थः । उक्तञ्च कुन्दकुन्दाचार्यः समयसारग्रन्थे—

ववहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धगाञ्जो । भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिही हवे जीवो ॥

श्रतोऽयमेव परमगुरुरनेकान्ततत्त्वप्रकाशनो दृष्टेष्टाविरुद्धवचनत्वात्प्रचीण्कल्मष्रसमूह्त्वाच मूतार्थः भावनाधिद्ध (२२)। चतुर्भूमिकशासनः चतसो भूमयो यस्य तच्चतुर्भूमिकम् । चार्वाकमते चतुर्भूमिकं पृथिव्यतेजोवायुभूतचतुष्ट्यरूपमेव सर्वे जगद्वतते । स्वमते तु चतुर्भूमिकं नरकितर्यं मनुष्यदेवगतिलच्चणं शासनं शिच्चणमुपदेशो यस्य स चतुर्भूमिकशासन् । श्रंग-पूर्व-प्रकीर्णकैश्चतुर्गतीनामेव विस्तरो वर्तते । श्रयवा चतुर्भूमिकं प्रथमानुयोग-करणानुयोग-चरणानुयोग-हत्यानुयोगलच्चणं शासनं मतं यस्य स चतुर्भूमिक-शासनः (२३)। चतुरार्यसत्यवक्ता – बौद्धमते किल बुद्धश्चतुर्यायसत्यवक्ता मवति । चत्वारि च तानि श्रार्यसत्यानि । तेषां वक्ता चतुर्गर्यसत्यवक्ता । कानि तानि बौद्धमते चत्वारि श्रार्यसत्यानि ?

१ ज स्वमते पंचरकन्धमयं श्रीदारिकादिपंचशरीरनामकर्मोदयनिष्पन्नं वा श्राहारभाषामनस्तेजः कार्मणवर्गणानिष्पन्नं वा स्पर्शनादिपंचेन्द्रियसमूहमयं वा श्राह्मान श्रशुद्धनयेन द्रव्यभावरूपं संसारिपर्यायं पश्यित सम्यग्जानाति पंचरकन्धमयात्म- दृक् । ईट्क् पाठः । २ स० प्रे० भावानां । ३ ज वन० । ४ स० प्रे० 'तथा च परलोकामावे' इति पाठः । ५ ज राश्रयं । ६ मूतार्थमावनाप्रकपंपर्यन्तजं योगिज्ञानम् । न्यायवि० १, ११, । ७ स प्रे० भावनयात् तत्त्वात् स्वामी इति पाठः । १ हा ।

इति चेतुच्यते—विश्वान-वेदना-संश्व-संस्कार-रूपनामानः पंच संसारिणः स्कन्धाः दुःखिमत्येकमार्यसत्यम् । स्पर्शनरसन्प्राण् चतुःश्रोत्रनामानि तावत्यंचेन्द्रियाणि, स्पर्शनरसगंधवर्णशब्दनामानः पंचविषयाः, मानसं धर्मायतनं चेति द्वादश त्रायतनानि इति द्वितीयमार्यसत्यम् । त्रात्मा तृतीयमार्यसत्यं मोन्नश्चतुर्थमार्यसत्यम् । चतुर्णामार्यसत्यानां वक्ता प्रतिपादकः चतुरार्यसत्यवक्ता । श्रीमद्भगवदर्शत्यक्तिः चतुरार्यसत्यवक्ता — चतुराः मितश्चताविधमनः पर्ययश्चानचतुष्टये प्रवीत्पाश्चतुराः श्रीमद्भग्धरदेवाः । त्र्ययंन्ते सेव्यन्ते गुत्पौर्ण्याद्वितां चतुरार्थः । चतुराश्च ते त्रार्थाश्चतुरार्थाः, तेषां त्रार्यभूमिभवमनुष्यादीनां वा सत्यस्य वक्ता चतुरार्यसत्यवक्ता (२४) । निराश्चयचित्—निर्गतो निर्नष्ट श्राश्चयः स्थानं यस्याः सा निराश्चया, निराश्चया चित् चेतना यस्य बुद्धस्य स निराश्चयचित् । बौद्धमते किल चेतना निराश्चया भवति । उक्तञ्च—

दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चित्रे वाविन गच्छित नान्तरित्तम् । दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतः स्नेष्ट् श्रयात्केवलमेति शान्तिम् ॥ दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चित्रे वाविन गच्छिति नान्तरित्तम् । जीवस्तथा निर्वृतिमभ्युपेतः क्लेशच्यात्केवलमेति शान्तिम् ॥

स्वमते तु श्रीमद्भगवदर्हत्सर्वशस्तु निराश्रयचित्-निराश्रया रागद्देषमोद्दसमस्तसंकल्पविकलगदिजाल-रिहता चित् चेतना शुक्कध्यानैकलोलीमाव त्रात्मा यस्य स निराश्रयचित् ( २५ )। अन्वयः—ग्रमु पृष्ठतो लग्नः ग्रयः पुण्यं यस्य सोऽन्वयः ( २६ )।

> यौगो वैशेषिकस्तुच्छाभावभित् षट्पदार्थंडक् । नैयायिकः पोडशार्थवादी पञ्चार्थवर्णकः ॥ ११४ ॥

योगः—योगो नैयायिकः । भगवांस्तु ध्यानयोगाद् योगः, मनोवचनकाययोगाद् योगः । अथवा यः सूर्यश्चन्दश्च, या रमा, याः याचकाः, या युक्तिः, यो यथार्थः, यो योगः, उः शंकरः, उ रज्ञी पते यं गच्छन्ति स योगः (२७) । वेशेपिकः—वेशेपिकाः काणादा स्तेषां मते षट् पदार्था मवन्ति । ते के १ हव्यं गुगः कर्मसामान्यं विशेषः समवायश्चेति । तत्र हव्यं नवप्रकारम् । के ते नव प्रकारः—भूमिर्जर्लं तेजः पवन आकाशः कालो दिक् आत्मा मनश्चेति । चतुर्विशतिः गुगाः । के ते १ आर्याह्येन कथयामि—

स्पर्शरसगन्धवर्णाः शन्दाः संख्या वियोग-संयोगौ । परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥ इद्धिसुखदुःखेच्छाधर्माधर्मप्रयत्तसंस्काराः । द्वेपः स्नेहगुरुत्वे द्ववत्वयोगौ गुणा एते ॥

कर्म पञ्च प्रकारम्-

उत्क्षेपावक्षेपावाकुंचनकं प्रसारगं गमनम् । पञ्चविधं कर्मेतत्परापरे हे च सामान्ये ॥ वत्र परं सत्ताख्यं द्रव्यत्वादपरमथ विशेषस्तु । निश्चयतो नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यो विनिद्धिः ॥ य इहायुतसिद्धानामाधाराधेयभूतभावानाम् । सम्बन्ध इह प्रत्ययहेतुः स च भवति समवायः ॥

यथा तन्तव ग्राधार', तन्तुपु पट श्राधेयः । एवं छिदिकिया श्राधारः, छेद्यः श्राधेय' । श्रमुना प्रकारेण तन्तुपटयोः समवायः, छिदिकिया-छेद्ययोः समवायः। प्रत्यक्तमनुमानमागमश्चेति प्रमाणानि त्रीणि ।

नित्यानित्यैकान्तो वादः । श्रीमद्भगवदर्द्दसर्वशस्तु वैशेषिकः—इन्द्रियजं शानं सामान्यं श्रतीन्द्रियशानं विशेषः, केवलशानिम्त्यर्थः । विशेषेणा केवलशानेन सह दीव्यति संसुष्टः तरित, चरित वा वैशेपिकः (२८)। तुच्छाभावभित्—तुच्छश्च गुणतुच्छत्वं श्रभावश्च श्रात्मनाशः, तुच्छाभावौ तौ भिनित्त उत्थापयित उच्छेद-यित तुच्छाभावभित् (२६)। उक्तञ्च —

तुच्छ्रोऽभावो न कस्यापि हानिर्दीपस्तमोऽन्वयी । • धरादिषु धियो हानौ विश्लेषे सिद्धसाध्यता ॥

तथा च पूज्यपादैः—

नाभावः सिद्धिरिष्टा न निजगुणहतिस्तत्तपोभिनं युक्तेरस्त्यात्माऽनादिबद्धः स्वकृतजफलभुक् तत्त्वयान्मोचभागी ।
ज्ञाता द्रष्टा स्वदेहप्रमितिरूपसमाहारिवस्तारधर्माभौन्योत्पत्तिन्ययात्मा स्वगुण्युत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः ॥

पट्पदार्थहक् काणादमते द्रव्यगुणकर्मसामान्यसमवायाभावाः (सामान्यविशेषसमवायाः) षट् पदार्थाः । स्वमते जीवपुद्रलघर्माधर्मकालाकाशनामान षट् पदार्थाः । तान परयति जानाति च द्रव्यगुण-पर्यायतया सम्यग् वेत्ति षट्पदार्थहक् (३०)। नैयायिक —न्याये स्याद्वादे नियुक्तो नैयायिकः । अन्ये तु शैवादयः सर्वेऽपि अन्यायकारकाः अनैयायिकाः नाममात्रेण नैयायिकाः (३१)। पोडशार्थवादी—नैयायिकमते षोडशार्थाः । ते के १ प्रमाण-प्रमेय-संशयः प्रयोजन-दृष्टान्त सिद्धान्तावयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा हेत्वामास-जल-जाति-निग्रह्तथानानि चेति । तेषां विवरणं तु तकपरिभापादिषु मिथ्यशास्त्रेषु शातव्यम् । स्वमते तु षोडशा—दृर्शनविश्चद्धिविनयसम्पन्नताशीलक्षत्रेष्वनतिचारोऽभीक्षण्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्यागतपत्ती साधुसमाधिवेयावृत्त्यकरणमहेदाचार्यंबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्गप्रमावना प्रवचनवस्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य । इति सूत्रेण सूचितानि पोडशकारणानि पोडशार्थाः, तान् वदतीत्येवंशिलः षोडशार्थवादी (३२)। पञ्चार्थवर्णकः—पञ्चार्थवर्णकः काणादो वेशेषिकश्च कथ्यते । स तु पञ्चर्थवर्णकः द्रव्यगुणकर्मसामान्यसमवायान् पञ्च पदार्थान् वर्ण्यति । अमावस्तु तत्त्वं न वर्तते । अमिन्द्रगवदर्हत्तवंशस्तु पञ्च ते अर्था पञ्चार्थाः । ते के १ कुन्द-चन्द्र-हिमपटल-मौक्तिक-मालादयः एकः श्रुप्रोऽर्थः । इन्द्रनीलमिणिरिन्नाञ्चनं निरभ्रमाकाशं उद्वित्तरवारिश्चत्वादिकः कृष्णोऽर्थः द्वितीयोऽर्थः । वन्यकृषुणं रक्तक्रमलं पश्चरगमिणिरित्यादिको रक्तार्थवर्णपदार्थस्तृतीयोऽर्थः । प्रियंगुः परिणतशिखिग्रीवा शालिपर्णं शुकपत्तो मरकतमिण्यच्यादिको नीलवर्णश्चतुर्योऽर्थः । सन्तसकनकं चेत्यादिः पञ्चमोऽर्थः । पञ्चर्थंः समानो वर्णः पञ्चर्यवर्णं । पञ्चर्यंवर्णं कः कायो यस्य तीर्थकरपरमदेवसमुदायस्य स पञ्चार्यदर्यकः । तथा चोक्तं—

जम्बूधातिकपुष्करार्धवसुधाक्षेत्रत्रये ये भ्वा-श्रन्द्राम्भोजिशिखण्डिकण्ठकनकष्रावृड्धना भाजिनः। सम्यग्ज्ञानचरित्रलच्चाधरा दग्धाष्टकर्मेन्धनाः भूतानागतवर्तमानसमये तेम्यो जिनेभ्यो नमः॥

इति पञ्चार्थवर्णकः । त्राथवा पञ्चानां जीवपुद्रलधर्माधर्माकाशलक्ष्णानां पञ्चास्तिकायानां वर्णकः प्रतिपादकः पञ्चार्थवर्णकः । त्राथवा पञ्चानां नैयायिक-बौद्ध-वैशेषिक-जैमिनीय सांख्यपंचिमध्यादृष्टीनामर्थवर्णकः पञ्चार्थवर्णकः । के ते पञ्च मिध्यादृष्टयः, क च तेषामर्था इति चेदुच्यते—नैयायिकाः—पाशुपताः जटाधरिवशेषाः तेपां दर्शने ईश्वरो देवता । प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्तावयव-तर्क निर्णय-दाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-छल-जाति निग्रहस्थानानि षोडश तत्त्वानि । प्रत्यक्तमनुमानमुपमानमागमश्चिति चत्वारि प्रमाणानि । नित्यानित्याद्येकान्तवादः । दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषिमध्याशानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायेऽभावो

मोत्तमार्गः मोत्तः । पडिन्दियाणि पड् विपयाः पड् बुद्धयः सुखं दुःखं शरीरं चेत्येकविंशतिप्रभेदभिकस्य दु.खस्यात्यन्तोच्छेदो मोत्तः ।

बौद्धा-रक्तपटाः भित्तुकाः, तेर्पां दर्शने बुद्धो देवता । दुखायतनसमुद्यनिरोधमोत्त्तमार्गरूपाणि चत्वारिं ग्रार्यसत्यानि तत्त्वानि । प्रत्यत्तमनुमानं चेति द्वे प्रमाणे । ज्ञिणकैकान्तवादः । सर्वत्तिणिकत्व-सर्वनैरात्म्यवासना मोत्तमार्गः । वासनाह्रेशसमुच्छेदे प्रदीपस्थेव शानसंतानस्य ग्रत्यन्तोच्छेदो मोत्तः ।

काणादं शैवदर्शनं वैशोपिकिमिति । तत्र शिवो देवता । हव्यगुणकर्मसामान्यिवशेपसमवायाः पट्पदा-र्थास्तत्त्वम् । प्रत्यत्तमनुमानमागमश्चेति त्रीणि प्रमाणानि । नित्यानित्याद्येकान्तवादः दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपिमय्या-शानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायेऽभावो मोत्त्मार्गः । बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेपप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काररूपाणां नवानामात्मिविशोपगुणानामत्यन्ते।च्छेदो मोत्तः ।

जिमिनीयं भट्टर्शनं—तत्र देवो नास्ति । नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्य एव तत्त्वनिश्चयः । तत्र चोदनालच्र्यो धर्मस्तत्त्वम् । प्रत्यच्रमनुमानमुपमानमागमोऽर्थापित्तरभावश्चेति षट् प्रमाग्यानि । नित्यानित्याचेकान्तवादः । वेदिविहितानुष्टानं मोच्चमार्गः । नित्यनिरितशयमुखाभिव्यक्तिमोंचः ।

सांख्यदर्शनं मरीचिदर्शनम् । तत्र केपाञ्चिदीश्वरो देवता, केपांचितु कपिल एव । पञ्चविंशतिस्तत्वानि । सत्त्वरज्ञस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतेर्महान् बुद्धिरित्यर्थः । महतोऽहङ्कारः, श्रहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राखि एकादश चेन्द्रियाणि । तत्र शब्दतन्मात्रादाकाशम् , रूपतन्मात्रात्तेजः, गन्धतन्मात्रात्यृथ्वी, रसतन्मात्रादापः, स्पर्शतन्मात्राद्वायः । स्पर्शन-रसन-माण-चत्तुः-श्रोत्राणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । वाक्पाणिपादपायूपस्थानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं मन इति । श्रमूर्त्तश्चेतन्यरूपोऽकर्ता भोक्ता च पुरुषः ।

मूलप्रकृतिरविकृतिर्मेहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । पोड्याकश्च विकारो न प्रकृतिर्ने विकृतिः पुरुषः ॥

पंग्वन्धवत्प्रकृतिपुरुपयोगात् । प्रत्यवानुमानशब्दास्त्रीणि प्रमाणानि । नित्यैकान्तवादः । पञ्चविंशति-तत्त्वशानं मोच्तमार्गः । प्रकृति-पुरुपविवेकदर्शनान्निष्टत्तायां प्रकृतौ पुरुपस्य स्वरूपावस्थानं मोच्तः । ग्रथाहो भगवान् पञ्चार्थानामेव वर्णको निजं जैनमर्थे किं न वर्णयति १ सत्यम्, वर्णयत्येवः पूर्वमेव स्वस्वरूपनिष्ठत्वात्स्व-यमेव तद्द्रपत्वात् वर्णित एव सोऽर्थः । तथापि जडजनानां सम्बोधनार्थे वर्ण्यते ।

> जैनं नैयायिकं वौद्धं काणादं जैमिनीयकम् । सांख्यं पड् दर्शनान्याहुर्नास्तिकीयं तु ससमम् ॥ देवं तत्त्वं प्रमाणं च वादं मोचं च निर्वृति । तेपां वीरं प्रणम्यादौ वच्येऽहं त्रयथागमम् ॥

जैनदर्शनेऽर्हन् देवता, तेन ते ब्राहंता उच्यन्ते । जीवाजीवास्वयुण्यपापवन्धसंवरिनर्जरामोत्तास्तत्त्वानि । प्रत्यत्तं परोत्तं चेति द्वे प्रमाणे । नित्यानित्याद्यनेकान्तवादः । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोत्त्मार्गः । कृतकर्मन्त्र्यो नित्यनिरितशयसुखाविर्मावश्च मोत्तः । पञ्च मतानि तु पूर्वमेवोक्तानि । तिर्हे चार्वाकदर्शनं कीदृशं भवति ? चार्वाका नास्तिका लोकायतिकाश्चेति तन्नामानि । तेषां दर्शने देवो नास्ति, पुण्यं नास्ति, पापं नास्ति, जीवो नास्ति, नास्ति मोत्त् इति । पृथिन्यतेजोवायवश्चत्वारि भूतानि चत्त्वारि तत्त्वानि । प्रत्यत्त्मेवेकं प्रमाणम् । पृथिन्यादेः समवायान्मद्यांगिन्यो मदशक्तिवच्चेतन्यशक्तिः । ब्राह्मसुखपरित्यागेन दृष्मुखोपमोग एव पुरुषार्थः । दुर्ग्ययवाप्रमावितस्त्ताका हि खल्वेते प्रवादाः । तथाहि—

नेगमनशानुसारिण्यो नैयायिक-वैशेषिको । संग्रहनयानुसारिणः सर्वेऽपि मीमांसकविशेषाः ग्राह्रैतवादाः साख्यदर्शनं च । व्यवहारनयानुसारिणः प्रायश्चार्वाकाः । ऋजुसूत्रनयानुसारिणो बौद्धाः । शब्दादिनयाव-

लिम्बनो वैयाकरणादयः । ते एते नित्यानित्याद्यनन्तात्मके वस्तुनि स्वाभिप्रेतैकधर्मसमर्थनप्रवणाः शेपधर्म-तिरस्कारेण प्रवर्तमाना दुर्णया इत्युच्यन्ते । स्वाभिप्रेतैकधर्मसमर्थनप्रवणाः शेषधर्मस्वीकार-तिरस्कारपरिहारेण प्रवर्तमाना नयाः । सर्वनयमतं तु जिनमतं स्याद्वादरूपं प्रमाणिमिति (३३)।

> ज्ञानान्तराध्यक्तवोधः समवायवशार्थभित्। भुक्तैकसाध्यकर्मान्तो निर्विशेषगुणामृतः ॥११५॥

ज्ञानान्तराध्यक्तवोधः—ज्ञानान्तरेषु मतिश्रुताविधमनःपर्ययेषु ग्रध्यक्तः प्रत्यक्तीभूत उपरि मुक्तो १ नियुक्तो वोधः केवलज्ञानं यस्य स ज्ञानान्तराध्यक्तवोधः (३४)। समवायवशार्थिमित्— समवायस्य वशा ये ग्रर्थास्तन्तुपटवत् मिलितास्तान् भिनित्त पृथक्तया जानाति यः स समवायवशार्थिमित् (३५)। तथा चोक्तम्—

भ्रण्णोण्णं पविसंता दिंता श्रोग्गासमण्णमण्णस्स । मेलंता वि य णिचं सगसन्भावं ण विज्ञहंति ॥

भुक्तैकसाध्यकर्मान्तः—भुक्तेन ऋतुभवनेन एकेन ऋदितीयेन साध्यः कर्मणामन्तः स्वभावो यस्य स भुक्तैकसाध्यकर्मान्तः । उक्तञ्च—

श्रतंष्यशक्तिर्मवितन्यतेयं हेतुद्वयाविष्कृतकार्येतिगाः । अनीश्वरो जन्तुरहंकियार्तः संहत्य कार्येष्विति साध्यवादीः॥

श्रथवा श्रनादौ संसारे कर्मफलं भुङ्जानो जीव श्रायातः कदाचित्सामग्रीविशेपं सम्प्राप्य कर्मणामन्तं विनाशं करोति । ईदृशं मतं यस्य स भुक्तैकसाध्यकर्मान्तः (३६) । एवं च सतीदं प्रत्युक्तं भवति—

> कृतकर्मचयो नास्ति कर्एकोटिशतैरिप । श्रवश्यमेव हि भोक्तन्यं कृतं कर्म श्रुभाश्रुभम् ॥

निर्विशेषगुणासृतः—निर्विशेषा विशेपरिहतास्तीर्थकरपरमदेवानां अनगारकेवल्यादीनां च घाति-चंघातघातने सित गुणा अनन्तशानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्तसुखादयो यस्य मते स निर्विशेषगुणामृतः । गुणा एवामृतं पीयूषं जन्मजरामरणदुःखनिवारकत्वात् । निर्विशेषं गुणामृतं यस्य स निर्विशेषगुणामृतः । अथवा निर्विशेषगुणापलित्तं अमृतं मोन्तो यस्य मते स निर्विशेषगुणामृतः (३७)।

> सांख्यः समीक्ष्यः कपितः पञ्चविंशतितत्त्ववित् । व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी ज्ञानवैतन्यभेददक् ॥११६॥

सांख्यः—संख्यानं संख्या, तस्यां नियुक्तः सांख्यः।

प्रथमोऽप्ययमेव संख्याते मध्यमोऽप्ययमेव कथ्यते । श्रन्त्योऽप्यमेव भगवान् तेन सांख्यः स सांख्यवान् ॥

स संख्यो यः प्रसंख्यावान् इति तु निरुक्तिः (३८)। समीक्ष्यः—सम्यक् ईच्त्तिं दृष्टुं योग्यः समीच्यः। अथवा समिनां योगिनामीच्यो दृश्यः समीच्यः। अन्ये त्वेनमवलोकयितुमसमर्थाः, सूद्मकेवल- आनदृष्टिरित्त्वादित्यर्थः। येनायं दृष्टस्तेन सर्वं दृष्टमिति वचनात्। अतएव वेदान्तवादिभिरप्युक्तं—दृष्टच्यो रेऽयमात्मा श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रे य्याऽऽत्मिन वा अरे दृष्टे श्रुतेऽसुमिते विज्ञातं दृदं सर्वं विदितम् (३६)। किपलः—किपरिव किपः, मनोमर्कटः। किपं लाति विषय-किषायेषु गच्छन्तं लाति आत्मिन स्थापयिति निश्चली-

१ द नुको।

करोति यो भगवान् तीर्थंकरपरमदेवः स किषल उच्यते । अन्यस्तु विपयकपायचितिचित्तः शापेन पष्टिसहस्रान् सगरपुत्रान् भस्मीकरोति, स पापीयान् किपलः कुक्कुर एव शातव्यः । अथवा किपलः कं परमब्रह्मस्वरूप-मात्मानमि निश्चयेन लाति गृह्णाति आत्मना सहैकलोलीभावो भवति किपलः । श्रवाप्योरल्लोपः इति व्याक-रण्सूत्रेण अपिशव्दस्य अकारलोपः (४०) । उक्तञ्च—

#### वष्टि-भागुरिरत्त्तोपेमवाप्योरुपसर्गयो: । आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निज्ञा गिरा

पञ्चिशिततस्य चित् — सांख्यमतस्य पञ्चिशित तत्वानि पूर्वोक्तानि शातव्यानि । स्वमते पञ्चिनि शितभावनानां तत्वं स्वरूपं वेत्तीति पञ्चिविंशितितत्वावित् । कास्ताः पञ्चिविंशितिभावनाः १ ग्रहिंसामहान्नतस्य पञ्च भावना – वाङ्मनोगुर्सार्यादानिक्षेपण्यसित्याक्तोकितपानभोजनानि पञ्च । सत्यवचनस्य पंच भावनाः — क्रोधक्तोभभीक्तवहास्यप्रत्याख्यानान्यजुर्वाचिभापणं च पञ्च । ग्राचीर्यवतस्य पंच भावनाः — ग्राचागरिवमोचिता-वासपरोपरोधाकरण्यभैद्यगुद्धिसधर्माविसंवादाः पञ्च । ग्रहाचर्यव्रतस्य पञ्च भावनाः स्त्रीरागकथाश्रवण्यतन्मानोहरागिनरीष्णपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्टरसस्व श्रारेरसंस्कारत्यागाः पञ्च । श्राकिंचन्यव्रतस्य पञ्च भावनाः — मनोहामनोचेन्द्रियविषयरागद्वे पवर्जनानि पञ्च ।

श्रथवा त्रयोदश कियाः द्वादश तपांसि चेति पञ्चविंशतिभावनाः । कास्तास्त्रयोदश कियाः ? पडा-वश्यकानि, पञ्चनमस्काराः, ग्रास्त्रही निस्त्रही चेति । ग्राथवा पंचिवरातेः क्रियाणां तत्त्ववित् स्वरूपशायकः । कारताः पंचिवंशतिः क्रियाः १ उच्यन्ते—शुभाश्भकर्मादानहेतवो व्यापाराः पञ्चविंशतिक्रियाः । तथाहि— चैत्यगमन-गुरुप्रवचनपूजादिलक्त्या सम्यक्त्ववर्धनी क्रिया सम्यक्त्विक्रया १। ग्रन्यदेरतास्तवनादिरूपा मिथ्यात्व-हेतुका कर्मप्रवृत्तिः मिथ्यात्विकया २ । गमनागमनादिप्रवर्गनं कायादिभिः प्रयोगिकया ३ । संयतस्य सतः श्रविरतिं प्रत्याभिमुख्यं समादानिकया ४ । ईर्यापथिनिमित्ता ईर्यापथिकिया ५ । एताः पञ्च क्रियाः । क्रोधा-दिवशात् प्रादोपिकी क्रिया १ । प्रदुष्टस्य सतोऽभ्युद्यमः कायिकी क्रिया २ । हिंसोपकरणादानात् आधिकर-ियाकी किया ३ । सत्त्वदुःखोत्पत्तितन्त्रत्वात् पारितापिकी किया ४ । श्रायुरिन्द्रियवलप्राणानां वियोगकरणात् प्राणातिपातकी क्रिया ५। एताः पञ्च क्रियाः। रागाद्यधिकुत्वात्प्रमादिने। रमणीयरूपावलाकनाभिप्रायो दर्शनिकया १ । प्रमादवशात् स्ष्टप्रव्यक्षेचेतनानुबन्धः स्पर्शनिकया २ । अपूर्वाधिकरणोत्पादनात् प्रात्यिकी क्रिया ३। स्त्रीपुरुपपशुपापण्डिसम्पातदेशे अन्तर्मलोत्सर्गकरणं समन्तानुपातिकथा ४। अप्रमृष्टादृष्टभूमौ कायादि-च्रेपो ग्रनाभोगिकिया ५ । एता पञ्च कियाः । यां परेण निर्वत्यों क्रिया स्वयं करोति स स्वहस्तादान-क्रिया १ । पापादानादिप्रवृत्तिविशोपाभ्यनुज्ञानं निसर्गक्रिया २ । पराचरितसावद्यादिप्रकाशनं विदारसाक्रिया ३ । यथोक्तमावश्यकादिषु चारित्रमोहोदयात् कतु मशक्तुवतोऽन्यथाप्ररूपणात् ग्राह्मव्यापादिका क्रिया ४ । शाख्यालस्याभ्यां प्रवन्वनोपदिष्टिर्धाधकर्तव्यतानादरोऽनाकांचिक्रया ५ । एताः पञ्च कियाः । छेदन-भेदन-विंश-सनादिकियादिपरत्वं ग्रन्येन वाऽऽरम्भे क्रियमाणे प्रकर्पः प्रारम्भिक्रया १। परिग्रहाद्यविनाशार्था पारिग्राहिकी किया २ । ज्ञानदर्शनादिपु निकृतियचनं मायाकिया ३ । श्रन्यं मिथ्यादर्शनिकयाकरणकारणाविष्टं प्रशंसा-दिभिर्हदयित यथा साधु करोपीति भिथ्यादर्शनिकया ४ । संयमघातिकर्मोदयवशात् स्रनिवृत्तिरप्रत्याख्यान-कियाः ५ । एताः पत्र कियाः । एतासु पञ्चविंशतिकियासु मध्ये या प्रथमसुक्ता सम्यक्तववर्धनी सम्यक्तविकया सा ग्रुमा, ग्रन्या ग्रग्रुमाः । इति पञ्चविंशतिकियाणां तत्त्वं स्वरूपं वेत्तीति पञ्चविंशतितत्त्विंवत् (४१)।

व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी—सांख्यमते किल व्यक्तं विवेकवत् । अव्यक्तस्य प्रकृतेर्शस्य आत्मनश्च विवेकं सति विज्ञानं ज्ञानर्राहतत्वं मोद्तो मवति । तदुक्तं—

स यदा दुःख चयोत्थतसचेतास्तद्विधातकहेतुजिज्ञासोत्सेकितविवेकस्रोताः स्फाटिकाश्मानमिवानन्दात्मा-नमप्यात्मानं सुखदुःखमोहावहपरिवर्तिमहदहंकारादिविवर्तेश्च कलुपयन्त्याः सत्त्वरजस्तमःसाम्यावस्थापर- नामवत्याः सनातनन्यापिगुणाधिकृतेः प्रकृतेः स्वरूपमवगच्छिति तदाऽयोमयगोलकानंलतुल्यवर्गस्य बोधवद्दहु-धानकसंसर्गस्य सित विसरें सकलज्ञानज्ञेयसन्बन्धवैकल्यं कैवल्यमवलम्बते । तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानमिति वचनात् । ततश्च —

> श्रनुभवत पिवत खाद्त विलसत मानयत कामितं लोकाः । आत्मन्यक्तिविवेकान्मुक्तिनेनु किं वृथा तपत ॥

एवं सति तन्मतलंडनायायं श्लोकः —

अन्यक्तनरयोर्नित्यं नित्यन्यापिस्वभावयोः । विवेकेन कथं ख्याति सांख्यमुख्याः प्रचन्नते ॥

श्रीमद्भगवदर्हस्तर्वज्ञस्त व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी । श्रस्यायमर्थः — व्यक्ता लोचनादीनां गोचगः संसारिणो लीवाः, श्रव्यक्ताः केवलज्ञानस्य गम्याः सिद्धपरमेष्ठिनः व्यक्ताश्राव्यक्ताश्च व्यक्ताव्यक्ताः, ते च ते ज्ञा लीवाः व्यक्ताव्यक्तशः तेगां विशिष्टं ज्ञानं शक्तित्या व्यक्तितया केवलज्ञानं विद्यते यस्य मते स व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी । सर्वे लीवाः शुद्धबुद्धैकस्यमावा इत्यमिप्रायवानित्यर्थः (४२) । ज्ञानचतन्यभेददृष्ट् — चेतना त्रिविधा-ज्ञानचतना कर्मफलचेतना चेति । तत्र केविलनां ज्ञानचेतना । त्रसानां कर्मचेतना कर्मफलचेतना चेति । तत्र केविलनां ज्ञानचेतना । त्रसानां कर्मचेतना कर्मफलचेतना चेति हे । स्थावराणां कर्मफलचेतनेव । चेतनायाः भावः चैतन्यम्, ज्ञानस्य चैतन्यस्य च भेदं पर्यतीति ज्ञानचेतन्यभेददृष्ट् । ग्रथवा ज्ञानं मतिश्रुतावधिमनः पर्ययकेवलज्ञानभेदात्यञ्चविधम् मार्गणाश्रितत्वात् कुमित-कृष्ठिति-कद्विधिभेदात् त्रिविधं कुज्ञानमिपं ज्ञानोपचारात् ज्ञानमष्टविधम् । दर्शनं चतुर्भेदमेव — चतुरचतुर-विधिकेवलदर्शनभेदात् । तत्सर्वे द्वादशविधमिपं उपयोगाश्रितवान् जीवलक्त्यत्वात् ज्ञानमेव चैतन्यं तु स्कृतिनत्यनियोदादे ज्ञानलेशस्त्रात् चैतन्यमुच्यते संग्रहनयत्रलात् । तदुक्तं—

णिचणिगोदप्पञ्जत्तयस्य जादस्य पढमसमयग्हि । हवदि हु सन्वजहण्णं निचुग्वाडं निरावरणं ॥

इति गाथया पर्यायनाम्नो लब्ध्यक्ररापराभिषेयस्य भावश्रुतमेदस्य लक्ष्णं प्रोक्तम् । भावश्रुतस्य भेदा विंशतिर्भवन्ति । ते के १

पर्यायान्तरपदसंधातप्रतिपत्तिकानुयोगविषीन् । प्रामृतकप्रामृतकं प्रामृतकं वस्तु पूर्वं च ॥ तेषां समासतोऽपि च विञ्चतिभेदात् समश्रुतवानं तत् । वंदे द्वादशघोक्तं गभीरवरशास्त्रपद्धत्या ॥

सूदमनित्यनिगोदनीवस्य ऋपर्यातस्य यत्प्रथमसमये प्रवृत्तं सर्वनघन्यज्ञानं तत्पर्याय इत्युच्यते, तदेव लब्ध्यक्रनुच्यते । तथा चोक्तम् ---

> त्वं लब्ध्यत्तरवोधनेन भविनो नित्यस् तासीयसः स्तत्तिन्वत्कलया परांस्त्रिभुवनानुप्राहिनीः सर्गया । चिच्छक्त्याऽखिलवेदिनः परमया सञ्जीवयन्त्या तया सुक्तानप्यनुगृह्तती भगवति ध्येयाऽसि कस्येह न ॥

इत्यत्र पर्यायत्य लव्यक्रिमत्यपरनाम स्वितं भवति । अक्रभुतानन्तभागपरिमाण्त्वात्ं सर्वविश्वाने-न्यस्तन्वयन्यं नित्योद्धाटितं निरावरणं च वर्तते । न हि भावतस्तस्य कदाचिद्प्यभावो भवति । आत्मनोऽपि अभावप्रसंगात्; उपयोगतक्णस्त्राज्जीवस्य । तदेव श्वानं अनन्तभागवृद्ध्या असंख्येयभागवृद्ध्या गंख्येयभाग- वृद्धया संख्येयगुणवृद्धया श्रसंख्येयगुणवृद्धया ग्रनन्तगुणवृद्धया च वर्धमानं ग्रसंख्येयलोकपरिमाणं प्रागद्धरः श्रुतश्चनात् पर्यायसमासः कथ्यते । ग्राच्रश्रुतशानं तु एकाच्चगिभधेयावगमरूपं श्रुतश्चनसंख्येयभागमात्रम् । तस्योपरिष्टादच्चरसमासोऽच्हरबृद्धया वर्धमानो द्वित्र्याद्यच्चराववोधस्वभावः पदाववोधात्पुरस्तात् । उक्तद्ध—

#### पोडराशतं चतुर्छिशस्त्रोटीनां त्र्यशीतिमेव लचाणि । शतसंख्याष्टासप्ततिमधाशीतिं च पदवर्णान् ॥

पदात्परतः पदसमासः श्रक्तगिददृद्धया वर्धमानात्प्राक् संघातात् । संख्यातपदसहस्वपरिमाणः संघातो नारकाद्यन्यतमगितप्रश्वप्रस्पण्प्रवणः प्रतिपत्तिकान् संख्यातसंघातपरिमाणाद् गितिचतुष्टयव्यावर्णनसमर्थात्पूर्व-मक्पदिदृद्धया वर्धमानः संघातसमासः । एवमुत्तरत्राप्यनयेव दिशा समासर्द्धाः प्रतिपत्तव्या । प्रतिपत्तिकान्त्पूर्वं प्रतिपत्तिसमासः संख्यातप्रतिपत्तिकरूपादनुयोगात् समस्तमार्गणानिरूपण्समर्थात् । तस्मादप्युपरिष्टादनुयोगसमासः संख्यातानुयोगस्वरूपात् प्रामृतकप्रामृतकादघस्तात् प्राभृतकप्रामृक्षात् चतुर्विशत्याः भवति प्राभृतकं प्रामृतकात्माक् प्रामृतकप्रामृतकप्रामृतकात्माक् प्रामृतकविशातिपरिमाणादक्तनः पूर्वे वस्तुसमासः । प्रामृतकष्रमासोऽपि प्राभृतकविशातिपरिमाणादक्तनः पूर्वे वस्तुसमासः । प्रामृतकविशातिपरिमाणादक्तनः परतो दशादिवस्तुपरिमाणात् पूर्वात् प्रागवगन्तव्यः । ततः पूर्वसमास एव पूर्वसमुद्ये परं श्रुतसंशाया श्रमावदिति ।

श्रथ के ते द्रव्यश्रुतभेदा इति चेदुच्यत्ते—श्रष्टादशपदसहस्रपिरमाणं ग्रुतिसिन्यादियत्याचरणुस्चक-माचारंगम् १८०० (१)। पट्चिंशत्पदसहस्रपिरमाणं ज्ञानिवनयादिकियाविशेपप्ररूपकं स्त्रकृतमंगम् १६००० (१)। पट्चिंशत्पदसहस्रपंख्यं जीवादिद्रव्येकाचेकोत्तरस्थानप्रतिपादकं स्थानम् ४२००० (३)। चतुःपिरसहस्रेकलच्चपदपिरमाणं द्रव्यतो धर्माधर्मलोकाकाशोकजीवानां च्रेत्रतो जम्बृद्रीपायधिष्ठाननरक—नन्दी-श्वरपापी-सर्वार्थाखिद्विवमानादीनां, कालत उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यादीनां भावतः च्ञायिकज्ञान-दर्शनादिमावानां सम्यक् प्रतिपादकं समवायनामधेयम् १६४००० (४)। श्रष्टार्विशतिसहस्रज्ञच्द्रपपिरमाणा जीवः किमस्ति नारतीत्यादिगणधरपिरसहस्रपश्चव्याख्याविधायिका व्याख्याप्रज्ञितः २२८००० (५)। पट्पंचाशत्पस्त्रान्धिकपञ्चल्चपदपिरमाणा तीर्थकराणां गणधराणां च कथोपकथापतिपादिका ज्ञातृकथा ५५६००० (६)। सप्ततिसहस्रकृत्वच्यादेशति व्याच्याप्रज्ञतिः २१७०००० (७)। श्रष्टाविशति – सहस्रत्रयोविशतिलच्चपदपरिमाणां प्रतितीयं दश-दशानगाराणां निर्वितद्वद्वरिप्तर्माणां निरूकमन्तर्छद्वयम् ११७००० (८)। चतुश्रस्त्रार्विशति दश-दशानगाराणां निर्वितद्वर्शपपराणां समासादि-तपंचानुत्तरोपपदानां दश दशमुनीनां प्रस्पकमनुत्तरौपपादिकदशम् ६२४४००० (६)। पोडशसहस्रित्रवन-तिलच्चपदपरिमाणां नष्ट-सुष्ट्यादीन् परप्रश्नानाश्रित्य यथाक्तदर्थपतिपादकं प्रश्नानां व्याख्यातृ प्रशनव्याकरणम् ६३१६००० (१०)। चतुस्थातिलच्चाधिकककोटीपदपरिमाणां सुकृत-दुःकृतविपाकस्त्रकं विपाकस्त्रम् १८४०००० (१०)। एकादशागानां पदसमुदायांकः ४१५०२०००।

द्वादरामङ्गं पञ्चप्रकारं । के ते पञ्च प्रकाराः—एकं परिकर्म द्वितीयं स्त्रं तृतीयः प्रथमानुयोगः चतुर्थं पृवंगतं पंचमी चूलिका चेति । तत्र परिकर्मणः पंच भेदाः । ते के १ चन्द्रप्रशक्तिः १ स्र्यप्रशक्तिः २ जम्बृ-द्वीपप्रशक्तिः ३ द्वीपसारप्रशक्तिः ४ व्याख्याप्रशक्तिश्चेति ५ । तत्र पञ्चस्हलाधिकपट्त्रंशल्लचपदपरिमाणा चन्द्रायुर्गतिवैभवादिप्रतिपादिका चन्द्रप्रशक्तिः ३६०५००० । त्रिसहस्वपञ्चलचपदपरिमाणा स्यायुर्गतिविभवादि-प्रतिपादिका स्यायुर्गतिविभवादि-प्रतिपादिका स्यायुर्गतिविभवादि-प्रतिपादिका स्यायुर्गतिविभवादि-प्रमित्वतस्य प्रकृषिका जम्बृद्वीपप्रशक्तिः ३२५००० । पट्त्रिंशत्सहस्रद्विपञ्चाशल्लच्पदपरिमाणा त्रासंख्यात-द्वीपसमुद्रस्वरूपप्रकृषिका द्वीपसागरप्रशक्तिः ५२६००० । चतुरशीतिलच्चपट्त्रिंशत्सहस्रपदपरिमाणा जीवादि-प्रव्याणां रूपित्वादिस्वरूपनिरूपिका व्याख्याप्रशक्तिः ५४३६००० । त्राप्रशितिलच्चपद्परिमाणां जीवत्य कर्म कर्तृत्वतत्कलमोक्तृत्वसर्वगतत्वादिधर्मविधायकं पृथिव्यादिप्रभवत्वासुमात्रत्व-सर्वगतत्वादिधर्मनिषेधकं च स्त्रम्

द्भः १०००। पञ्चसहस्वपदपरिमाण् विषयिश्वालाकापुरुपपुराणानां प्ररूपकः प्रथमानुयोगः ५०००। पंचनवित-कोिटपंचाशक्षत्त्वपंचपदपरिमाण् निखिलार्थानां उत्पादव्ययश्रीव्याद्यमिधायकं पूर्वगतम् ६५५००००५। जलगता स्थलगता मायागता रूपगता त्राकाशगता चेति पंचिवधा चूिलका। तत्र कोटीद्वयनवलच्चेकान्नवतिसहस्वः शतद्वयपरिमाणा जलगमन-स्तम्भनादिहेत्नां मन्त्र-तन्त्र तपश्चरणानां प्रतिपादिका जलगता २०६८६२००। स्थलगताप्येतावत्यदपरिमाण्ये भूमिगमनकारणमन्त्र-तन्त्रादिसूचिका पृथिवीसम्बन्धिवास्त्रविद्यातिप्रतिपादिका च। मायागताप्येतावत्यदपरिमाण्येव, इन्द्रजालादिकियाविशेषप्ररूपिका। रूपगताप्येतावत्यदपरिमाण्येव व्याप्र-सिंह-हरिणादिरूपेण परिणमनकारणमन्त्र-तन्त्रादेश्चित्रकर्मादिलच्णस्य प्रतिपादिका। त्राकाशगताप्येतावन्त्यदपरिमाण्येव व्याप्र-तस्वपरिमाण्येव व्याप्र-तस्वपरिमाण्येव व्याप्र-तस्वपरिमाण्येव व्याप्र-तस्वपरिमाण्येव व्याप्र-तस्वपरिमाण्येव व्याकाशगतिहेतुभूतमन्त्र तन्त्र-तपःप्रभतीनां प्रकाशिका।

त्राथ चतुर्दशपूर्वस्वरूपं निरूप्यते-जीवादेक्त्पादन्ययुत्रीन्यप्रतिपादकं कोटिपदमुत्पादपूर्वम् १००००००। पण्णवितलक्तपदमंगानामग्रभृतार्थस्य प्रधानभृतार्थस्य प्रतिपादकमग्रायणीयम् ६६०००००। सप्तितलक्तपदं चक्रधर-सुरपति धरऐन्द्र-केवल्यादीनां वीर्यमाहात्म्यव्यावर्णकं वीर्यानुप्रवादम् ७००००० । षष्टिलच्चपदं पट्पदार्थानामनेकप्रकारेंसितत्व-नास्तित्वधर्मसूचकं ऋस्तिनास्तिप्रवादम् ६०००००। एकोनकोटिपदं ऋष्ट-ज्ञानप्रकाराणां तदुदयहेतूनां तदाधाराणां च प्ररूपकं ज्ञानप्रवादम् ६६६६६६ । पडिधकैककोटिपदं वागुप्ति-वाक्षंस्काराणां कण्ठादिस्थानानां त्राविष्कुतवक्तृत्वपर्यायद्वीन्द्रियादिवक्तृणां शुभाशुभरूपवन्नःप्रयोगस्य च सूचकं सत्यप्रवादम् १०००००६ । षड्विंशतिकोटिपदं जीवस्य शनसुर्वादिमयत्व-कर्तृत्व-भोक्तृत्वादि-धर्मप्रतिपादकं ग्रात्मप्रवादम् २६०००००० । अशीतिलच्लैककोटिपदं कर्मणां वन्धोदयोदीरणोपशम-निर्जरादिप्ररूपकं कर्मप्रवादम् १८००००० । चतुरशीतिलत्तपदं द्रव्यपर्यायाणाः प्रत्याख्यानस्य निवृत्तेर्व्या-वर्णकं प्रत्याख्याननामधेयम् ८४०००० । दशलचैककोटिपदं चुद्रविद्यासप्तशतीं महाविद्यापञ्चशती-मशांगनिमित्तानि च प्ररूपयत्पृथु विद्यानुप्रवादम् ११००००० । षड्विंशतिकोटिपदं ग्रहिंद्वलदेय-वासुदेव-चक्रवर्त्यादीनां कल्याण्प्रतिपादकं कल्याणनामधेयम् २६०००००० । त्रयोदशकोटिपदं प्राणापान-विभागायुर्वेद-मन्त्रवाद गारुडादीनां प्ररूपकं प्राणावायम् १३०००००। नवकोटिपदं द्वासप्ततिकलानां छंदोऽलंका गदीनां च प्ररूपकं कियाविशालम् ६००००००। पञ्चाशल्लच्छाद्शकोटिपदं लोकविन्दुसारं मोत्त्सुखसाधनानुष्टानप्रतिपाद्कम् १२५००००० । पूर्वाणामनुक्रमेण वस्तुसंख्या दश १ चतुर्दश २, ऋष्ट ३, त्र्यदश ४, द्वादश ५, द्वादश ६, पोडश ७, विशतिः ८, त्रिंशत् ६, पञ्चदश १०, दश ११, दश १२, दश १३, दश १४ । एवमेकत्र वस्तुसंख्या १६५ । एकैकिस्मन् वस्तुनि प्राभृतानि २० । एवं प्राभृ-तानि ३६०० । द्वादशानामंगानां समुदितपदमंख्या-११२८३५८००५ ।

#### ं कोटीशतं द्वादश चैद कोट्यो लचार्ययशीतिरूयधिकानि चैव । पञ्चाशदृष्टो च सहस्रसंख्यमेतच्छुतं पञ्चपदं नमामि ॥

त्रिविधं हि पदं-ग्रर्थपदं प्रमाण्पदं मध्यमपदं चेति । तत्र ग्रनियताच्चरं ग्रर्थपदं समासगतमसमासगतं क्रियापदं ग्रज्ययं वा ग्रर्थपदमुच्यते । यावन्त्यच्चराणि ग्रर्थादनपेतानि तावत्प्रमाण्यमर्थपदम् । प्रमाण्पदं तु ग्रष्टाच्चरं ग्रंगनाग्रश्रुतसंख्यान्त्रपक् श्लोकच्चतुर्थपादरूपम् । मध्यमपदं तु ग्रंगप्रविष्टश्रुतसंख्याख्यापकम् । तस्य मध्यमपदस्य वर्णान्तु एते भवन्ति —चतुर्लिशदिषकषोडशशतकोटयः त्र्यशीतिलच्चािण सप्तसहसािण ग्रप्टशतािन ग्रप्टाशीतिश्चिति । १६३४८३०७८८८ । ग्रंगनाद्यश्रुतं प्रकीर्णिकसंग्रकम् । तस्य वर्णाः ग्रप्टी कोटयः एको लच्चः ग्रप्टी सहस्राः एकं शतं पंचसप्तिश्चिति ८०१०८१७५ । कानि तािन चतुर्दशप्रकीर्णिकािन १ ग्रनगारसागार्यतीनां नियतािनयतकालः समयः समता, तत्प्रतिपादनं प्रयोजनं यस्य तत्सामयिकम् (१) । वृषमादीनां चनुर्दिशयितशयपातिहार्यलांछन-वर्णादित्यावर्णकं चतुर्विशतिस्तवम् (२) । ग्रर्हदादीनाभक्षकशान्तिवन्दना-भिवानवाधिका वन्दना (३) । दिवस-पन्नि-पन्त-चतुमांससंवत्सरेर्यापथोत्तमार्थप्रभवसप्तप्रतिक्रमण्यक्षमकं प्रति-क्रमण्यम् (४) । श्रान-दर्शन-तपश्चारित्रोपचारलच्चण्यंचिधिवनयप्रक्षकं वेनियकम् (५) । दीच्चाग्रह्णादि-

कियाप्रतिपादकं कृतिकर्म (६)। हुमपुष्पितादिदशाधिकारैर्मुनिजनाचरणसूचकं दशवैकालिकम् (७)। नानो-पर्सगंसहनतत्तत्कलादिनिवेदकं उत्तराध्ययनम् (८)। यतीनां कल्पं योग्यमाचरणं त्राचरणच्यवने प्रायश्चित्त-प्ररूपयत्कलपव्यवहारम् (६)। सागारानगारयतीनां कालिवशेपमाश्चित्त्य योग्यायोग्यविकलपमाचरणं निरूपयत्कलपव्यवहारम् (१०)। दीचा शिचा गणपोपणात्मसंस्कारभावनोत्तमार्थभेदेन पट्कालप्रतिवद्धं यतीनामाचरणं प्रति-पादयत् महाकल्पं (११)। भवनवास्यादिदेवेपूत्पत्तिकारणतपःप्रभृतिप्रतिपादकं पुण्डरीकम् (१२)। त्रम-रामरांगनाप्तरःस्त्पत्तिहेतुप्ररूपकं महापुण्डरीकम् (१३)। सूच्म-स्थूलदोषप्रायश्चित्तं पुरुपवयः-सत्वाद्यपेच्च्या प्ररूपयन्ती ग्रशीतिका (१४)। परमावधि-सर्वावधी चरमदेहानां भवतः। देशावधिस्तु सर्वेपामि । मनः-पर्ययस्तु ग्रर्धतृतीयद्वीपक्तेत्रम् । केवलं सर्वव्यापकम् । मतिज्ञानस्य तु पड्त्रिंशदिकित्रिशतमेदाः पूर्वमेवोक्ताः। एवं शानचेतन्यभेदहक् । ग्रथवा चेतन्याद् ज्ञानं भिन्नं वर्तते, हिमवन्मकराकरवत्; इति केचिन्मन्यन्ते । भगवांस्तु नययोगन ज्ञानचेतन्यभेदहक्; तत्प्रमाणशास्त्रादुन्नेयम् (४३)।

#### अस्वसंविदितज्ञानवादी सत्कार्यवादसात्। त्रिप्रमाणोऽसप्रमाणः स्याद्वाहंकारिकासदिक्॥११७॥

अस्वसंविदितज्ञानवादी-सांख्यमते किलात्मा मुक्तः सन् स्वं त्रात्मानं न वेति, ईदशं ज्ञानं वदतीति ग्रस्वसंविदितशानवादी । स्वमते तु निर्विकल्पसमाधौ स्थित श्रात्मा रागद्वेषमोहादिसंकल्प-विकल्प-रहित्याच स्त्रो विदितो येन शानेन तत् ग्रस्वसंविदितशानम् । ईदृशं शानं वदतीत्येवंशीलः ग्रस्वसंविदितशानवादी (४४)। सत्कार्यवादसात् – सत्कार्यः सांख्यः। सत्कार्ये सांख्यकपित्तो इति वचनात्। सत्कार्यस्य सांख्यस्य वादः सत्कार्यवादः । ग्रसत्कार्यवादः सन् सत्कार्यवादो भवति सत्कार्यवादः, ग्रभूततन्त्रावे सातिर्वा सात्। सत्कार्यवादसात् । तन्न घटते । किं तर्हि संगच्छते ? सत्समीचीनं कार्ये संवर-निर्जरादिलक्स् कार्ये कर्तव्यं करसीयं कृत्यं सत्कार्यम् । तस्य वादः शास्त्रं सत्कार्यवादः । त्रासत्कार्यवादः सन् भगवान् सत्कार्यवादो भवतिसत्कार्य-वादसात् । ग्राभिच्याती संपद्यती सातिर्वा इत्यनेन स्त्रेण सात्प्रत्ययः, सादन्तमन्ययं ज्ञातन्यम् । अथवा सन्कार्य-वादस्य सा शोभा लुद्मीस्तां श्रति भद्यति चर्वति चूर्णीकरोति निराकरोतीति सत्कार्यवादसाद् । एवं सति दकारान्तोऽयं शब्दः (४५) । त्रिप्रमाणः — खांख्यमते त्रीणि प्रमाणानि प्रत्यत्तमनुमानं शब्दश्चेति । तानि त्रीणि प्रमाणानि न संगच्छन्ते न्यायकुमुदचन्द्रोदये प्रभाचन्द्रेण भगवता शतलण्डीकृतत्वात् । भगवान् त्रिप्रमाणो घटते । तत्कथम् ? त्रीणि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि प्रमाणं मोक्तमार्गतयाऽम्युपगतं यस्य स त्रिप्रमाणः । ग्रथवा त्रिपु लोकेषु इन्द्र-धरणेन्द्र मुनीन्द्रादीनां प्रमाणतयाऽम्युपगतः त्रिप्रमाणः । त्रथवा तिसः प्रमाः सम्यग्दर्शनञ्चानचारित्राणि त्रानिति जीवयित त्रिप्रमाणः (४६) । अन्तप्रमाणः —सांख्यादिमते श्रचेंश्रतुरादीन्द्रियेर्यल्लव्यं तत्प्रत्यच्प्रमाण्म्, तेन श्रच्प्रमाणः सांख्यादिकः। भगवांस्तु श्रच् श्रात्मा प्रमाणं यस्य सोऽज्ञप्रमाणः (४७)। स्याद्वाहंकारिकाच्चिक्—स्याद्वा इत्यस्य शब्दस्य श्रहंकारो वादः स्याद्वाहंकारः । स्याद्वाहंकारे नियुक्तः स्याद्वाहंकारिकः अन् आत्मा स्याद्वाहंकारिकान्तः, ईदृशमन्तमात्मानं दिशति उपदेशयति स्याद्वाहंकारिकाच्चदिक् , स्याच्छव्दपूर्वंकवादविधायीत्यर्थः (४८) । उक्तञ्च समन्तभद्राचार्यः-

सर्वथा नियमत्यागी यथादृष्टमपेत्तकः ।
स्याच्छ्रव्दस्तावके न्याये नान्येपामात्मविद्विपाम् ।
क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषो नरो ना चेतनः पुमान् ।
अकर्त्ता निगुंगोऽमूर्तो भोक्ता सर्वगतोऽक्रियः ॥११८॥

क्षेत्रज्ञः—ित्त्यन्ति अधिवसन्ति तदिति चेत्रम् । सर्वधातुम्यष्ट्रम् । चेत्रं अधोमध्योर्ध्वलोकलक्त्यं त्रैलोक्यं अलोकाकाशं च जानाति चेत्रज्ञः । नाम्युपधाशीकृग्ह्जां कः । आलोपोऽसार्वधातुके । अथवा चेत्रं भगं भगस्वरूपं जानातीति चेत्रज्ञः । उक्तञ्च भगस्यरूपं शुभन्वन्द्रेश मुनिना—

१ स्वयम्भूस्तो० श्लो० १०२ ।

मैथुनाचरणे मूढ म्रियन्ते जन्तुकोटयः । े योनिरन्ध्रसमुत्पन्नाः लिंगसंघटपीडिताः ॥

एकैकस्मिन् घाते ग्रसंख्येयाः पंचेन्द्रियादयों जीवा म्रियन्त इत्यर्थः । घाए घाए ग्रसंखेज्जा इति वच-नात् । ग्रथवा चेत्राणि वंशपत्र-कूर्मेन्नत-शंखावर्त्तयोनीर्जानातीति चेत्रज्ञः । वंशपत्रयोनिः सर्वलोकोत्पत्ति-सामान्या । कूर्मोन्नतयोनौ शलाकापुरुपा उत्पद्यन्ते । शंखावर्तयोनौ न कश्चिदुत्पद्यते । ग्रथवा चेत्रं स्त्री, तत्त्व-रूपं जानतीति चेत्रज्ञः । उक्तञ्च —

एतामुत्तमनायिकामभिजनावर्ग्यां मुनिप्रेयसीं
मुक्तिकीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छा यदि ।
तां त्वं संस्कृत् वर्जयान्यवनितावार्त्तामपीह स्फुटं
तस्थामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेण सेष्यीः श्चियः ॥

श्रथवा चे त्रं शरीरं शरीरप्रमाणमात्मानं जानातीति चे त्रशः । न हि श्यामाककणमात्रः, न चांगुष्ठ-प्रमाणः, न च घटस्थितचटकवदेकदेशस्थितः, न च सर्वव्यापी जीवपदार्थः । किन्तु निश्चयनयेन लोकप्रमा-णोऽपि व्यवहारेण शरीरप्रमाण इति जानातीति चेत्रशः (४६)। आत्माः—श्रत सातत्यगमने, श्रति सततं गच्छति लोकालोकस्वरूपं जानातीति श्रात्मा । सर्वधातुम्यो मन्, घोपवत्योश्च कृतिः, इट् निषेधः (५०)। पुरुषः—पुरुणि महति इन्द्रादीनां पूजिते पदे शेते तिष्ठतीति पुरुषः (५१)। नरः— नृणाति नयं करोतीति नरः । न नये । श्रच्यवादिम्यश्च । श्रथवा न राति न किमपि यह्नाति नरः । डोऽसंज्ञायामिष । परमनिर्गन्य इत्यर्थः । उक्तञ्च समन्तभद्रेण भगवता—

प्रातिहार्यविभवैः परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवानभूत् । मोचमार्गमशिपन्नरामरान्नापि शासनफलैपणानुरः व ॥

ग्रथवा न विद्यतेऽरः कामो यस्य स नरः । उक्तञ्च-

कन्दर्पस्योद्युरो दर्पस्रेलोक्यविजयार्जितः । होपयामास तं धीरे त्विय प्रतिहतोदयः ॥

श्रन्यच —प्रसंख्यानपविपावकप्तुष्टानुत्थानमन्मथमददरिद्धितरुद्धस्मरविजयः । श्रथवा न विद्यते रा रमणी यस्य स नरः (५२) । उक्तञ्च —

यो न च याति विकारं युवतिजनकटाचवाणविद्धोऽपि । स त्वेव शूरशूरो रणशूरो नो भवेच्छूरः ॥

तथा चाह भोजराजः—

कन्तोः सकान्तमिष मल्लमवेति कश्चि-न्सुग्धो सुकुन्दमरिवन्दलिमन्दुमौलिम् । मोधीकृतित्रदृशयोपिद्पांगपात-स्तस्य त्वमेव विजयी जिनराजमल्लः ॥

ना नयति समर्थतया भव्यजीवं मोक्तमिति ना । नयतेिहंस्चेति तृनप्रत्ययः (५३)। चेतनः—चेतितः । लोकालोकस्वरूपं जानाति शपयित वा चेतनः । नन्यादेयुः (५४)। पुमानः—पुनाति पुनीते वा पवित्रयति

१ आत्मानुराा० श्रो० १२८ । २ रवयम्भूस्तो० श्रो० ७३ । ३ रवयम्भूस्तो० श्लो०६४ । ४ भूपालचतुर्वि०श्लो०१२।

श्रात्मानं निजानुगं त्रिमुवनस्थितभव्यजनसमूहं च पुमान्। पूजो हस्त्रश्च सिर्मनन्तश्च पुमन्छ। पातीति पुमानिति केचित् (५५)। अकर्त्ता—न करोति पापिमिति श्रक्तां। श्रथवा श्रं शिवं परमकल्याणं करोतीति श्रक्तां। श्रथवा श्रस्य परमत्रहाणः कर्ता श्रक्तां संसारिणं जीवं मोचित्वा सिद्धपर्यायस्य कारक इत्यर्थः। श्रः शिवे केशवे वाया त्रहाचन्द्राग्निमानुपु इति विश्वप्रकाशे (५६)। निर्गुणः—निश्चिताः केवलज्ञानाद्यो गुणा यस्य स निर्गुणः। श्रथवा निर्गता गुणा पगद्वेपमोहकोधादयोऽशुद्धगुणा यस्मादिति निर्गुणः। उक्तञ्च—

चुलिपासाजरातंकजन्मान्तकभयस्मयाः । न रागद्देषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ।॥

चकाराचिन्तारितिनद्राविषादखेदखेदविस्मया लभ्यन्ते । ग्रष्टादशदोपरिहत इत्यर्थः । ग्रथवा निर्गता समुदिता गुणास्तन्तवो वस्त्राणि यस्मादिति, निर्गुणो दिगम्बर इत्यर्थः । ग्रथवा निर्नीचैः स्थितान् पादपद्मसेवा-तत्परान् भव्यजीवान् गुण्यतीति ग्रात्मसमानगुण्युक्तान् करोतीति निर्गुणः (५७)। उक्तञ्च—

श्रात्मा मनीपिभिरयं त्वदमेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीहि भवव्यभावः । पानीयमप्यख्रुतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विपविकारनपाकरोति<sup>२</sup>॥

इति कुमुद्चन्द्रैः। तथा च मानतुङ्गैरपि-

नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ,
् भूतेर्गुण्भु वि भवन्तमभिष्टुवन्तः ।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याऽऽश्रितं य इह नात्मसमं करोति ।।

अमूर्तः — मृत्कुं मोह-समुच्छाययोः । मृत्कुर्यते स्म मूर्तः । निष्ठा त्तः । नामिनोवरिकुर्द्वरोव्यक्षिने इत्यनेन मृत्कुः, राह्योप्यो इत्यनेन छकारलोपः । निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावः इत्यनेन चकारलोपः । राक्षिष्ठातो नोऽपॄमूर्त्विक्षमिद्व्याच्याभ्यः इत्यनेन निष्ठातकारस्य तकार एव, न तु नकारः । ग्रादनुवन्धाच निष्ठा-वेट्, मूर्त्त इति निष्पन्नम् । कोऽर्थः ? मूर्त्तां मोहं प्राप्तः, न मूर्त्तां न मोहं प्राप्तः अमूर्तः । ग्रायवा अमूर्त्तां मूर्ति-रिहतः विद्वपर्यायं प्राप्तः । नतु

श्रताम्रनयनोत्पलं सकलकोपवहेर्जयात् कटाचशरमोचहीनमविकारितोद्देकतः । विपादमदहानितः ग्रहसितायमानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीम् ॥

इत्यादि गौतमेन भगवता जिनरूपवर्णनात् । श्रम्र्राः कथिमिति चेन्न, भाविनि भूतवहुपचारः, इति परिभापास्त्रवलेन भगवान् मूर्तोऽपि श्रम्र्तं उच्यते । श्रम्र्तंभावित्वात् । श्रथवा न विद्यते मूर्तिः प्रतिनमस्कारो यस्य स श्रम्र्तः । प्रज्ञादित्वारणः । श्रथवा न विद्यते मूर्तिः काठिन्यं यस्य स श्रम्र्तः, मार्दवोत्तमधर्मापेत-त्वात् । सांख्यमते त्

१ रलक० श्लो० ६ । २ कल्याणमं० श्लो० १७ । ३ भक्ताम० श्लो० १४ । ४ चैत्यमिक्ति० श्लो० ३१ । .

ग्रकर्त्ता निर्गुणः शुद्धो नित्यः सर्वगतोऽक्रियः । ग्रमूर्त्त श्चेतनो भोक्ता पुमान् कपिलशासने ।।

एतन जाविंदिते । करमात् ? सोमंदेवेन स्रिणा खण्डितत्वात् (५८) ।

श्रकत्तांपि पुसान् भोक्ता क्रियाशून्योऽप्युदासिता । नित्योऽ,पे जातसंसगों सर्वगोऽपि वियोगभाक् ॥ शुद्धोऽपि देहसम्बद्धो निर्गुणोऽपि स सुन्यते । इत्यन्योन्यविरुद्धोक्तं न युक्तं कापिलं वचः ।

भोक्ता—मुंक्ते परमानन्दसुखमिति भोक्ता (५६)। सर्वगतः—सर्वे परिपूर्णे गतं केवलज्ञानं यत्य स सर्वगतः। अथवा ज्ञानापेक्त्या, न तु प्रदेशापेक्त्या, सर्विस्मन् लोकेऽलोके च गतः प्राप्तः सर्वगतः। अथवा लोकपूरणान्तसमुद्धातापेक्त्या निजातमप्रदेशैद्धिमुवनव्यापकः सर्वगतः (६०)। अक्रियः—भगवान् खलु प्रमादरिहतत्तेन प्रतिक्रमणादिकियारिहतत्वादिकियः (६१)।

द्रप्टा तटस्थः कूटस्थो ज्ञाता निर्वन्धनोऽभवः। विविविकारो निर्मोत्तः प्रधानं वहुधानकम्॥११६॥

द्रश-केवलदर्शनेन सर्वे लोकालोकं पश्यतीत्येवंशीलः हष्टा । तृन् (६२) । तटस्थः—तटे संसार-पूर्यन्ते मोत्त्विनकटे तिष्ठतीति तटस्थः । नाम्नि स्थश्च कप्रत्ययः (६३)। कूटस्थः — ग्रप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैक-स्वभावत्वात्कृटस्थः, त्रैलोक्यशिखरात्रे स्थित इत्यर्थः । तदिष भाविनयोपत्त्वा ज्ञातव्यम् (६४)। ज्ञाता-जानातीत्येवंशीलो शाता, केवलशानवानित्यर्थः (६५)। निर्वत्थनः—निर्गतानि वन्धनानि मोहशानावरण-द्शीनावरणान्तरायकर्माणि यंस्य स निर्वन्धनः (६६)। अभवः - न विद्यते भवः संसारो यस्य सोऽभवः (६७) वहिविकारः — बहिर्वाह्ये क्लिगरो विकृतिर्यस्य स वहिर्विकारः । स्रनमत्वरहितो नम इत्यर्थः । षस्त्रादिकत्वीकारो विकारः, तस्माट् रहितो वहिर्विकारः । अथवा विरूपिकाकारा वन्दीगृहं विकास प्राणिनां शरीरम् । विहर्गता त्रात्मनो भिन्ना विकारा यस्य मते स विहि विकारः । त्राथवा विशिष्टपरमौदारिकशरीरं कर्म च वहिर्यस्येति वहिर्विकारः । स्रथवा वयः पात्त्गः, वय एव पिका दिव्यपात्तिगः वहिः श्रीमंडपाद्वाह्ये अशोक-वृत्तोपिरिस्थतः विका दिव्यपित्त् स्रारात् समीपे यस्य स वहिर्विकारः । योजनैकप्रमाग्रश्रीमण्डपोपिरिधत-योजनैककटप्रमाणशोक इन्रोपरिनानादिव्यपित्रशोमित समीप इत्यर्थः, विहिर्देकारः । स्रथवा विहर्गतो विकारो-ऽिणमादिविकिया यस्य स विहिर्विकारः । श्रिणमा-महिमादयो विकिया विष्टतयः पष्ठे गुणस्थाने भवन्ति, भर्ग-वांत्त त्रयोदशे गुणस्थाने वर्तते (६८)। निर्मोत्तः -निश्चितो नियमेन मोत्तो वस्येति निर्मोत्तः, तद्भव एव मोर्चं यास्यतीति नियमोऽस्ति भगवतो निर्मोद्धास्तेनोच्यते (६६)। प्रधानम् – सांख्यमते प्रधानं चर्छार्वे-शतिप्रकृतिसमुदाय उच्यते, ग्रन्यक्तं वहुधानकं च कथ्यते । स्वमते हुधान् हुमृन् धारण्-पोपण्योरिति ताव-द्वावुर्वर्तते । प्रधीयते एकाग्रतया त्रात्मिन त्रात्मा धार्यते इति प्रधानं परमशुक्रध्यानम् , तद्योगान्द्रगवानिप प्रधानिमत्यानिष्टलिंगतयोच्यते (७०)। वहुधानकम् — बहु प्रचुरा निर्जरा, तयोपलित्तं धानकं पूर्वोक्त-लक्षां परमशुक्तध्यानं बहुधानकम्, तद्योगाद् भगवानपि बहुधानकं अजहिल्लंगतया तथोच्यते । अथवा बहुधा वहुप्रकारा त्रानकाः पटहानि यहिमन् समवशरणे तत्समवशरणं वहुधानकम् ; द्वादशकोटिपञ्चाशल्लच्रवादि-त्रोपलित्तं समवशरणं बहुधानकमुच्यते; तद्योगाद् भगवानप्याविष्टलिंगतया बहुधानकमुच्यते । उक्तञ्च —

> श्रम्वरचरकुमारहेलास्फालितवेशुवरलकीपग्यवानक-श्वदंगशंखकाहलत्रिविलतालभन्नरीमेरीमंभा प्रभृत्यनविधवनशुपिरततावनद्ववाद्यनाद्-निवेदितनिखिलविष्टपाधिपोपासनावसरम् ॥

१ यरास्ति० ५, ५० २५०। २ यशस्ति० ५, ५० १५३। ३ यशस्ति० ८, ५० ३८४।

् श्रथवा श्रमनं श्रानो जीवितव्यम् । वहुधा वहुप्रकारेगोपलित्तं कं सुखं वहुधानकम् । तदुपलित्यं वहुधा जीवितेनोपलित्तं दुःखं चेति लम्यते तेन तावद् दुःखमेव जीवितव्यं निरूप्यते । निगोतमध्येऽन्तर्भुहूर्नेन पट्पष्टिसहस्रित्रिशतपट्त्रिंशद्वारान् जीवा भ्रियन्ते, तन्मरगापेन्न्याऽल्पजीवितं ज्ञातव्यम् । उक्तञ्च—

छत्तीसा तिषिण सया छावट्टिसहस्सवारमरणाई । श्रंतोसुहुत्तमज्मे पत्तो सि निगोदमज्मिम ॥ वियक्तिदिए श्रसीदी सट्टी चालीस एव जाणेह । पंचन्ते चडवीसं खुद्मवंतोसुहुत्तस्स<sup>२</sup> ॥

एवं नारकाणां दशवर्षषहस्ताणि प्रथमायाम् । प्रथमनरके सागरोपमेनैकम् । द्वितीये त्रयः सागराः, वृतीये सस सागराः, चतुर्थं दश सागराः, पञ्चमे ससदश सागराः, पछे द्वाविशतिसमुद्राः, ससमे त्रयिक्षिशदुद्दन्वन्तः । सुलायुर्वण्यंते-कुमोगभृमिमनुष्येषु पल्यमेकम् । मोगभृमनुष्य-तिर्यं कु जधन्यमध्यमोत्कृष्टायुः पल्य-द्विपल्य-तिर्यं कु जधन्यमध्यमोत्कृष्टायुः पल्य-द्विपल्य-तिर्यं कु अधन्य सागराः । सागर्यं कुमाराणां प्रत्येकं प्रवृक्षमाराणां पल्यद्वयम् । विद्युत्कुमारामिकुमारवातकुमारस्तिनतकुमारोद्धिकुमारदिक्कुमाराणां प्रत्येकं पर्कुमाराणामायुः सार्वं पल्यम् । व्यन्तराणां पल्यमेकम् । ध्योतिष्काणां च पल्यमेकम् । जधन्यं पल्याप्टमो मागः । सौधर्मेशानयोः सागरद्वयं सातिरेकम् । सानत्कुमारे माहेन्द्रे च सस सागराः । त्रह्मणि ब्रह्मोत्तरे च दश सागराः । तत्र ब्रह्मणि लौकान्तिकानामष्टार्थवाः, इति विशेषः । लावन्ते कापिष्टे च चतुर्दशोद्धयः । शुक्रे महाशुक्रे च पोडश समुद्राः । शतारे सहस्तारे चाप्टदश जलधयः । श्रानते प्रागते च विशतिरव्ययः । श्रारणे श्रच्युते च द्वाविशतिः सरस्वन्तः । नवसु ग्रैवेयकेषु च एकेकः सागरो वर्धते । नवानुदिशेषु द्वात्रिशत्सागराः । पंचानुत्तरेषु त्रयिक्षिशदव्ययः । श्रन्यदायुर्भेदस्वरूपमा-गमाद् वोधव्यम् । एवं बहुधानकनामस्वरूपं व्याख्यातं भवति (७१)।

प्रकृतिः ख्यातिरारूढप्रकृतिः प्रकृतिविषयः । प्रधानभोज्योऽप्रकृतिर्विरम्यो विकृतिः कृती ॥१२०॥

प्रकृतिः—सांख्यमते प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमःसाम्यावस्थाऽपरनाम्नी चतुर्विशतिप्रकारा । सा किल नित्यस्वरूपा । पंचिविशतितमः त्रात्मा । स किल व्यापिस्वभावः । तयोर्भेदज्ञाने ख्यातिर्मुक्तिर्भवति । साप्रकृतिः पंगुसहशी, त्रात्मा तु ग्रन्थसहशः । तन्मतिनरसार्थमयं स्ठोकः—

श्रन्यक्तनरयोर्नित्यं नित्यन्यापिस्वभावयोः । विवेकेन कथं ख्यातिं सांख्यमुख्याः प्रचित्ररे ॥

प्रशृतिनित्या, त्रात्मा तु व्यापी तयोर्विवेकोऽपि न भवति, कथं मुक्तिः स्यात् १ श्रीमद्भगवदर्हत्सर्वक्रस्तु प्रशृतिः । कृतिः करणं कर्तव्यं तीर्थप्रवर्तनम्, प्रशृपा त्रैलोक्यहितकारिणी कृतिस्तीर्थप्रवर्त्तनं यस्य सप्रकृतिः । त्रथवा त्राविष्टिलंगिमदं नाम चेत् तदा प्रकृतिस्वभावाद्भगवानिप प्रकृतिः । त्रथवा तीर्थकरनामप्रकृतियुक्त-त्वात् प्रकृतिः । त्रथवा प्रकृतिः स्वभावः, धर्मोपदेशादिस्वभावयुक्तत्वात् प्रकृतिः (७२)। उक्तञ्च—

नं कापि वांछा ववृते च वाक्ते काले कचित्कोऽपि तथा नियोगः। न पूरयाम्यम्ब्रिधिमित्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरम्युदेति<sup>B</sup>॥

ख्यातिः—सांख्यमते ख्यातिर्मुक्तिरूच्यते । ख्यानं प्रकृष्टं कथनं यथावत्तत्त्वस्वरूपनिरूपणं ख्यातिः तद्योगाद्भगवानपि ख्यातिरित्याविष्टलिंगमिदं नाम । सकलतत्त्वस्वरूपप्रकथक इत्यर्थः (७३)। आह्राह्रदः प्रकृतिः—श्रां समन्ताद् रूढा त्रिमुवनप्रसिद्धा प्रकृतिरतीर्थेकरनामकर्मं यस्येति स श्रारूढप्रकृतिः (७४)।

१ भावपा० २८ । गो० जी० १२२ । २ भावपा० २६ । ३ यशस्ति०२, पृ० २७१ । ४ विषाप० ३० ।

प्रकृतिप्रियः—प्रकृत्या स्वभावेन प्रियः सर्वजगद्दल्लभः प्रकृतिप्रियः। ग्रथवा प्रकृतीनां लोकानां प्रियः प्रकृति-प्रियः सर्वलोकवल्लभ इत्यर्थ (७५)। प्रधानभोज्यः—सांख्यमते प्रधानं प्रकृतिरूच्यते, तन्मते प्रधानं प्रकृतिभोज्यमास्वादनीयम्। तदुक्तं —

> कृतकर्मचयो नास्ति कल्पकोटिशतैरि । श्रवस्यमेव हि भोक्तन्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥

एवं च सित मुक्तरभावो भवति । भगवांस्त प्रधानभोज्यः । प्रकृष्टं धानं सावधानं त्रात्मन एकाप्रचिन्तनं अध्यात्मरसः तद्भोज्यं आस्वाद्यं यस्य स प्रधानभोज्यः, आत्मस्वरूपामृतखिल्यचर्वण इत्यर्थः (७६)। अप्रकृतिः—दुष्टप्रकृतीनां त्रिपण्टेः कृतज्ञ्चयत्वात् शेपा अधातिप्रकृतयः सत्योऽिष असमर्थत्वात्तासां सत्त्वमिष असत्त्वं दग्धरज्जुरूपतया निर्वलत्वं अकिंचित्करत्वं यतस्तेन भगवानप्रकृतिः । सर्वेपां प्रभुत्वाद्वा अप्रकृतिः । (७७)। विरम्यः— विशिष्टानामिन्द्र धरणेन्द्र-नरेन्द्र-मुनीन्द्र-चन्द्रादीनां विशेषेण रम्योऽतिमनोहरो विरम्यः, अतिशयरूपसैभाग्यप्रकृतित्वात् । तथा चोक्तं —

तव रूपस्य सौन्दर्थं दृष्ट्वा तृक्षिमनापिवान् । द्वयत्तः शकः सहस्रात्तो वभूव वहुविस्मयः ।।

श्रथवा विगतं विनष्टं श्रात्मस्वरूपत्वादन्यन्मनोहरं वस्तु इष्टस्रग्वनिताचन्दनादिकं यस्य ध विरम्यः। श्रात्मस्वरूपं विना भगवतोऽन्यद्वस्तु रम्यं मनोहरं न वर्तत इत्यर्थः (७८)। तथा चोक्तम्—

> शुद्धवोधमयमस्ति वस्तु यद्गामणीयकपदं तदेव नः । स प्रमाद इह मोहजः क्वित्कल्पते यदपरेऽपि रम्यता ॥

विकृतिः—विशिष्टा कृतिः कर्तव्यता यस्येति विकृतिः । अथवा विगता विनष्टा कृतिः कर्म यस्येति विकृतिः, कृतकृत्यः कृतार्थं इति यावत् (७६) । कृती—सद्दे चशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यं इति वचनात् कृतं पुण्यं विद्यते यस्य स कृती, निदानदोषरिहतिविशिष्टपुण्यप्रकृतिरित्यर्थः । अथवा कृती योग्यः हरि-हरिण्यगर्भादीनामसम्भविन्याः शक्रादिकृतायाः पूजाया योग्य इत्यर्थः । अथवा कृती विद्वान्—अनन्तकेवल-शानानन्तकेवलदर्शनतदुत्यलोकालोकविशानसामर्थ्यलच्यानन्तशक्ति-तिद्वशानोत्थानन्तसौख्यसमृद्धः कृती-त्युच्यते; अनन्तचतुष्ट्यविराजमान इत्यर्थः (८०)।

मोमांसकोऽस्तसर्वज्ञः श्रुतिपूतः सदोत्सवः । परोक्षज्ञानवादीष्ट्रपावकः सिद्धकर्मकः ॥१२१॥

मीमांसकः—मान पूजायाम् इति तावदयं धातुः, मान्-वध्-दान्-शान्स्यो दीर्घश्चास्यासस्य अनेन स्त्रेण सन् प्रत्ययः । चण्परोचाचेक्रीथितसनन्तेषु इत्यनेन मान् सह द्विचनम् । अभ्यासस्यादिन्यक्षनमव-शेष्यम् । अभ्यासस्य नकारलोपः । हस्व इति हस्यः । अभ्यासिवकारेष्वपवादो नोत्सर्गं वाधते इति शपकात् सन्यवर्णस्य अभ्यासस्य इत्वं । पश्चात् दीर्घश्चासस्य इत्यनेन ईकारः । मनोरनुस्वारो घुटि । मीमांस इति जातम् । मीमांसते मीमांसकः, बुण-तृचो । युवुलामना कान्ताः, मीमांसक इति जातम् । परसमये भाद्याभाकरवेदान्तवादिनः सर्वेऽप्यमी मीमांसका उच्यन्ते । श्रीमद्भगवदर्दंत्सर्वशैस्त जीवाजीवास्वववन्धसंवर-निर्जरामोचास्तत्विति सत तत्वानि, पुण्यपापसहितानि नव पदार्थाः, जीवपुद्गलधर्माधर्मकालाकाशाः षड् हत्याणि । जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशाः पञ्चास्तिकायाः कथ्यन्ते । एतानि स्वसमयत्वानि । प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृशन्त-सिद्धान्तावयव-तर्क निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा हेत्वामास-छल-जाति-निप्रहस्थाननामानि

१ स्वयम्भू० श्लो० ६२।

पोडशं नैयायिकमततत्वानि । दुःख-समुद्य-निरोध-मोक्तमार्गरूपाणि चत्वारि श्रार्थसत्यनामानि वौद्धमते तत्वानि । द्रव्य-गुण्-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायाभिधानानि पट् तत्त्वानि काणादमते वर्तन्ते । चोदना- लक्षणो धर्मस्तत्त्वं नैमिनीयानाम् । सत्वरनस्तमः सम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतेर्महान् बुद्धः, बुद्धेरहंकारः, श्रष्टक्कारत् पञ्च तन्मात्राणि । सत्वादीनि त्रीणि च तत्वानि । पृथ्वीतन्मात्रं ग्रप्तन्मात्रं तेनस्तन्मात्रं वायुतन्मात्रं श्राकाशतन्मात्रं चेत्यष्ट । पृथ्वी श्रप् तेन्नो वायुर्यकाशश्च पञ्च । एवं त्रयोदश । स्पर्शनं सम् वायुतन्मात्रं श्राकाशतन्मात्रं चेत्यष्ट । पृथ्वी श्रप् तेन्नो वायुर्यकाशश्च पञ्च । एवं त्रयोदश्च । स्पर्शनं सम् विश्वातिः, चतुर्विशं मनः, पञ्चित्रयाणि । वाक्षाणिपादपायूपस्थानि पञ्च कर्मेन्द्रयाणि । एवं त्रयोनिश्चातिः, चतुर्विशं मनः, पञ्चित्रयातितमो नीवः । एवं पञ्चित्रयातित्वानि सांख्यानाम् । प्रश्ची श्रप् तेने वायुश्चत्वारि तत्त्वानि नास्तिकानाम् । एतानि स्वसमय-परसमयतत्त्वानि तत्तत्त्तमयप्रमाणादीनि च मीमांसते विचारयति मीमांसकः । मीमांसको विचारकर्तार्दि पूनार्थः कथं नभ्यते १ युक्तमुक्तं भवता, यो विचारको यथावत्तत्त्वस्वरूपप्रतिपादकः स पूनां नभत एव (८१) । अस्तसर्वज्ञः—मीमांसकानां मते सर्वश्च-सर्वयं दर्श्योदिविशेपण्यिशिष्टः कोऽपि देयो नास्ति, ततो वेद एव शाश्वतः प्रमाणमिति श्रस्तसर्वशः । श्रीमद्भगव-दर्हसर्वश्चरत्ते श्रस्तसर्वशः । तत्क्षथम् १ उच्यते—सर्वे च ते शाः सर्वश्चः सर्वविद्वान्यः निमिनि-कपिल-कण्चर-चार्वाक-शाक्यादयः, ग्रस्ताः प्रत्युक्ताः सर्वश्ना येन सोऽस्तसर्वशः । उक्तञ्च—

सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलो नेति प्रमा । ताबुभो यदि सर्वज्ञी मतभेदः कथं तयोः ॥

एवं रुद्रोऽपि सर्वश्चो न भवति, एकेन कवलेन बहुप्राणिगण्भक्कलात् । तदुक्तं पात्रकेसरिणा महापण्डितेन—

पिशाचपरिवारितः पितृवने नरीनृत्यते, चग्दुधिरभीपणद्विरदक्वतिहेलांपटः । हरो हसति चायतं कहकहादहासोक्वणं कथं परदेवेति परिपूज्यते पण्डितः ॥

मुखेन किल दिन्तिणेन पृथुनाऽखिलप्राणिनां
समित शवपृतिमज्ञद्धिरांत्रमांसानि च ।
गणै: स्वसदृशेर्मृशं रितमुपेति रात्रिदिवं
पिवस्यपि च यः सुरां कथमाहताभाजनम् ॥

क्संडलु-सुगाजिनात्त्वलयादिभिनं हाणः ग्रुचित्वविरहादिदोपकलुपत्वमप्यूहाते । भयं विषृणता च विष्णु-हरयोः सशस्त्रवतः स्वतो न रमणीयता परिमूढता भूपणात् ॥

एवं सर्वेऽपि लोकदेवताः सर्वज्ञेन निराकृता भवन्तीति भावः । श्रतएव श्रस्तसर्वज्ञो भगवांनुच्यते (८२) । श्रुतिपूतः—मीमांसकानां मते ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-ग्रथवं वेदाः चत्वारिंशदध्यायलज्ञ्णा संहिता च मन्त्रः सर्वोऽपि ग्रन्थः श्रुतिरच्यते, तेन पूतः पवित्रो वेदधर्मः । स्वमते श्रुतिः सर्वग्रस्य प्रथमवचनम् । उक्तञ्च—

सर्वः प्रेत्सित सत्सुखाप्तिमचिरात्सा सर्वंकर्मचयात् सद्वृत्तात्स च तच्च वोधनियतं सोऽप्यागमात्स श्रुतेः । सा चाप्तात्स च सर्वदोपरहितो रागादयस्तेऽप्यत-र्स्तं युक्त्या सुविचार्यं सर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रिये ।।

१ आत्मानुशा० ६ ।

श्रुतिशब्देन सर्वज्ञवीतरागध्विनः, तया पूतः पवित्रः सर्वोऽिष पूर्वसर्वज्ञश्रुत्या तीर्थंकरनामगोत्रं वध्वा पवित्रो भृत्वा धर्वज्ञः संजातस्तेन श्रुतिपूत उच्यते । त्र्यथवा श्रुतिर्वातः पृष्ठतो गमनेन पूतः पवित्रो यस्य स श्रुतिपूतः, त्र्यतएव लोकानां व्याध्यादिकं दुःखं निवारयित (८३)। तथा चोक्तं —

हृद्यः प्राप्तो सरुद्रपि सवन्मूर्त्तिशैलोपवाही
सद्यः पुंसां निरवधिरुजा धृलिवन्धं धुनीते ।
ध्यानाइतो हृद्यकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस्तस्याशक्यः क इह भुवने देव लोकोपकारः ॥

सदोत्सवः—सदा सर्वकालं उत्सवो महो महार्चा यस्य स सदोत्सवः । श्रयवा सदा सर्वकालं उत् उत्कृष्टः सवो यशो यस्य स सदोत्सवः ( ८४ )। उक्तञ्च—

> श्रध्यापनं व्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तंपीणम् । होमो देवो विलमोतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

तथा वामरसिंहः—

पाठो होमश्चातिथीनां सपर्या तर्पणं वितः । एते पंच महायज्ञा बह्मयज्ञादिनामकाः॥

परोत्तज्ञानवादी—-नैयायिकमते इन्द्रियजनितं चतुरादिश्चनमेव शानं प्रमाणं वदन्ति । स्वमते अचाणामिन्द्रियाणां परं परोत्तं केवलशानम्, तदात्मनः वदतीत्येवंशीलः परोत्तशानवादी । उक्तञ्च खण्डेन महाकविना—

सन्वयहु श्रिणिदिउ गाणमउ जो मयमूढु न पत्तियइ। सो गिदियउ पंचिदिय गिरउ वइतरगिहिं पागिउ पियइ॥

श्रानित्रियं परमकेवलशानं यो न मन्यते स नरके पततीति भावः ( ८५ )। इष्ट्रपाचकः नैयायिक-मते श्रानिमुखा वे देवाः इति वेदवाक्यादशावेव जुह्नित । स्वमते इष्टा श्रभीष्टा पावकाः पवित्रकारका गण्धर-देवादयो यस्य स इष्टपावकः । श्रथवा पावकेषु पवित्रकारकेषु भगवाने वेष्टः सर्वाह्मन् लोके भगवाने व पावकः पवित्रकारकत्या स्थित इति भव्यलोकेषु प्रतीतिमागत इष्टपावकः । इष्टश्रासौ पावकः इष्टपावकः ( ८६ )। सिद्ध कर्मकः — प्राभाकरमते यागादिक कर्मे सिद्धमेव वर्तते तद्वाक्यार्थे वद्नित प्राभाकराः पुनर्नियोगं कुर्वन्ति श्रिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः । भद्वास्त्र चोदनैव वाक्यार्थे वर्दान्त । वेदान्तवादिनस्तु श्रात्मा सिद्धो वर्तते, तथापि उपदिशन्ति श्रात्मप्राप्त्यये दृष्टव्योश्रेष्ट्यमात्मा श्रोतव्योष्ट्यमन्तव्यो निद्ध्यासितव्य इति । एवं परस्परं विरुद्धा श्रुद्धन्ति । श्रात्मा त्रु न केनापि लव्धः । प्राभाकरमते यद्यागादिकं कर्म सिद्धं श्रुवन्ति, तत्रुपरि भगवत इदं नाम सिद्धकर्मक इति । श्रस्यायमर्थः —सिद्धकर्मकः सिद्धं समाप्ति गतं परिपूर्णे जातं कर्म क्रिया चारित्रं यथाख्यात-लक्ष्णं यस्येति सिद्धकर्मकः, यथान्वातचरित्रसंयुक्तात्मस्वरूप इत्यर्थः । श्रथवा कुत्सितं कर्म कर्मकं सिद्धं श्रागमे प्रसिद्धं कर्मणो शानावरणादेः कुत्तितत्वं यस्येति सिद्धकर्मकः (८७) ।

चार्वाको भौतिकज्ञानो भूताभिव्यक्तचेतनः। प्रत्यचैकप्रमाणोऽस्तपरलोको गुरुश्रुतिः॥१२२॥

१ द पूर्वश्रुत्या । २ एकी मा० १० ।

चार्चाकः - चृवाकस्यापत्यं शिष्यो वा चार्वाको नास्तिकाचार्यः । तन्मते जीवो नास्ति, पुण्यं नास्ति, पापं नास्ति, परलोको नास्ति, पृथिव्यप्तेजोवायुसंयोगे चैतन्यमुत्पद्यते । गर्भादिमरणपर्यन्तं तद्भवति । प्रत्यक्तमेकं प्रमाणम् । एवंविधो लोकयत्तिकनामा चार्वाक उच्यते । भगवांस्तु चार्वाक इत्यस्य नाम्नो निक्तिः क्रियते - श्रक श्रम कुटिकायां गतौ इति तावद्धातुः म्वादिगर्णे घटादिमध्ये परस्मैमापः । श्रकनं श्राकः, कुटिला श्रकुटिला च गतिरुच्यते । यावन्तो गत्यर्थाः धातवस्तावन्तो ज्ञानार्थाः इति वचनादाकः केवलञानं चार्विति विशेषण्त्वात् चार्क्मनोहरिस्रमुवनस्थितमव्यजीविचत्तानन्दकारकः स्राकः केवलशानं यस्येति चार्वाकः (১৯)। भौतिकज्ञानः — चार्चाकमते चतुर्पु भूतेषु पृथिव्यप्तेजोवायुपु भवं भौतिकं ज्ञानं यस्येति भौतिकज्ञान.। स्वमते भूतिर्वेभूतिरेशवर्यमिति वर्चनात् भूतिः समवसरग्रलच्योपलच्चिता लच्मीरष्टौ प्रातिहार्याणि चतुस्तिः शदितशयादिकं देवेन्द्रादिसेवा च भूतिरुच्यते । भूत्या चरितः विहारं करोति भौतिकम् । भौतिकं समवसरणादि-लद्मीविराजितज्ञानं केवलज्ञानं यस्येति भौतिकज्ञानः । ग्राथवा भूतेम्यो जीवेम्य उत्पन्नं भौतिकं ज्ञानं यस्य मते स भौतिकशानः, इत्यनेन पृथिव्यादिभूतसंयोगे शानं भवतीति निरस्तम् (८६)। भूताभिव्यक्तचेतनः-चार्वाकमते भूतैः पृथिव्यप्तेजोवायुभिरभिव्यक्ता चेतना यस्येति भूताभिव्यक्तचेतनः । तद्युक्तम् । स्वमते भूतेपु जोवेपु ग्राभिव्यक्ता प्रकटीकृता चेतना शानं येनेति भूताभिव्यक्तचेतनः (६०) । प्रत्यक्तैकप्रमाणः—चार्वाक-मते प्रत्यज्ञमेकं प्रमाणं यस्येति प्रत्यज्ञैकप्रमाणः। स्वमते प्रत्यज्ञं केवलशानमेव एकमद्वितीयं न परोज्ञं प्रमाणं श्रशुतादिकत्वात्केवितनः स प्रत्यत्तैकप्रमाणः ( ६१ ) । अस्तपरत्नोकः —चार्वाकमते परलोको नरकस्वर्ग-मोज्ञादिकं जीवस्य नास्तीति अम्युपगत्वादस्तपरलोकः । स्वमते अस्ता निराकृतास्तत्तन्मतखण्डनेन चूर्णीकृत्वा ग्रधः पातिताः परे लोकाः जिमिनि-कपिल-कण्चर-चार्वाक-शाक्यादयो जैनविहर्भूता ग्रनार्हता येनेति ग्रस्तपर-लोक: । त्र्यथवा भगवान् मुक्तिं विना मोत्त्वमन्तरेणान्यां गतिं न गच्छतीति त्रस्तपरलोनाः ( ६२ ) । गुरु-श्रुतिः — चार्वाकमते गुरुणां वृहस्पतिनाम्ना दुराचारेण कृता श्रुतिः शास्त्रान्तरं येनेति गुरुश्रुतिः । स्वमते गुवीं केवलशानसमाना श्रुतिः शास्त्रं यस्येति गुक्श्रुतिः । तथा चोक्तम्-

> स्याद्वाद-केवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने । भेदः साम्रादसामाच हावस्त्वन्यतमं भवेत् ॥

ग्रथवा गुरुयों जनैकव्यापिका सजलजलधरवद्गर्जनशीला चुिमतसमुद्रवेलेव गंभीरखा श्रुतिर्ध्वनि-र्यस्येति गुरुश्रुतिः । उक्तञ्च देवनिन्दना भट्टारकेन—

ध्वनिरिप योजनमेकं प्रजायते श्रोत्रहृदयहारिगभीरः । ससित्तलजलधरपटलध्वनितिमव प्रविततान्तराशावलयम् ॥

ग्रथवा गुरुपु गण्घरदेवेषु श्रुतिद्वादशांगमन्थो यस्येति गुरुश्रुतिः । उक्तञ्च—

लोकालोकदशः सदस्यसुकृतैरास्याद्यदर्धश्रुतं

निर्यातं प्रथितं गग्धेश्वरवृषेग्यान्तमु हूर्त्ते न यत् ।

आरातीयमुनिग़वाहपतितं यत्पुस्तकेष्वपितं

तज्जैनेन्द्रमिहापैयामि विधिना यष्टुं श्रुतं शाश्वतम् ॥

त्र्यथवा गुरुर्दुर्जरा मिथ्यादृष्टीनामभव्यानां श्रुतिर्वाग्यस्य स गुरुश्रुति: (६३)।

पुरन्दरविद्धकर्णो वेदान्ती संविदद्वयी। शब्दाद्वैती स्फोटवादी पाखण्डक्नो नयौघयुक् ॥१२३॥

.. पुरन्दरिद्धकर्णः —पुरन्दरेण विद्धौ वज्रस्चिकया कर्णौं यस्य स पुरन्दरिवद्धकर्णः । भगवान् खल् छिद्रसिहतकर्णं एव जायते । परं जन्माभिषेकावसरे कोलिकपटलेनेव त्वचा अचेतनया मुद्रितकर्णिन्छद्रो

१ श्राप्तमीमांसा १०५। २ नन्दीश्वर्भ० श्लो० २१।

भवति । शक्रस्तु वज्रस्चीं करे कृत्वा तत्पटलं दूरीकरोति, तेन भगवान् पुरन्दरविद्धकर्णः कथ्यते (६४)। वेदान्ती – वेदस्यान्तश्चतुर्दशः कांडः उपनिषद् । मिथ्यादृष्टीनामध्यात्मशास्त्रं हृव्यनं एकवार्या अध्वरग्रह् काण्ड-ग्रश्वमेध-ग्राष्ट्राध्यायी-ग्राप्टिस्य स्चीकाण्ड-सञ्चीकाण्ड हृत्याद्यः प्रान्ते उपनिषद् चतुर्दशः काण्डः, स वेदान्तः कथ्यते । वेदान्तो विद्यते यस्य स वेदान्ती । स्वमते वेदस्य मित-श्रुताविध-मनःपर्यय-केवलज्ञान-लज्ञ्ग्रशनस्य ग्रन्तः केवलज्ञानं वेदान्तः । वेदान्तो विद्यते यस्य स वेदान्ती, केवलज्ञानवानित्यर्थ । ग्रथवा स्त्रीपुत्रपुं सकलिंगानि त्रीणि त्रयो वेदाः कथ्यन्ते । तेषामन्तो विनाशो विद्यते यस्य स वेदान्ती (६५)। संविद्द्यी – वौद्धाः केचित् ज्ञानमात्रमेव जगन्मन्यन्ते, तन्न संगच्छते । उक्तञ्च –

श्रद्वैतं तत्त्वं वदति कोऽपि सुधियां धियमातनुते न सोऽपि यत्पच्चहेतुदृष्टान्तवचनसंस्था क्रुतोऽत्रं शिवशर्मसद्न-हेतावनेकधर्मप्रसिद्धि शाख्यातिं जिनेश्वरतत्त्वसिद्धि-मन्यत्पुनरिखलमत् व्यतीतमुद्गाति सर्वसुरु शनयनिकेत ॥

संविद् समीचीनं शानं केवलशानम्, तस्य न द्वितीयं शानं संविदद्वयम् । उक्तञ्च-

चायिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वार्थयुगपदवंभासम्। सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम् ॥

संविद्रह्यं विद्यते यस्य स संविद्रह्यी । केवलशानिनः खलु मतिशानादिचतुष्टयं न योजनीयम्, सर्व मिपि तदन्तर्गर्भितत्त्वात् । तेन संविद्रह्यी भगवानुच्यते (६६) । शब्दाह्रैती— मिथ्यादृष्टयः किलेंवं वदन्ति—शब्द एव संसारे वर्तते, शब्दादन्यिकमिप नारित, ते शब्दाह्रैतिन उच्यन्ते । रवमते तु यावत्यो वाग्वर्गणा विद्यन्ते शिक्तिकपतया तावत्यः शब्दहेतुत्वात् पुद्रलद्गव्यं सर्वं शब्द एव, इति कारणाद्मगवान् शब्दाह्रैतीत्युच्यते (६७) । उक्तञ्च आशाधरेण महाकिवना—

लोकेऽन्योन्यमनुप्रविश्य परितो याः सन्ति चाग्वर्गणाः श्रव्यात्मक्रमवर्त्तिवर्ण्यरतां ता लोकयात्राकृते। नेतुं संविभजस्युरःप्रभृतिषु स्थानेषु यन्मारुतं तत्रायुष्मति जृम्भितं तव ततो दीर्घायुरानीमि तत्॥

स्फोटवादी—भट्टमते १फुटत्यथीं यस्मादिति रफोटः शब्दस्तं वदतीत्येवमवश्यं रफोटवादी । शब्दं विना संसारे किमिप नास्तीत्यर्थः । स्वमते रफुर्टात प्रकटीमवित केवलशानं यस्मादिति रफोटः निजशुद्धबुद्धैक-स्वमाव श्रात्मा, तं वदित मोत्त्वहेत्रतया प्रतिपादयित स्फोटवादी । उक्तञ्च कुन्द्कुन्दाचार्यदेवैः समय-सारग्रन्थे—

णाग्यम्मि भावणा खलु कादन्वा दंसणे चरित्ते य । ते पुग् तिण्या वि घ्रादा तम्हा कुग् भावग् आदे ।।

स्पोटमात्मानं मोत्त्स्य हेत्रतया वदतीत्येवंशीलः स्पोटवादी । वाक्यस्पोटस्य क्रियास्पोटवत् तत्त्वार्थ-श्लोकवार्त्तिकाळंकारे निगकृतत्वात् (६८)। पाखण्डझः—पाशं पापवन्धनं खण्डयतीति पाषण्डाः। पाषण्डाः सर्विलिगिनः, पापण्डान् हन्ति शुद्धान् कर्त्तुं गच्छिति पापण्डव्नः। श्रथवा पाषण्डा खण्डितव्रतास्तान् हन्ति योग्यप्राय-श्चित्तेन शोधनदण्डेन ताडयति कच्छ-महाकच्छादिकानिव वृषभनाथवत् पाषण्डव्नः। श्रमनुष्यकर्तृ केऽपि

१ यरा० प्रवृद्धि, । २ यरास्ति० मति । ३ यरास्ति० नयनांकित । ४ यरास्ति० ८, ३८८ । १ श्रुतमक्ति रलो०२६ । ६ समय० गा० ११ ।

चटक् प्रत्ययः । भगवान् देवत्वादमनुष्यः । गम-हन-जन-खन-घसामुपधायाः स्वरादावनण्यगुणे उपघा-लोपः । लुप्तोपधस्य च हस्य घत्वम् (६६) । नयांघयुक् नयानामोघः समूहरत युनक्तीति नयोधयुक् । ग्रत्र समाससद्भावासद्भावात् युजेरसमासे चुर्घं टीति वचनात् त्वागमो न भवति, ग्रश्वयुगादिवत् । ग्रथ के ते नयाः, यान् भगवान् युनक्ति, इति चेदुच्यते – ग्रानिराकृतप्रतिपत्तो वस्त्वंशग्राही ज्ञातुरिमप्रायो नयः । स दिधा, ह्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकभेदात् । तत्र ह्रव्यार्थिकिन्निविधः, नैगम-संग्रह-व्यवहारभेदात् सामान्य-ग्राहकः । पर्यायार्थिकश्चतुर्विधः, ऋजुस्त्रश्चरदसमिमिल्ढंवन्भृतभेदाद् विशेषग्राहकः । तत्रानिप्पन्नार्थसंकल्प-मात्रग्राही नैगमः । यथा कश्चित्पुरुपः परिग्रहीतकुठारो वने गच्छन् केनचित्पुरुपेण् पृष्ट किमर्थं भवान् गच्छतीति १ स ग्राह—प्रस्थमानेतुमिति । प्रस्थ इति कोऽर्थः १

> शायां पायितलं मुटि कुडत्वं प्रस्थमाडकम् । द्रोणं वहं च क्रमशो विजानीयाचतुर्गुयम् ॥

द्वादशावरुको भवेत् शाखः इति गणितशास्त्रवचनात् चतुः सेरमात्रो मापविशेषः प्रस्थ उच्यते । नासौ प्रस्थपर्यायो निष्पन्नो वर्तते, तिन्षपत्तये संकल्पमात्रे काछे प्रस्थव्यवहार इति । एवं मञ्जकपाटकेपाहला-दिष्विप शतव्यः १ । स्वजात्यविरोधेनैकथ्यमुपनीय ऋर्थान् स्राकान्तमेदान् स्रविशेषेण समस्तप्रहुणं संप्रहः । स च परापरभेदाद द्विविधः । तत्र सदात्मना एकत्वमिभप्रैति सर्वमेकं सद्विशेपादिति परः । द्रव्यत्वेन सर्वद्रव्याणामेकत्वमभिप्रति, कालत्रयविद्वद्यमेकं द्रव्यत्वादित्यपरः २ । संप्रहग्रहीतार्थानां विधिपूर्वक-मवहरणं विमजनं भेदेन प्ररूपणं व्यवहारः। संग्रहार्थे विभागमिप्रौति—यत् सत्, तद् हत्यं पर्यायो वेति । यद् द्रव्यं तज्जीवादिपड्विधं । यः पर्यायः, स द्विविधः—सहमावी क्रमभावी चेति ३। शृजु प्राजलं वर्तमानलक्ष्णमात्रं सूत्रयतीति ऋजुस्त्रः। सुखक्त्रणं सम्प्रत्यस्तीत्यादि ४। कालकारक-संख्यासाधनोपग्रहमेदान्द्रिन्नमर्थं शापति गच्छतीति शब्द ५। नानार्थान् समेत्याभिमुख्येन रूढः समिमिरुढः । इन्द्रः शक्र. पुरन्दर इति ६ । एविमित्थं विविश्वितिकियापरिखामप्रकारेण भूतं परिखतमर्थे योऽभिप्रैति स नय एवम्भूतः । शकनिकयापरिस्तिक्स एव शक्रमिप्रैति, इन्दनिकयापरिस्तिक्स एवेन्द्रम-मिप्रीति, पुरदारणिकयापरिण्तिच्चण एव पुरन्दरमिप्रीति ७। इति नयाः आगमभापया कथिताः । अध्यातम-भापया तु नयविभागः कथ्यते-सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धैकस्वभावा इति शुद्धनिश्चयलच्च्णम् । रागादय एव जीवा इत्यशुद्धनिश्चयलच्याम् । गुगागुणिनोरमेदेऽपि भेदोपचार इति सद्भृतव्यवहारलच्याम् । भेदेपि सत्यभेदोपचार इत्यसद्भुतव्यवहारलक्षणं चेति । तथाहि जीवस्य केवलशानादयो गुणा इत्यनुपचरितसंशशुद्धसद्भृतव्यवहारलक्षणम् । जीवस्य मतिशानादयो विभावगुणा इत्युपचरिततंश्रयुद्धसद्भृतव्यवहारलच्चणम् । मदीयो देहे इत्यादिसंश्लेपस-म्बन्धसिहतपदार्थं पुनरनुपचरितसंशासद्भृतःयवहारलच्याम् । यत्र तु संश्लेपसम्बन्धो नारित तत्र मदीयो रेहि इत्याद्यपचिरताि निधानासद्भृतः यवहारलच्यािरित नयचक्रमूलभूतं संचेपेशा नयपट्कं शतन्यिमिति । तथा स्यात् नित्यमेव स्यादिनत्यमेव स्यादुभयमेव स्यादवक्तव्यमेव स्यानित्यावक्तव्यमेव स्यादिनत्यावक्तव्यमेव स्यादुभया वक्तव्यमेवेत्यपि योजनीयम् । एवं सत् असत्, एकं अनेकं, आपेचिकमनापेचिकं हेतुसिद्धमागमसिद्धं आन्त-मभ्रान्तं दैव पौरुपं पापं पुण्यमित्यादौ सप्तमंगनया योजनीयाः । एवं नयानामसंख्यत्वात् तत्स्वरूपप्ररूपकत्वा-द्भगवान्नयौघयुक् कथ्यते (१००)।

> इतीह बुद्धादिशतं निदर्शनं स सुक्तमप्यार्हतदर्शनेऽर्चितम् । ष्रघीयते येन स्वभावनार्थिना स मंश्च मोन्नोत्यसुखं समरनुते ॥

इत्याचार्यश्रीश्रुतसागरविरचितायां जिनसङ्खनामस्तुतिटीकायां बुद्धशतिववरणो नाम नवमोऽप्यायः समातः।

# अथ दशमोऽध्यायः

श्रथ जिनवरचरणयुगं प्रण्य भक्त्या विनीतनतिशवदम् । श्रन्तकृदादिशतस्य क्रियते विवरण्मनावरण्म् ॥ जिह्वाये वसतु सदा सरस्वती विश्वविद्रुपजनजननी । मम मुज्युगे च विद्यानंद्यकर्ज्कौ भराद्ववताम् ॥

श्रन्तकृत्पारकृत्तीरप्राप्तः पारेतमःस्थितः । त्रिदण्डी दण्डितारातिर्ज्ञानकर्मसमुचयी ॥ १२४॥

श्चन्तस्त्रत्—श्चन्तं संसारस्यावसानं कृतवान् श्चन्तकृत् । श्चथवा श्चन्तं विनाशं मरस्ं कृन्ततीति श्चन्तः । श्चथवा श्चन्तं श्चात्मनः स्वरूपं करोतीति श्चन्तकृत् । श्चथवा श्चन्तं मोत्तस्य सामीप्यं करोतीति श्चन्तकृत् । श्चथवा व्यवहारं परित्यज्य श्चन्तं निश्चयं करोतीति श्चन्तकृत् । श्चथवा श्चन्तं मुक्तरेवयवभृतमात्मानं करोति मुक्तिस्थानस्यकपार्थं तिष्ठतीति श्चन्तकृत् ( १ ) । उक्तञ्च—

निश्चयेऽवयवे प्रान्ते विनाशे निकटे तथा । स्वरूपे पट्सु चार्थेषु अन्तशन्दोऽत्र भण्यते ॥

पारकृत्—पारं वंवारस्य प्रान्तं वंवारसमुद्रस्य पारतटं कृतवान् पारकृत् (२)। तीरप्राप्तः— र्तारं वंवारसमुद्रस्य तटं प्राप्तस्तीरप्राप्तः (३)। पारेतमः स्थितः— तमवः पापस्य पारं पारेतमः। पारेतमित पापर्यहतस्थानं अप्यापद्-सम्मद्-चम्पापुरी-पाचापुरी-ऊर्ज्यन्तादौ विद्धन्तेत्रे स्थितः योगनिराधार्थं गतः पारेतमः स्थितः। अथवा अञ्चानादितदूरे स्थितः पारेतमः स्थितः। पारे मध्ये अन्तः पष्टयां वा अञ्चयीभाव-वमासः। अथवा तृतीया-सक्षम्योः स्थितशब्देन उद्घावने पर्यकासने वा मोन्त्रगमनार्थं स्थितः, विद्धिशिलाया पुपविष्टः (४)। त्रिद्धपत्ति— मिथ्यादृष्टयः केचित् त्रिद्धण्डिनो भवन्ति, केचिद्देकदण्डिनो भवन्ति। श्रीमद्भगवदृष्टं विद्यते यस्य व त्रिदण्डी। अथवा त्रीणि शल्यानि माया-पिथ्यानिदाननामानि दण्डयतीत्येवंशीलिह्रदण्डी। अथवा त्रयाणां छत्राणामेकमेव दण्डं विद्यते यस्मिन् व तिदण्डी (५)। दण्डितारातिः— दण्डिता जीवन्तोऽपि मृतवदृशाः कृता मोह्यभुपातनाद्यवदृष्टं विज्ञते यस्मिन् व व दण्डितारातिः। अथवा दण्डिताः दण्डं वंजातं येवां ते दण्डिताः, तारकितादिदृश्चनात् संज्ञातेऽधें इतच्पत्ययः। अत्रायं भावः— निर्मन्थलन्त् गं मोन्त्रमार्गं विलोपयन्ति, समन्थानामिपि यहस्थानां मान्तं स्थाप-यन्ति तेन ते तितपयद्यः पञ्चमकाराः जैनामासाः दुर्जनस्प्रप्रसमोजिनः श्रीमद्भगवद्दं त्रवंत्रस्य अरातयः कथ्यन्ते, निर्मथमार्गविलोपकृत्वात्। ते स्वपापेनैव दण्डकराः कम्बलस्कन्धा रंकवत् यहे यहे अवंदिता अपि धर्मलाभाशीर्वादं ददिते, बहुवारान् मुंजते, ते उपचारेण सर्वद्रेन वीतरागेण दण्डिताः। दण्डिता अरातयो यर्गति दण्डितारातिः। उक्तञ्च तेपां मतम्—

सेयंवरो य श्रासंबरो य बुद्धो य तह य श्रन्नो य । समभावभावियणा लहेइ मोक्खं ए संदेही॥

ग्रथ के ते पञ्चविधा जैनामासा ये सर्वज्ञवीतरागेण द्षिडता इति चेदुच्यते—

गोपुच्छिकः श्वेतवासा द्राविद्धो यापनीयकः । निष्पिच्छश्चेति पञ्चैते जैनाशासाः प्रकीर्तिताः॥

तथा च-

इत्थीणं पुण दिक्खा खुरुलयलोग्रस्स वीरचरियत्तं । कक्क्सकेसग्गहणं छुट्टं च गुण्ववदं णाम ॥ इत्यादिभिर्वचनैरुत्यूत्रवादिन ग्राहारदानायापि योग्या न भवन्ति, कथं मुक्तेयोंग्या इति सर्वज्ञेन दण्डिता परमार्थमृत्रश्रीमृल्लरंघोत्तुंगमन्दिरात् श्रीमृल्लरंघमहापत्तनात् श्रीमृलरंघधमंदेशात् निर्वासिताः, तेन भगवान् दंडितारातिरुच्यते (६)। ज्ञानकर्मसमुचयी—ज्ञानं च केवलज्ञानम्, कर्म च पापिकयाया विरम्णलच्चायाविद्यति किया यथाख्यातचारित्रमित्यर्थः। (ज्ञानं च कर्म च) ज्ञानकर्मणी, तयोः समुचयः रामृहः ज्ञानकर्मसमुचयः। ज्ञानकर्मसमुचयो विद्यते यस्य स ज्ञानकर्मसमुचयी। प्रशंसायामिन्। ग्रथदा यह मुदा हर्षेण परमानन्दलच्चणसोख्येन वर्तत इति समृत्। समुच्यासौ चयो द्वादशिक्षो गणः समुच्यः। ज्ञान कर्मभ्यां सम्यग्ज्ञान-चारित्राभ्यां कृत्वा समुत्त्रहर्पश्चयो विद्यते यस्य स ज्ञानकर्मसमुचयी (७)।

संहतध्वनिरुत्सन्नयोगः छप्तार्णवीपमः। योगस्रोहापहो योगकिष्टिनिर्लेपनोद्यतः॥ १२४॥

संद्वतथ्विः संदेतः संकोचितो मोत्त्गमनकालिकटे ध्वनिर्वाणी येन स संहतष्विनः । यथाऽस्या-मवसर्विण्यां वृपभाद्यस्तीर्थंकरा नियतकाले ध्वनि संहरन्ति इति नियमः (८) । उक्तञ्च पूज्यपादेन भगवता—

> श्राचश्चतुर्दशिदनैविनेवृत्तयोगः पप्टेन निष्ठितकृतिर्जिनवर्धमानः । शेषा विधृतवनकर्मनिबद्धपाशा मासेन ते जिनवरास्त्वभवन् वियोगाः ।॥

उत्सन्तयोगः । अथवा उच्छन्नो विच्छित्तं गतो योगो विश्वासघाती पुमान् दिसम् धर्मोपदेशपिरपन्दनहेतवो यस्येति उत्सन्नयोगः । अथवा उच्छन्नो विच्छित्तं गतो योगो विश्वासघाती पुमान् दिसम् धर्मोपदेशिन स उच्छन्न-योगः । परमेश्वरे धर्मोपदेशके सित कश्चिदिप पुमान् विश्वासघाती नामृत् , विश्रव्धघातिनो महापातकप्रोक्त-त्वात् ( ६ ) तदुक्तं—

उपाये भेपजे लब्धलाभे युक्ती च कार्मणे । सन्नाहे संगती ध्याने धने विश्रव्धघातिनि ॥ विष्कम्भादी तनुस्धैर्यप्रयोगे योग उच्यते ।

तथां--

न सन्ति पर्वता भारा नात्र सर्वेऽपि सागराः । कृतक्षो मे महाभारो भारो विश्वासवातकः ॥

सुप्ताणवोपमः—सुप्तः कल्लोलगहितो योऽसावर्णवः समुद्रः तस्य उपमा सादृश्यं यस्यित मुप्ताणं-वोपमः, मनोवाक्कायव्यापारगित् इत्यर्थः (१०)। योगस्नेह्वापहः—योगानां मनोवाक्कायव्यापाराणां स्नेहं प्रीतिमपह्न्तीति योगस्नेहापहः। श्रपाद्क्रेश्च-तमसोरित्यनेन हनोर्धातोर्धप्रत्ययः (११)। योगिकिहि-निर्लिपनोद्यतः—योगानां मनोवाक्कायव्यापाराणां या कृता किहिश्चूर्णं मण्डूरादिदलानिवत्, तस्या निर्लेपनं निजात्मप्रदेशेभ्यो दूरीकरणं तत्र उद्यतो यत्नपरः योगिकिहिनिर्लेपनोद्यतः (१२)।

स्थितस्थूलवपुर्यांगो गीर्मनोयोगकाश्येकः । स्क्ष्मवाक्चित्तयोगस्थः स्क्ष्मीकृतवपुःक्रियः॥१२६॥

स्थितस्थूलवपुर्योगः - स्थितस्तावद्गतिनिवृत्तिमागतः स्थूलवपुर्योगो वादरपरमौदारिककाययोगो यस्य स स्थितस्थूलवपुर्योगः (१३)। गीर्मनोयोगकावर्यकः -- गीश्च वाक् मनश्च चित्तं तयोयोग ग्रात्मध-

१ निर्वाण म० २६ । २ 'उच्छन्नयोगः' इत्यपि पाठः ।

देशपरिस्पन्दहेतुः, तस्य काश्यंकः कृशकारकः सूद्गमकारकः शत्त्वचाविधायकः गीर्मनोयोगकाश्यंकः (१४)। सूक्ष्मयाक्चित्तयोगस्थः—पश्चाद्भमवान् सूद्गमवाग्मनसोयोगे तिष्ठति सूद्गमवाक्चित्तयोगस्थः (१५)। सूक्ष्मीकृतवपुः नित्यः — श्रसूद्गमा सूद्गमा कृता सूद्गिकृता वपुषः क्रिया काययोगो येन स सूद्गीकृतवपुः क्रियः (१६)।

सूक्ष्मकायिकयास्थायी सूक्ष्मवाक्चित्तयोगहा। एकदण्डी च परमहंसः परमसंवरः ॥१२०॥

स्थायी । पश्चाद्वरावा नियत्कालपर्यन्तं सूच्मकाययोगे तिष्ठति (१७) । सूक्ष्मवाक् चित्तयोगहा वाक् चित्तं च वाक् चित्ते , तयोयोंगो वाक् चित्तयोगः । सूच्मश्चामौ वाक् चित्तयोगः सूच्मवाक् चित्तयोगः, तं हन्ति विनाशयतीति सूच्मवाक् चित्तयोगहा (१८) । एकदण्डी — एकोऽसहायो दण्डः सूच्मकाययोगो विद्यते यस्य स एकदण्डी भगवानुच्यते । कियत्कालं सूच्मिकयाप्रतिपातिनामिन परमशुक्रध्याने स्वामी तिष्ठतीति एक-दण्डी कथ्यते । न तु काष्ठादिदण्डं (करे) करोति भगवान्, दण्डप्रह्णस्य हिंसानन्दरौद्वध्यानसङ्कावात् । एतावता ये केचिद्वण्डं करे कुर्वन्ति तेषां धर्मध्यानस्यापि लेशोऽपि नास्तीति ज्ञातव्यम् । उक्तञ्च — तक्किष्ठया केण कज्जेण इति वचनान् । (१६)। परमहंसः—परम उत्कृष्टो हंस स्थातमा यस्येति परमहंसः, भेदज्ञानवानित्यर्थः । तथा च निरुक्तिशास्त्रम्—

कर्मात्मनो विवेक्ता यः चीर-नीरसमानयोः। भवेत्परमहंसोऽसौ नाश्चिवत्सर्वभक्तकः ।

विन्दुच्छुतकि मिदं भगवतो नाम, तेनायमर्थः — परस्य उत्कृष्टस्य महस्य पूजायाः सा लच्मीर्यस्य स परमहंसः (२०)। परमसंवरः — परम उत्कृष्टः संवरो निर्जराहेतुर्यस्य स परमसंवरः । आसविनरोधः संवरः <sup>२</sup> इति बचनात् (२१)।

> नैःकर्म्यसिद्धः परमनिर्जरः प्रज्वलत्त्रभः। मोघकर्मा बुटत्कमंपाशः शैलेश्यलंकतः॥१२८॥

नैःकर्म्यसिद्धः—निर्गतानि कर्माणि ज्ञानावरणादीनि यस्येति निःकर्मा । निःकर्मणो भावः कर्म वा नैं.कर्म्यम्, नैःकर्म्यं सिद्धः प्रसिद्धो नैःकर्म्यसिद्धः । परमते येऽरवमेधादिकं हिंसायज्ञकर्म न कुर्वन्ति ते वेदान्त-वादिन उपनिषदि पाठका नैःकर्म्यसिद्धा उच्यन्ते । ते दृष्टच्योऽरेऽयमात्मा श्रोतच्योऽनुमन्तच्यो निद्ध्यासितच्यः इत्यादि उपनिषदः पाठं पठन्ति, परं परमात्मानं न लभन्ते । तेषां वाक्यार्थों नारित, नियोग वादिप्रमृतिवत् । भगवांस्त प्रत्यद्धमात्मानं लब्धा कर्माणि मुक्तवा लोकाग्रे गत्वा तिष्ठति स साद्धान्नैःकर्म्यसिद्ध उच्यते (२२) । परमानिर्जरः—परमा उत्कृष्टा त्रसंख्येयगुणा कर्मनिर्जरा यस्येति परमनिर्जरः । तथा चोक्तम्—

सन्यग्दृष्टिश्र।वकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहचपकोपशमकोपशान्तमोहचपकचीणमोहजिनाः क्रमशो-ऽसंख्येयगुण्निर्जराः ।

त्रस्यायमर्थः — सम्यग्दृष्टिश्च श्रावकश्च विरतश्च श्रान्तिवयोजकश्च दर्शनमोहृत्त्पकश्च उपशमकश्च उपगम्ति शान्तमोहश्च त्त्रपक्ष त्रीणमोहश्च जिनश्च सम्यग्दृष्टिश्रावकिवरतानन्तिवयोजकदर्शनमोहृत्त्रपकोपशमकोपशान्त-मोहृत्त्पकृति । एते दशिवधपुरुषाः श्रनुक्रमेण श्रसंख्येयगुणिनर्जरा भवन्ति । तथाहि—एकेन्द्रियेषु विकलत्रये च प्रचुरतरकालं भ्रान्त्वा पञ्चेन्द्रियत्वे सित कालादिलिधसंजिनतिवशुद्धपरिणामक्रमेणापूर्वकरणपंकत्यो-त्ववमानोऽयं जीवः प्रचुरतरिर्जरावान् भवति । स एव तु श्रीपशमिकसम्यक्त्वप्राप्तिकारणनेकश्चे सित सम्यग्दृष्टिः सन् श्रसंख्येयगुणिनर्जरां लभते । स एव तु प्रथमसम्यक्त्वश्चारित्रमोह्कर्मभेदाप्रत्याख्यानत्त्यो-

१ यरास्ति० =, ४१२ । २ तत्त्वार्थ० अ० ६, स० १ । ३ द गि । ४ तत्त्वार्थस्त्र अ० ६, स० ४५ ।

पशमहेतुपरिगामप्राप्त्यवसरे प्रकृष्टिशुद्धः श्रावकः सन् तस्मादसंख्येयगुग्निर्नरां प्राप्नोति । स एव तु प्रत्या-ख्यानावरणकषायत्त्रयोपरामहेतुमृतपरिणामैर्विशुद्धो विरतः सन् श्रावकादसंख्येयगुणनिर्जरां विन्दति । स एव तु ग्रनन्तानु निधकषायचतुष्टयस्य यदा वियोजो वियोजनपरो विघटनपरो भवति तदा प्रकृष्टपरिणामविशुद्धः सन् विरतादिप श्रसंख्येयगुण्निर्जरामासादयति । स एव तु दर्शनमोहप्रकृतित्रयशुष्कतृण्याशि यदा निर्दग्धुमि-च्छन् भवति तदा प्रकृष्टपरिणामविशुद्धः सन् दर्शनमोहत्त्वपकनामा स्रनन्तवियोजकादसंख्येयगुणनिर्जरां प्रप-द्यते । एवं स पुमान् चायिकसद्दृष्टिः सन् श्रेण्यारोह्णामिच्छन् चारित्रमोहोपशमे प्रवर्तमानः प्रकृष्टविशुद्धः सन् उपरामकनामा सन् च्एकनामकादसंख्येयगुण्निर्नरामधिगच्छति । स एव तु समस्तचारित्रमोहोपरामकारण्नै-कक्ष्ये सति संप्राप्तोपशान्तमोहनामकः संप्राप्तोपशान्तकपायापरनामकः दर्शनमोहत्वपकादसंख्येयगुर्णनिर्जशं प्रति-पद्यते । स एव तु चारित्रमोहज्ञपणे सन्मुखो भवन् प्रवर्धमानपरिणामविशुद्धिः सन् ज्ञपकनाम द्धत् उपशान्त-मोहात्-उपशान्तकपायापरनामकात् श्रमंख्येयगुण्निर्जरामश्तुते । स पुमान् यस्मिन् काले समप्रचारित्रमोहन्न-पर्णपरिणामेयु सम्मुखः चीणकपायामिधानं ग्रहमाणो भवति तदा चपकनामकादवंख्येयगुणनिर्करामासीदति । स एव चैकत्ववितर्काविचारनामशुक्कथ्यानाशिभस्मसात्कृतघातिकर्मसमूहः सन् जिननामधेयो भवन् चीण्मोहादसं-ख्येयगुर्णनिर्जरामादत्ते तेन जिनो भगवान् परमनिर्जर इत्युच्यते (२३)। प्रज्वलत्प्रभः - प्रज्वलन्ती लोका-लोकं प्रकाशयन्ती प्रभा केवलज्ञानतेजो यस्य स प्रज्वलत्प्रभः (२४)। माधकर्मी—मोघानि निःफलानि कर्माणि असद्दे चादीनि यस्येति मोघकर्मा, फलदानासमर्थाघातिकर्मेत्यर्थः, वेदनीयायुर्नामगोत्रसंज्ञानामघाति-कर्मणामनुदय इत्यर्थः । ( २५ ) । त्रटत्कर्मपाशः - त्रुटन्ति स्वयमेव छिद्यन्ते कर्माण्येव पाशा यस्येति त्रुटत्कर्मपाशः, उत्कृष्टनिर्करावानित्यर्थः । (२६)। शैलेश्यलंकृतः – शीलानामष्टादशसहस्रसंख्यानामीशः शीलेशः । शीलेशस्य भावः शैलेशी । यण च स्त्रीनपुंसकाख्या । शैलेश्या शीलप्रमुत्वेन त्र्रलंकृतः शैलेश्य-लंकृतः। (२७)।

#### एकाकाररसास्वादो विश्वाकाररसाकुलः। अजीवन्नमृतोऽजाग्रदसुतः ग्रन्यतामयः॥१२६॥

एकाकाररसास्वादः— एकश्चासावाकारः एकाकारः, एकं विशेषज्ञानं केवलज्ञानित्यर्थः । एका-कार एव रसः परमानन्दामृतं तस्यास्वादोऽनुमवनं यस्य स एकाकाररसास्वादः, निजशुद्धबुद्धैकस्वमावात्म-ज्ञानामृतरसानुभवनवानित्यर्थः (२८) । विश्वाकाररसाकुलः—विश्वस्य लोकालोकस्य ग्राकारो विशेष-ज्ञानं स एव रसः ग्रानन्तसौख्योत्पादनं तत्र त्राकुलो व्यापृतः विश्वाकाररसाकुलः (२६) । अजीवन्—ग्रान-प्राण्वायुरहितत्वात् ग्राजीवन् (३०) । उक्तञ्च —

> णास-विणिगाउ सासडा श्रंबरि जत्थु विलाह् । तुदृह् मोहु तडित्तु तहि मणु श्रत्थवणृहं जाह् ॥

अमृतः—न मृतः ग्रमृतः, जीवन्युक्तत्वात् (३१)। अजाग्रत्—न जागर्तीति ग्रजाग्रत्, योगनिहास्थितत्वात् (३२)। श्रसुप्तः—ग्रात्मस्वरूपे स्ववधानत्वात् न मोहनिहां प्राप्तः (३३)। शूल्यता-मयः—शूल्यतया मनोवचनकायव्यापाररहितत्वात् शूल्यतामयः (३४)। उक्तञ्च—

> मण्वयणकायसुण्णो ण्यसुण्णो असुद्धसन्भावे । ससहावे जो सुण्णो हवइ सो गयणकुसुमणिहो ॥ प्रेयानयोगी चतुरशीतिल्ज्यगुणोऽगुणः । निःपीतानन्तपर्यायोऽविद्यासंस्कारनाशकः ॥१३०॥

प्रेयान्—ग्रतिशयेन प्रियः प्रेयान् (३५)। अयोगी—न विद्यन्ते योगा मनोवाकायव्यापारा यस्येति त्रयोगी (३६)। चतुरशीतिलच्युणः—चतुरशीतिलच्चा गुणा यस्येति चतुरशीतिलच्युणः।

के ते चतुरशीतिलच्गुणा ? हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रह्वर्जनानि पञ्च । क्रोधमानमायालोभवर्जनमिति नव । जुगुरनाभयन्त्यरितवर्जनमिति त्रयोदश । मनोवाक्कायदुष्टत्वर्जनमिति षोडश । मिथ्यात्वप्रमादिपशुनत्वान्त्रानदर्जनमिति विशतिः । इन्द्रियनिग्रहर्चेत्येकविशतिः । ग्रातिक्रमव्यितिक्रमातिचारानाचारवर्जनचतुर्भिन्गुंणिताश्चनुरशीतिः ८४। दशशुद्धि-दशकायसंयमैगुंणिताश्चतुरशीतिशतानि ८४००। ते ग्राकम्पितादिमिर्दर्भाभिगुंणिताश्चतुरशीतिसहस्राणि ८४०००। ते च दशधर्मैंगुंणिताः चतुरशीतिलच्चाणि ८४००००। के ते दश कायसंयमाः ! एकेन्द्रियादिगंचेन्द्रियपर्यन्तजीवरच्चणिमिति पञ्च । , निजपञ्चेन्द्रियविषयवर्जनं चेति पञ्च , इति दश कायसंयमाः ।

#### आकं पिय श्रग्रुमागिय जं दिट्टं वायरं च सुहुमं च । छन्नं सहाउलयं वहुजग्रमन्वत्त तस्सेवी ।।

इत्याकम्पितादयो दश । धर्मास्तु दश प्रसिद्धाः सन्ति (३७)। ऋगुगः-न विद्यन्ते गुगा रागादयो दरय सोऽगुण. (३८) । निःपीतानन्तपर्यायः—निःपीताः ऋविवित्ता केवलज्ञानम∗ये प्रविशिता श्रनन्ता पर्याया सर्वद्रव्याणां येन स निःपीतानन्तपर्याय (३६)। अविद्यासंस्कारनाशकः - श्रविद्या ग्रज्ञानं तस्याः संस्कार ग्रासंसारमभ्यासोऽनुभवनं तस्य नाशकः मुलादुनमूलकः निर्मूलकापंकशकः । ग्रथवा श्रविद्यां श्रक्षानं संस्कारैरष्टचत्वारिंशता नाशयतीति अविद्यासंस्कारनाशकः । अथ के ते अप्रचत्वारिंशत रांस्कारा इति चेदुच्यते - १ सद्दर्शनसंस्कारः, २ सम्यग्ज्ञानसंस्कारः, ३ सच्चारित्रसंस्कारः, ४ सत्तपःसंस्कारः, ५ वीयंचतुष्कदंरकारः, ६ अष्टमातृप्रवेशसंस्कारः, ७ अष्टशुद्धिसंस्कारः, 🗸 परीपह्रजयसंस्कारः, ६ त्रियोगा-संयान्न्श्तिशीलनसंस्कारः, ६० त्रिकरणासंयमारतिसंस्कारः, ११ दशासंयमोपरमसंस्कारः, १२ अन्निर्जय-संस्काः, १३ संज्ञानियहसंस्कारः, १४ दशधर्मधृतिसंस्कार , १५ त्रष्टादशशीलसहस्रसंस्कारः, १६ चतुर-र्शातिलक्ष्म्ग्यासंस्कारः, १७ विशिष्टधर्मध्यानसंस्कारः, १८ त्रप्रतिशयसंस्कारः, १६ त्रप्रमत्तसंयमसंस्कारः, २० दृढश्रुततेजोऽकंप्रकरणश्रेण्यारोहणसंस्कारः, २१ स्रानन्तगुणशुद्धिसंस्कारः, २२ स्राप्रवृत्तिस्रातिसंस्कारः, २३ पृथक्त्ववितर्कवीचारध्यानसंस्कारः, २४ ऋपूर्वकरणसंस्कारः, २५ श्रनिवृत्तिकरणसंस्कारः, २६ वादर-क ।। यक्तिहिकरणसंस्कारः, २७ सूद्तमकपायिकदिकरणसंस्कारः, २ - वादरकवायिकदिनिलेंपनसंस्कारः, २६ सूद्तम कपायिकिटिनिलेंपनर्रस्कारः, ३० सूच्मकपायचरण्संस्कारः, ३१ प्रचीण्मोहत्वसंस्कारः, ३२ यथाख्यात-चार्त्त्रसंरकारः, ३३ एकत्ववितर्काविचारथ्यानसंस्कारः, ३४ घातिघातनसंस्कारः, ३५ केवलकानदर्शनोद्गम-संकारः, ३६ तीर्थप्रवर्तनसंस्कारः, ३७ सूच्मिकयाध्यानसंस्कारः, ३८ शैलेशीकरणसंस्कारः, ३६ परससंवर-वर्तिगंरकारः, ४० योगिकिडिकरणसंस्कारः, ४१ योगिकिडिनिर्लेपनसंस्कार, ४२ समुच्छिन्नक्रियसंस्कारः, ४३ परमानर्जराश्रयणसंस्कारः, ४४ सर्वकर्मन्त्यसंस्कारः, ४५ अनादिमवपर्ययविनाशसंस्कारः, ४६ अनन्त-सिद्धत्वादिगतिसंस्कारः, ४७ ग्रदेहसहजज्ञानोपयोगैश्वर्यसंस्कारः, ४८ ग्रदेहसहोध्यान्तयोपयोगैश्वर्य-संस्कारः (४०)।

### दृद्धो निर्वचनीयोऽणुरणीयाननणुप्रियः । प्रेष्ठः स्थेयान् स्थिरो निष्ठः श्रेष्ठो ज्येष्ठः सुनिष्ठितः ॥१३१॥

इ.चः —वर्ध ते स्म वृद्धः । केवलज्ञानेन लोकालोकं व्याप्नोति स्मिति वृद्धः । समुद्धातापेच्या लोकप्रमाणो वा वृद्धः (४१) । निर्वचनीय —िनर्वक्तं निरुक्तिमानेतं शक्यः निर्वचनीयः । ग्रथवा निर्गतं
वचनीयमपकीर्तिर्यस्य यस्माद्वा निर्वचनीयः (४२) । अण रण वण भण मण कण क्वण एन ध्वन शब्दे ।
ग्रणिति शब्दं करोति ग्रणुः । पदि-ग्रसि-वसि-इनि-मिन-न्निप-इंदि-कंदि-वंधि-वह्यणिभ्यश्च उपत्ययः,
ग्रणिनि जातम् । कोऽर्थः १ ग्रणुः ग्रविमागी ग्रतिसूद्दमः पुद्रलपरमागुरगुरुव्यते । स ग्रगुरितसूद्दमत्वाद् दिखण्टो न भवति, ग्रत्यल्यत्वात् । उक्तञ्च—

१ गृला०. १०३०।

#### परमाणीः परं नाल्पं नभसो न परं महत्। इति व्वन् किमदाचीन्नेमौ दीनाभिमानिनौ॥

इति वचनात्पुद्रलपरमाग्रारतिसूद्मो भवति । स उपमानभूतो नो भगवान् , तद्ग्रासहरात्वात् , योगि-नामप्यगम्योऽग्रुरुच्यते (४३)। अग्रीयान् — ऋग्रोरप्यतिसूच्मत्वादतिशयेन ऋग्रुः सूच्मः ऋग्रीयान् । प्रकृष्टेडर्षे गुणादिष्ठेयन्सौ वा इति सूत्रेण ईयन्स् प्रत्ययस्तिद्धतम् । पुद्रलपरमाग्रास्तावत्युच्मो वर्तते, सोऽपि श्रवधि-मनःपर्ययशानवतां गम्योऽस्ति । परं भगवान् तेपां योगिनामप्यगम्यस्तेन सः श्रणीयानुच्यते ( ४४ )। अन्णुप्रियः--- ग्रण्यः न ग्रल्पाः ग्रन्ण्यो महान्तः, इन्द्र-धरणेन्द्र-नरेन्द्र-मुनीन्द्र-चन्द्रादयः । तेपां प्रियः, अतीवामीष्टः अनुसुप्रियः, चरससेवकत्रिजगत्पतीनामाराध्य इत्यर्थः । अथवा न असवः पुद्रलपरमा-ण्वः प्रिया यस्येति त्रान्ग्राप्रियः। भगवतः समयं समयं प्रति त्रानन्यसामान्याः पुद्रलपरमाण्वः समाग-च्छन्ति, स्वामिनः शरीरं संश्विज्यन्ति । तैः किल भगवतः शरीरं तिष्ठति । ते परमाण्यो नोत्राहार उच्यते । योगनिरोधे सति न त्रण्वः प्रिया यस्येति त्रानगुप्रियः (४५)। प्रेष्टः--त्रातिशयेन इन्द्र-धरणेन्द्र-नरेन्द्र-मुनीन्द्र-चन्द्रादीनां प्रियः प्रेष्ठः । गुणादिष्ठेयन्सौ वा इष्टप्रत्ययः । इष्टप्रत्यये सति प्रियशब्दस्य प्रम्रादेशः । तद्वदिष्ठेमेयस्सु बहुलमिति वचनात् । प्रियस्थिरस्फिरोस्तुरुबहुलतृप्रदीर्घेहस्बवृद्धवृन्दारकार्णा प्रस्थस्फुवरगर-वंहत्रपद्माघह् सवर्षवृन्दाः । प्रियशब्दस्य प्रत्रादेशः । श्रस्मिन् सूत्रे तृप्रशब्दः तृप्यन्ति पितरोऽनेनेति तृप्रः, पुरोडाशः यश्रोपान्नमित्यर्थः । स्फायि-तंचि-वंचि-शकि-चिपि-क्षुदि-सिह-मिद-नंदि-वंदि-तुंदादिभ्यो रक् । इत्य-धिकारेषु सूधान् गृधिश्चिति वृति छिदि सुदि तृषि दृषि वृतिभयश्च इति सूत्रेण रक् प्रत्ययः (४६)। स्थेयान् -- ग्रातिशयेन स्थिरः स्थेयान् । गुणादिष्ठेयन्सौ वा इति सूत्रेण ईयन्सप्रत्ययः । तद्वदिष्ठेमेयःस वहुल मित्यनेन स्त्रेण रिथरशब्दस्य स्थ ग्रादेशः । प्रियस्थिरस्फिरोत्लुक्वहुलतृप्रदीर्घहस्ववृद्धवृन्दारकाणां प्रस्थर्फ्वरगरवंहत्रपद्माघह सवर्षवृन्दाः इति वचनात् स्थिरशब्दस्य स्थत्रादेशः, श्रवर्ण-इवर्णे ए स्थेयञ् जातम् । प्रथमैकवचनं सिः । सान्तमहतोर्नोपधायाः दोर्घः, व्यक्षनाच सिलोपः, संयोगान्तस्य लोपः, स्थेयान् (४७)। स्थिरः —योगनिगेधे सति उद्धासनेन पद्मासनेन वा तिष्ठति निश्चलो भवतीति स्थिरः। तिमि-रुधि-मदि-मंदि-चंदि-चंदि-चिच-सुविभ्यः किरः इत्यधिकारे ग्राजिरादयः श्रजिर-शिशिर-शिविर-स्थिर-खदिराः इत्यनेन सूत्रेण किरप्रत्ययान्तो निपातः (४८)। निष्ठः —न्यतिशयेन तिष्ठतीति निष्ठः। आतश्चोपसर्गे ग्राङ् प्रत्ययः ( ४६ ) । श्रेष्ठः — ग्रातिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः । गुणादिष्ठेयन्सौ वा । प्रशस्यस्य श्रः ( ५० ) । ज्येष्ट:-ग्रातिशयेन वृद्धः प्रशस्यो व ज्येष्ठः । गुणादिण्ठेयन्सौ वा । वृद्धस्य च ज्यः । चकारात् प्रशस्यस्य च ज्यः (५१)। सुनिष्ठितः सुन्दु शोमनं यथा भवति न्यतिशयेन स्थितः सुनिष्ठितः । धित-स्यति-मास्थान्त्यगुर्यो इत्वम् । अथवा शोभना निष्ठा योगनिरोधः संजातोऽस्येति सुनिष्ठितः । तारिकतादिदर्शनात् संजातेऽर्थे इतच् प्रत्ययः (५२)।

> भूतार्थग्ररो भूतार्थदूरः परमनिर्गुणः । व्यवहारसुपुप्तोऽतिजागरूकोऽतिस्रस्थितः॥ १३२॥

भूतार्थशूरः—भूतार्थेन परमार्थेन सत्यार्थेन शूरो भूतार्थशूरः, पापकर्मसेनाविष्वंसनसम्र्थेत्वात् । उक्तञ्च—

यो न च याति विकारं युवतिजनकटाच्चवाण्विद्धोऽपि। स त्वेव शूरशूरो रण्णूरो नो भवेच्छूरः॥ भयो न च याति विकारं कर्मसमितिवज्रवाण्विद्धोऽपि। स त्वेव शूरशूरो रण्णूरो नो भवेच्छूरः॥

१ द दभिशुमि०। २ द प्रतावयं श्लोको नास्ति।

श्रथवा भूतानां प्राणिनाम् श्रथं प्रयोजने स्वर्ग-मोक्साधने शूरः सुमटः भूतार्थशूरः। श्रथवा भूतः प्राप्तः श्रथंः श्रात्मपदार्थों येन स भूतार्थः। स चासौ शूरः कर्मक्यसमर्थः भूतार्थशूरः। श्रथवा भूतार्थों युक्तार्थस्तत्र शूरः। सकातरः। भृतार्थशूरः (५३)। भूतार्थदूरः—भूतार्थः सत्यार्थों दूरः केवलज्ञानं विना श्रगम्यत्वात् विप्रकृष्टः। श्रथवा भूता श्रतीता वेऽर्थाः पञ्चेन्द्रियविपयाः मुक्तमुक्ताः, तेभ्यो दूरो विप्रकृष्टः सर्वेन्द्रियविपयाणामनिकट इत्यर्थः। श्रथवा भूतानां प्राणिनामर्थः स्वर्ग-मोक्चादिसाधनम्, स दूरमितशयेन यस्मात् स भूतार्थदूरः। श्रथवा भूताः पिशाचप्रायाः श्रभव्यजीवा, ये सम्बोधिता श्रपि न सम्बुध्यन्ते, तेषा-मर्थात् प्रयोजनात् दूरो दवीयस्तरः भूतार्थदूरः, भव्यानामर्थसाधने समर्थ इत्यर्थः। तथा चोक्तम् श्राप्त-मोमांसायाम्—

#### इ्तीयमासमीमांसा विहिता हितमिच्छताम् । सम्यग्मिथ्योपदेशार्थविशेपअतिपत्तये ।

तत्र विहितेयमासमीमां सर्वज्ञविशेषपरीचाहितिमच्छतां निःश्रेयसकामिनां मुख्यतो निःश्रेयसस्यैव हितत्वात् तत्कारणत्वेन रत्नत्रयस्यापि हितत्वघटनात्, तिदच्छतामेव; न पुनस्तदिनच्छताममव्यानां तदनुपयो-गात् । तत्वेतरपरीच्चां प्रति भव्यानामेव नियताधिकृतिः, तथा मोच्चकारणानुष्ठानान्मोच्चप्राप्त्युपपनेः (५४) । परमिन्युं एः — निर्गता गुणा रागद्देषमोहादयोऽशुद्धगुणा यस्मादिति निर्गु एः । परम उत्कृष्टो निर्गु एः परमिन्गु एः । श्रथवा परं निश्चयेन श्रानिर्गु एः केवलज्ञानाद्यनत्तगुणसंयुक्तः परमिन्गु एः । इत्यनेन ज्ञान-सुखदुःखेच्छाद्देपप्रयत्नधर्माधर्मसंकाराणां नवसंख्यावसराणामात्मगुणानामत्यन्तोन्मुक्तिर्मिक्तिरिति वदन्तो वैशे-पिकाः काणादापरनामानः प्रत्युक्ता भवन्तीति । उक्तञ्च—

#### वोधो वा यदि वाऽऽनन्दो नास्ति मुक्तौ भवोद्भवः । सिद्धसाध्यं तदाऽस्माकं न काचित्त्वतिरीक्ष्यते।॥

श्रथवा परा उत्कृष्टा मा लद्मीमीं ज्ञलक्ष्णोपलिक्ता कर्मक्योद्भूता यस्येति परमः, पुंबद्गाषित-पुंस्कादनृङ्पूरण्यादिषु स्त्रियां तुल्याधिकरणे इति वचनात्पराशब्दस्य पुंबद्भावः । निश्चिताः परमार्थभूताः परमविज्ञानैर्गण्यपदेवादिभिनिर्धारिता गुणा श्रनन्ताः केवलज्ञानादयो यस्येति निर्गुणः । परमश्चासौ निर्गुणः परमिन्गुणः (५५) । व्यवहारसुपुप्तः—व्यवहारे विहारकर्माण धर्मोपदेशादिके च सुष्ठु श्रतिशयेन सुप्तो निश्चितः, श्रव्यापृतः व्यवहारसुपुप्तः (५६) । अतिज्ञागरूकः—जागतीत्येवंशीलः जागरूकः श्रात्मस्वरूपे सदा सावधानः । श्रतिशयेन जागरूकः श्रतिजागरूकः । जागरूक इति वचनात् जाग्रधातो रूक्ष्रत्ययः (५७) । अतिसुस्थितः—श्रतिशयेन सुरिथतः सुलीभूतः श्रतिसुरिथतः (५८) ।

#### उदितोदितसाहात्म्यो निरुपाधिरकृत्रिमः। अमेयमहिमात्यन्तग्रद्धः सिद्धिस्वयंवरः॥१३३॥

उदितोदितमाहात्म्यः — उदिताद्ग्युदितं परमप्रकर्पमागतं माहात्म्यं प्रभावो यस्य च उदितोदित-माहात्म्यः (५६) । निरुपाधिः — निर्गतं उपाधिधंर्मिचन्ता धर्मोपदेशविहारकर्मादिको यस्येति निरुपाधिः । अथवा निर्गत उप समीपात् ग्राधिः मानसी पीडा यस्येति निरुपाधिः, जन्मजरामरण्व्याधित्रयरिहतत्वात् निश्चित्त इत्यर्थः । अथवा निश्चित उपाधिरात्मधर्मस्यात्मस्वरूपस्य चिन्ता परमशुक्कध्यानं यस्येति निरुपाधिः (६०) । अकृत्रिमः — अकरणेन अविधानेन धर्मोपदेशादेरक्षत्रिमः । इवनुवंधात्मिमक् तेन निवृते इति स्त्रेण त्रिमप्रत्ययः । ककारो गुणार्थः । उचित्त-प्रध्वंसिनो हानुवन्धाः इति परिभाषणात् ककारप्रलयः (६१) । अमेचमहिमा— महतो भावो महिमा । पृथिन्यादिभ्य इमन् । वा अमेयोऽमर्यादीभूतो लोकालोकन्व्यापी महिमा केवलशानव्यातिर्यस्यासावमेयमहिमा (६२) । अत्यन्तशुद्धः — अत्यन्तमित्रयेन शुद्धः कर्ममलकलंकरितः श्रत्यन्तशुद्धः, रागद्वेपमोहादिरिहतो वा द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरिहतो वा, सिन्नकटतर-सिद्धपर्यायत्वात् श्रत्यन्तशुद्धः (६३)। सिद्धिस्वयंवरः—सिद्धेरात्मोपलब्धेः कन्यायाः स्वयंवरः परिणेता सिद्धिस्वयंवरः (६४)।

> सिद्धानुजः सिद्धपुरीपान्थः सिद्धगणातिथिः। सिद्धसंगोन्मुखः सिद्धालिग्यः सिद्धोपगूहकः॥१३४॥

सिंद्वानुजः—सिंद्धानां मुक्तात्मनां अनुजो लघुश्राता, पश्चाज्जातत्वात् सिंद्धानुजः (६५) । सिद्ध-पुरीपान्थः—सिंद्धानां मुक्तात्मनां पुरी नगरी मुक्तिः, ईपत्प्राग्मारसंशं पत्तनम्, तस्याः पान्थः पथिकः सिद्धपुरीपान्थः (६६)। सिद्धगणातिथिः—सिद्धानां मुक्तजीवानां गणः समूहः अनन्तसिद्धसमुदायः सिद्धगणः, तस्य अतिथिः प्राघूर्णकः सिद्धगणातिथिः (६७)। सिद्धसंगोन्मुखः—सिद्धानां भवविच्यु-तानां संगो मेलस्तं प्रति उन्मुखो बद्धोत्कण्ठः सिद्धसंगोन्मुखः (६८)। सिद्धालिंग्यः—सिद्धैः कर्मविच्युतैः एत्पुरुपैः महापुरुपैरालिंगित्वं योग्य आश्लेपोचितः विद्धालिंग्यः (६८)। सिद्धोपगृहकः—सिद्धानां मुक्तिवल्लभानां उपगृहकः आलिंगनदायकः अंकपालीविधायकः सिद्धोपगृहकः (७०)।

पुष्टोऽष्टादशसहस्रशीलाश्वः पुण्यशंवलः। वृत्तात्रयुग्यः परमशुक्कलेश्योऽपचारकृत्॥१३५॥

प्रयः—पुण्णाति सम पुष्टः, पूर्वसिद्धसमानशनदर्शनसुखवीर्योद्यनन्तगुर्गैः सबलः (७१)। उक्तञ्च-

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् । तयोमेंत्री विवाहश्च न तु पुष्ट-विपुष्टयोः ॥

अप्रादशसहस्रशीलाश्वः—ग्रश्तुवते च्रणेन ग्रमीष्टस्थानं प्राप्तुवन्ति जातिशुद्धत्वात् स्वस्वामिन-मिमतस्थानं नयन्तीति ग्रश्वाः । ग्रप्टमिरिषका दश ग्रष्टादश । ग्रष्टादश च तानि सहस्राणि ग्रष्टादशस-हस्राणि । ग्रप्टादशसहस्राणि च तानि शीलानि ग्रप्टादशसहस्रशोलानि, तान्येव ग्रश्वा वाजिनो यस्य सोऽष्टा-दशसहस्रशीलाश्वः । कानि तानि ग्रप्टादशसहस्राणि शोलानाति चेदन्द्यते—

> शीलं व्रतपरिरत्तग्रमुपैतु शुभयोगवृत्तिमितरहितम् । संज्ञान्तिवरितरोधौ क्मादियममलात्ययं न्नमादींश्च ॥ गुणाः संयमवीकल्पाः शुद्धयः कायसंयमाः । सेव्या हिंसाकम्पितातिक्रमाद्यवस्वर्ननाः । ॥

शुभयोगवृत्तिं उपैतु, शुभमनोवचनकाययोगानाभोतु इतरहतिं उपैतु, ऋशुभमनोवचनकायान् त्रीन् शुभमनवा हन्तु इति त्रीणि, ऋशुभमनोवचनकायान् शुभवचवा हन्तु इति पट् ऋशुभमनोवचनकायान् शुभकायेन हन्तु, इति नव । एते नव । ऋहारभयमैथुनपरिग्रहवंशापरिहारैऋतुर्मिगु शिताः पट्त्रिंशद्भवन्ति । ते पट्त्रिंशदिन्द्रियजयपंचकेनाहताः ऋशीत्यग्रं शतं भवन्ति । दमादियममलात्ययं-पृथिव्यतेजोवायुवनस्पतिद्वी-न्द्रियत्रीन्द्रियचतुर्रिन्द्रियाचंशिपंचेन्द्रियसंशिपंचेन्द्रियदशानां विराधनापरिहारदशकेनाहता ऋहादशशतानि भवन्ति । ते दशधमेराहता ऋष्टादशसहसाशि जायन्ते १८००० । ऋथवा ऋपरेण प्रकारेण शीला उच्यन्ते— ऋशीत्यग्रद्विशताधिकसप्तदशसहसाश्चेतनसम्बन्धिनः १७२८० । विशत्यग्रसप्तशतान्यचेतनसन्बन्धिनः ७२० । तथाहि—देवी-मानुपी-तिरश्चीपरिहारास्त्रयः । कृतकारितानुमतपरिहारेस्त्रिमिगु शितां नव भवन्ति । मनोवचनकायपरिहारेस्त्रिमिग्रहताः सप्तिविश्वतिर्मवन्ति । स्पर्शरसगंधवर्णशावदलक्षणपंचितपपरिहारर्स्वनेनाहताः पंचित्रं-

१ अनगारधर्मा० अ० ४, १७२-१७३ ।

शद्धिकं शतं नार्गांचे । हत्वमावपत्त्वागद्रयेन गुणिताः चतत्विषकं द्विशतं नायते । चतत्ववंशपिद्वारच्छप्रयेनाहता अशीत्विषकं चहतं चनत्ति १०८० । अनन्तानुकत्व्यप्रत्वाख्यानप्रत्याख्यानवंत्वलनचतुकः पोडशक्रपायपिद्वारे सहता अशीत्विषकदिशताप्रधतदश्चहत्वाः चंनायन्ते १७२८० । इति चेतनस्विन्वनो मेदाः ।
अचेतनचन्विनः प्रकास कथ्यन्ते । तथाहि— काष्टपापाणलेपद्यताः क्षियरितत्वः मनःकायपरिहारद्वयेन गुणिताः
पद् मन्नित । कृतकारितानुनतपरिहार्रोक्तिमसहता अधादश त्यः । स्पर्धादिस्व्वविपयपरित्यागैर्गुणिताः नवतिमंदति । हत्व्य-मावपरिहारद्वयेनाहता अशीत्विषकं शतं त्यात् । कपायचतुप्रयपरिद्वितपरिगुणितं विश्वत्यप्राणि
नप्तशतिन नाप्रति (७२०) । एवं एकत्रीकृता अधादशक्वलाः चंनायन्ते । १८००० । (७२) पुरायशंवलः—
पुण्यं चह्रचशुमायुर्नानगोत्रलक्षणं शंवलं पय्योऽदनं वत्य च मदित पुण्यशंवलः (७३ ) वृत्ताप्रयुग्यः—हणं
चारितं अत्रं चल्यं युग्यं वाहनं यत्येति वृत्तात्रयुग्यः (७४) । परमञ्जक्कलेश्यः—कपायानुरंतिता योगद्विनः
कार्यच्यते । चीवं हि कर्मणा लिन्यतीति लेश्या । कृत्ययुरोऽन्यत्रापि च इति स्त्रेण कर्चारे ध्यण्, नामिनश्रोपवाया लबोरिति गुणः । प्रयोदत्वारपकारत्य शकारः । खियामादा । उक्तञ्च—

वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च हो चापरो वर्णविकारनाशौ । धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम् ॥ वर्णागमो गवेन्द्रादो सिंहं वर्णविपर्ययः । पोडशादो विकारस्तु वर्णनाशः प्रपोदरे ॥

परमशुह्ना लेश्या यत्य स परमशुक्तलेश्यः (७५)। उक्तञ्च नेमिचन्द्रेण दुनिना गोम्मटसारत्रन्थे लेश्यानां पोडशाधिकारप्रत्वावे शुक्तलेश्यत्य लक्त्यं—

> य कुराइ पक्लवायं ग् वि य गियाणं समी य सन्वेसि । यास्य य रायं दोसं गोहो वि य सुक्रतेस्यस्त<sup>9</sup>॥

अपचारकृत्—अपचरणनपचारो नारणम्, कर्नशत्रूणामेत्रापचारो वातिकर्मणां विष्वंतनिन्त्यं:। अपचारं वातिकंवातनं पृवंमेव छतवान् मगवानित्ययं:। यथा कश्चिद्वित्तिर्गपुः शत्रूणां मन्त्रविष-प्रयोगादिमिः शत्रूणामपचारं नारणं क्योति तथा भगवानिष कर्मणां मारणं थ्याननन्त्रविषप्रयोगेण कृतवानित्यर्थः। इत्यनेनादिनकन्तकृष्ट्यते भगवतो विकिगीपुरक्कपनिक्षकानि नामानि स्वयमेवार्थापयितव्यानि। अथवा अपचारं मारणं छन्तित उच्छेदयतीति अपचार्छत्। वेऽक्र्रम्लेच्छाः ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमेत, क्षत्राय राजन्यं, नक्त्रयो वैरयं, तपसे शूदं, तमसे तक्करं, नारकाय वीरहणं पाप्मने क्लांबमाक्रयाय वयोगूं, कामाय पुंखल्ं, अतिकुष्टाय मागधं, गीताय भूतमादित्याय क्षियं गर्भिणीनित्यादीनि हिंगशास्त्रवचनानि पोपयन्ति, तेयां नतमुच्छेदितवान् मगवान्; परनकावणिकत्वादिति ज्ञातव्यम् (७६)।

क्षेपिष्ठोऽन्त्यच्चणसखा पंचलध्यचरस्थितिः। द्वासप्ततिमकृत्यासी त्रयोद्शकलिप्रणुत् ॥ १२६॥

क्षेपिष्ठः—श्रातश्येन क्त्रिः शीव्रतः क्षेपितः। स्यूलदृखुविषप्रश्चदाणामन्तस्यादेलीपो गुण्य इत्यनेन इप्प्रत्यये रक्तारलोप इकार एकारश्च क्षेपिष्ठः, श्रातशयेन शीवः एकेन क्लोन त्रेलोक्यशिखरणामिन्तात् (७७)। अन्त्यक्षणस्या—श्रन्त्यक्ष्णस्य सला श्रन्त्यक्णस्या, वंतारत्य पश्चिमः समयः, तेन वह गामुको मित्रमित्यर्थः। उक्तञ्च—

सर्वा सप्तपट्टं मैंज्यं सत्सर्वा च पदत्रयस् । सत्सतामपि ये सन्तस्तेषां मैंज्यं पदे पदे ॥

१ गो० जी० ५१६।

श्रथवा श्रन्यन्त्गस्य पञ्चमकल्याण्स्य सला मित्रं श्रन्यन्त्ग्सला । श्रथवा श्रन्यन्त्ग्सलः इति पाठे श्रन्यन्गः सला मित्रं यत्येति श्रन्यन्ग्सलः । समासान्तगतानां चा राजादीनामदन्तता इत्यधिकारे राजन् श्रहन् सिख इत्यनेन श्रत्प्रत्ययः (७८) । पञ्चलच्चन्त्रास्थितः—पञ्च च तानि लव्यन्त्राणि पञ्चलव्यन्त्राणि, श्र इ उ ऋ ल इत्येवंरूपाणि, क च ट त प इति रूपाणि वा, क ख ग घ ङ इत्यादि-रूपाणि वा । यावत्कालं पञ्चलव्यन्त्राण्युचार्यन्ते तावत्कालपर्यन्तं चतुर्दशे गुण्यस्थाने श्रयोगिकेवल्यपरनाम्नि रियतिर्यस्येति पञ्चलच्चन्त्ररियतिः । स पञ्चलव्यरन्त्रोचारमात्रोऽपि कालपर्यायोऽन्तर्मृहूर्त्तं उच्यते । उक्तञ्च—

आवित असंखसमया संखेडजावित होइ उस्सासो । सत्तुस्सासो थोवो सत्तत्योओ तवो भिण्छो॥ अष्टत्तीसद्दलवा नालो दो नालिया मुहुत्तं तु । समऊणं तं भिन्नं धंतमुहृत्तं ध्रोयविहं१॥

एकाविल-उपरि एकः समयो वर्धते स नवन्योऽन्तर्मृहुर्त्तः उच्यते । एवं द्वि-त्रि-चतुरादिसमया वर्धन्ते यावत् तावत् घटिकाद्वयमध्ये समयद्वयं द्दीनं तावदन्तर्भृहूर्तः उच्यते । एकेन समयेनोनं नालीद्वयं भिन्नमुहूर्तः कथ्यते । एकस्यापि श्रज्ञरस्य ( टचारगे ) श्रतंख्येयाः समया भवन्ति ( ७६ ) । द्वासप्ततिप्रकृत्यासी— पञ्चानामक्तराणां मध्ये ग्रन्त्याक्रस्य येऽखंख्याताः समयाः भवन्ति तेपां समयानां मध्ये द्वौ द्वौ समयौ, तयो-र्द्दयोः समययोर्मथ्ये यः पूर्वः समयः, स समयो द्विचरमः समयः कथ्यते, उपान्त्यसमयं चामिधीयते । तस्मिन्नु-पान्त्यसमये द्विसतिप्रकृतीर्भगवान् चिपति । द्विसतिप्रकृतीरस्यति चिपते इत्येवंशीलो द्वासतिप्रकृत्यासी । कारता द्वासतिप्रकृतयो या भगवानुपान्त्यसमये चतुर्दशे गुण्स्थाने क्विपयतीति चेदुच्यते — द्वौ गन्दौ सुर्यभ-द्धरमी २। मधुराम्लकटुतिक्तकपायाः पञ्च रसाः ७। श्वेतपीतहरितारुणकुप्णपञ्चवर्णाः १२। ग्रौदारिकवैक्रियिका-हारकतैज्यकार्मणशारीराणि पञ्च १७। ग्रौदारिकंविकियिकाहारकतैज्यकार्मणशरीरवन्धनानि पञ्च २२। ग्रौदारिक-वैकियिकाहारकतेजसकार्मण्शरीरसंघाता पञ्च २७ । वज्रवृपमनाराच-वज्रनाराच-नाराच-ऋर्घनाराच-कीलिका-ऽसंप्रातास्पारिका पट् संहनानि ३३ । समचतुरस्र न्यग्रोधपरिमंडल-वाल्मीक<sup>२</sup> क्रव्जक-वामन-हंडकसंस्थानानि पट् ३६ । देवगतिः ४० देवगत्यानुपुर्व्ये ४१ प्रशस्तविद्यायोगतिः ४२ ग्रप्रशस्तविद्यायोगतिः ४३ परघातकः ४४ श्रगुरुलाञ्च ४५ उच्छ्वासं ४६ उपघातः ४७ श्रयशः ४८ श्रानदेयं ४६ श्रामं ५० श्रश्रमं ५२ सुस्वरं ५२ द्रःस्वरं ५३ स्थिरं ५४ ग्रारिथरं ५५ स्निग्धरुक्तकर्भशकोमलागुरुलव्यशीतोष्णस्पर्शाष्टकं ६३ निर्माणं ६४ ग्रौदा-रिक्वेंकियिकाहारकांगोपांगत्रयं ६७ अपर्यातं ६८ दुर्मगं ६९ प्रत्येकं ७० नीचैगोंत्रं ७१ द्वयोर्वेद्ययोर्मध्ये एकं वेद्यं ७२ इति द्वासप्ततिप्रकृत्यासी (८०)। त्रयोदशकांलप्रणत-त्रयोदशकलीन् त्रयोदशकर्मप्रकृती नुद्रित चिपते त्रयोदशक्तिप्रग्रात् । के ते त्रयोदश कलय इत्याह-ग्रादेयं १ मनुष्यगतिः २ मनुष्यगत्यानुपूर्व्ये ३ पञ्चेन्द्रियनातिः ४ वशः ५ पर्यातः ६ त्रसः ७ वादरं ८ सुभगं ६ मनुष्यायुः १० उच्चैगीत्रं ११ द्वयोर्वेद्य--योर्मध्ये एकं वेद्यं १२ तीर्थंकरत्वं च १३ इति त्रयोदशकतिप्रशुत् ( ८१ )।

> अवेदोऽयाजकोऽयज्योऽयाज्योऽनश्चिपरिग्रहः। अनश्चिहोत्रो परमनिःस्पृहोऽत्यन्तनिर्दयः॥ १३०॥

अवेदः—न विद्यते वेदः स्त्रीपुंत्रपुंसकत्वं यस्येति ग्रवेदः, लिंगत्रयरिहत इत्यर्थः । किं स्त्रीत्वं किं वा पुंत्त्वं किं च नपुंसकत्विमिति चेदुच्यते—

> श्रोणिमार्द्वभीस्त्वमुग्धत्वक्षीत्रतास्तनाः । पुंस्कामेन समं सप्त लिंगानि ह्रेणस्चने ॥ खरत्वं मेहनं स्त्याव्ध्यं शोण्डीर्यश्मश्रुष्टप्रता । स्रीकामेन समं सप्त लिंगानि नरवेदने ॥

२ गो॰ जीवकांड ५७३, ५७८। २ ज स्वाति।

#### यानि स्नी-पुंसिलंगानि पूर्वाणीति चतुर्द्य । उक्तानि तानि मिस्राणि पण्डमावनिवेदने ।॥

श्रयवा श्रवेदः न विद्यन्ते ऋग्वेदयज्वेंदसामवेदाथवंगानामानः कालासुरादिविहिता हिंसारास्त्राणि वेदा यत्येति श्रवेदः । तर्हि सर्वशः कथं यदि पापशास्त्राणि न जानातीति चेन्नः, जानात्येयः, परं हेयतयाऽवैति । नत्रा निर्दिष्टत्यानित्यत्ताद्वेद उच्यते । श्रयवा श्रव समन्तात् हे त्वर्गापवर्गलक्ष्णोपलिक्षतां लक्ष्मीं ददातीति श्रवेदः, श्रम्युदय-निःश्रयससंपत्तिप्रदायक इत्यर्थः । श्रयदा श्रस्य शिवत्य ईशानत्य केशवस्य च वायुदेवस्य ब्रह्मणश्रम्तस्य भानोश्च वत्य वस्णस्य इदं । पापं द्यति खंडयित श्रवेदः । श्र्यायमानः स्त्यमानः पूज्यमान-श्चेतपां देवानां तदपत्यानां उपलक्षणात्सवेंपां पापविष्यंसक इत्यर्थः । तथा चोक्तं विश्वप्रकाशास्त्रों—

#### थ्रः शिवे: केशवे वाया ब्रह्मचन्द्राप्तिभातुषु ।

वो वस्से। ई कुत्वायां पापे च । अवेद इति गतं हिद्धमित्यर्थः (८२) । अयाजकः -- न याजयति, न निजां पूजां कारयति, त्रातिनिःस्टह्त्वात् त्रयाजकः । तर्हि पूर्वे किं चर्ट्रह इदानीमेव निःस्टहः र्वजातः ? इति चेन्न, पूर्वमिप निःत्पृहः, इदानीमिप भगवान्निःत्पृह एव । परं पूर्वे वसदशरणस्थितः इन्हादिकृतामर्चनां लोचनाम्यां स्वभावेन विलोकते, तदा भन्यानामानन्द उत्पचते - स्वाम्यतमत्कृतां पूजां स्त्रीकरोतीति यानकवत्प्रतिमास्ते । इदानीं तु योगनिरोधकत्वात् साद्यादयानक इव मन्यातमनां पूज्यमानोऽपि चेतिस प्रतिभासते, तेन भगवानयानक उच्यते । अथवा अयते अयः अन्पचादिभ्यरचेति अचा सिद्धत्वात् । कृर्त्तीर कृदिति वचनात् अय इति गतिरुच्यते । चा तु तीर्थप्रदर्तनकाले भवति, स्तुनिकयत्वादिप इदानी तु न्युपरतिक्रयो मगदान् वोभवीति स्म । तेनायमर्थः - श्रयत्य गमनत्य तीर्थप्रदर्तनपर्यटनस्य विहारत्यामावात् त्रयाजकः परिहारकः त्रयाजकः । त्रयजमानो वा (८३)। क्षयज्यः—यप्टुं शक्यो यज्यः, न यज्यः त्रयज्यः । शकि-सिंह-पवर्गान्ताच यप्रत्ययः । शिंक प्रह्णात् शक्यार्थो प्रार्थः, त्शिमिनोऽलच्यत्वरूपत्वात् केनापि येष्टुं न शक्यते तेन 'श्रयज्य' इत्युच्यते (८४)। अयाज्यः— इज्यते याज्यः, न यष्टुं शक्यते स्रयाज्यः । ऋवर्ण-व्यंजनान्ताद् ध्यण् । शक्यार्थे विना यो न भवति । किं सामान्येन ध्यणेव भवति, अयाज्योऽि अलज्ञत्वरूपत्वात् (८५)। अनिशिपरिश्रहः— कर्मसंभिधां भत्मीकरणेन अमेर्गार्हपत्याह-वनीयदिक्त्णामिनामत्रयवैश्वानरस्य न परिग्रहः स्वीकारो यत्यासौ स्ननिपरिग्रहः । स्रथवा स्नमिश्र परि-ग्रहश्च पत्नी श्रमिपरिग्रहो, न श्रमिपरिग्रहो यस्य सोऽनमिपरिग्रहः। ग्रान्यपींखां तु श्रमे मार्चाश्च परिग्रहो भवति, भगवांत्तु ध्यानाभिनिर्दग्धकर्मेन्धनत्त्रात् अनिभपरिग्रहः (८६) । उक्तञ्च-

#### प्रसंख्यानपविपावकष्कुष्टानुत्थानमन्मथमदृद्दिद्वित्तृदृस्मरविजयः ।

यनिश्चित्री—अभिहोत्रो यश्विशेषः । अभिहोत्रो विद्यते यस्य सोऽभिहोत्री ब्राह्मण्विशेषः । न अभिहोत्री अनिश्चेत्री, अभि विनापि कर्मेन्धनदहनकारित्वात् । ननु त्रान्तं शब्दरुपं नपुं सके प्रोक्तत्वा-त्कयमत्र अभिहोत्रस्य पुं स्त्वं स्वितम् ?

सामान्यशास्त्रतो नृनं विशेषो वलवान् भवेत् । परेण पूर्ववाधो वा प्रायशो दश्यतामिह ॥

विशेषेण यश्चनाम्नः पुंस्त्वम् । तथा चोक्तं दुर्गसिहेन कविना— स्वर्गदिनमानसंवत्सरनस्यज्ञकुचकेशमासर्तुः । अरिगिरिजलदजलिश्विषसुरात्मात्म मुजमुजंगा ॥ शरनसक्षेणेलकदन्तपंकगुल्मोष्ठ क्षण्ठस्यमानीलाः । पूर्ण संज्ञा श्वान्यान्युक्तो नाडीव्रणः पण्डः ॥

१ संस्कृत पद्मसंग्रह १६७-१६८ । २ ज स्वरूपं । ३ द स्यात्मज । ४ द रत्रमानीलाः ।

तथा त्रान्ते नपुंसके उक्तेऽिष पुत्रद्वात्रामित्राश्च वृत्रमंत्रौ च विशेपत्वात्पुर्ह्विग एव (८७)। परमनि.स्पृद्दः—परम उत्कृष्टो निःस्पृद्दः परमनिस्पृद्दः। ग्रथवा परा उत्कृष्टा केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयलज्ञ्णोपलित्ता मा लक्ष्मीर्थस्य स भवति परमः। परमश्चासौ निःस्पृद्दः परमनिःस्पृदः। ननु यो भगवान् उत्कृष्टलक्ष्मीवान् सः निःस्पृदः कथम्, विरुद्धमेतत् ? परिह्वियते—परं निश्चयेन ग्रान्तःस्पृदः परमनिःस्पृदः, मुक्तिकान्तायां संयोजितात्मदृद्यस्वरूपत्वात् (८८)। अत्यन्तिनिर्द्यः—ग्रत्यन्तं नितरां निर्दयो द्यारिहतः
ग्रत्यन्तिनिर्दयः। ननु भगवतः परमकारुणिकत्वािकर्द्यत्वं कथम्, इदमपि विरुद्धम् १ परिह्रियते—ग्रातिगतो
विनप्टोऽन्तो विनाशो यस्येति ग्रत्यन्तः। निश्चिता सगुण्-निर्गुण् प्राण्विवर्गरक्षण्वच्णा दया करुणा यस्येति
निर्दयः। ग्रत्यन्तश्चासौ निर्दयः ग्रत्यन्तिर्वयः। ग्रथवा ग्रतिशयेन ग्रन्ते ग्रन्तके यमे निर्दयो नि.करुणः
ग्रत्यन्तिनर्दयः। उक्तञ्च समन्तभद्वेण उत्सर्पिणीकाले भविष्यत्तीर्थकरपरमदेवेन महाकविना—

श्रन्तकः क्रन्दको नृणां जन्मज्वरसखः सदा। व्यामन्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः ॥

श्रथवा श्रत्यन्ता श्रतिशयेन विनाशं प्राप्ता निर्दया श्रज्ञरम्लेच्छादयो यस्मादिति श्रत्यन्तिनिर्दयः । तीर्थकरपरमदेवे सति मिथ्यादृष्टीनां निस्तेजस्कता भवतीति भावः । तथा चोक्तं तेनैव भगवता समन्तभद्र-स्वास्याचार्येग्य—

> त्वया धीमन् ब्रह्मप्रशिधिमनसा जन्मनिगलं समूलं निर्भिन्नं त्वमसि विदुपां मोन्नपदवी। त्विय ज्ञानज्योतिर्विभविक्ररणैभीति भगव-न्नभूवन् खद्योता इव श्रुचिरवावन्यमतयः ॥

श्रथवा श्रतिशयेन श्रन्ते मोक्तगमनकाले निश्चिता दया स्वपरजीवरक्षणलक्षणा यस्येति श्रत्यन्त-निर्दयः । तद्यक्तं तेनैव देव।गमस्तृतिकारिणा समन्तमद्वेण—

> श्रन्त:क्रियाधिकरणं तप:फलं सकलदर्शिन: स्तुवते । तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितन्यम् ।।

ग्रलमतिविस्तरेण ( ८६ )।

श्रशिष्योऽशासकोऽदीक्ष्योऽदीक्तकोऽदीक्तितोऽज्ञयः। श्रगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमको ज्ञाननिर्भरः॥१३८॥

श्रिष्यः—न केनापि शिष्यते श्रशिष्यः । श्रथवा मोक्गमनकाले मुनिशिष्यसहस्रादिगण्नैर्नेष्टिनोऽपि परमनिःस्पृहत्वात् निरीहत्वाच श्रशिष्यः (६०)। अशासकः—न शास्ति न शिष्यान् धर्म द्रूते श्रशासकः, योगनिरोधत्वात् (६१)। अदीष्ट्यः—न केनापि दीक्ते श्रदीक्यः, स्वयंबुद्धत्वात् (६२)। श्रद्धिकः—न कमपि दीक्ते व्रतं श्राहयति श्रदीक्तः, साधुचरितार्थत्वात् (६३)। अदीक्तिः—न केनापि व्रतं श्राहितः श्रदीक्तिः, स्वयमेव स्वस्य गुक्त्वात् । (६४)। अक्तयः—नास्ति क्यो विनाशो यस्य सोऽक्त्यः। श्रथवा न श्रक्ताणि इन्द्रियाणि याति प्राप्तोति श्रक्त्यः। श्राविकेप्रसर्गाकः (६५)। अगम्यः—न गन्तुं शक्यः श्रगम्यः। श्रिके-सिह-पचर्गान्ताच यप्रत्ययः, श्रविकेप्रस्वरूप इत्यर्थः (६६)। श्रगमकः—न कमपि गच्छतीत्यगमकः, निजशुद्धात्मस्वरूपे स्थित इत्यर्थः (६७)। अरम्यः—श्रात्मस्वरूपं विना न किमपि रम्यं मनोहरं वस्तु यस्येति श्ररम्यः (६८)। उक्तञ्च—

शुद्धवोधमयमरित वस्तु यद्गामणीयकपदं तदेव नः । स प्रमाद इह मोहजः क्वचित्कलपते यदपरेऽपि रम्यता ॥

१ स्वयम्भूस्तो० ६६ । २ स्वयम्भूस्तो० ११७ । ३ रहनक० १२३ । -

अरमकः -- श्रात्मस्वरूपमन्तरेण न क्वापि रमित श्ररमकः ( ६६ )। ज्ञानिकर्मरः -- श्रानेन केव-लशानेन निर्भरः परिपूर्णो शानिकरः, श्राकण्ठममृतमृतसृतसुवर्णघटविदत्यर्थः ( १०० )।

#### इत्यन्तकुच्छतम् ।

#### महायोगीश्वरो द्रव्यसिद्धोऽदेहोऽपुनर्भवः। ज्ञानैकचिज्जीवघनः सिद्धो लोकात्रगामुकः॥ १३६॥

महायोगिश्वरः—महायोगिनां गणधरदेवादीनामिश्वरः स्वामी महायोगिश्वरः (१०१)। द्रव्य-सिद्धः—द्रव्यक्षपेण सिद्धो द्रव्यसिद्धः, साचात्सिद्धः इत्यर्थः (१०२)। अदेहः—न विद्यते देहः शरीरं यस्येति अदेहः, परमौदारिकतैष्ठकार्मणशरीरत्रयरिहत इत्यर्थः (१०३) अपुनर्भवः—न पुनः संसारे संमन्वतीति अपुनर्भवः। अथवा न विद्यते पुनर्भवः संसारे यस्येति अपुनर्भवः। अथवा न पुनः भवो रुद्र उपलन्चणाद् ब्रह्मविष्णवादिको देवः संसारेऽस्ति, अयमेव श्रीमद्भगवदर्हत्सर्वश एव देव इत्यर्थः (१०४)। ज्ञाने-कचित्— श्रानमेव केवलशानमेव एका अद्वितीया चित् चेतना यस्येति श्रानकचित् (१०५)। जीवधनः— जीवेन आत्मना निर्वृतो निष्यन्नो जीवधनः जीवमय इत्यर्थः। सूत्तौ धनिश्च (१०६)। उक्तञ्च—

#### श्रसरीरा जीवघणा उवजुत्ता दंसणे य णाणे य । सायारमणायारो जक्खणमेयं तु सिद्धाणं र ॥

सिद्ध:—-सिद्धिः स्वात्मोपलिधः संजाता यस्येति सिद्धः (१०७)। लोकाग्रगामुकः—लोकस्य त्रेलोक्यस्य त्रग्रे शिखरे तनुवातवलये मुक्तिशिलाया उपरि मनागूनैकगव्यूतिप्रदेशे गच्छतीत्येवंशीलः लोकाग्र-गामुकः। श्रकमगमहनवृषभूस्थालपपतपदामुकज् इति सूत्रेण उकत्रप्रत्ययः। त्रकारः सिद्धिरिजवद्व्ण्णानुबन्धे इति विशेषणार्थस्तेन अस्योपधाया दीधी वृद्धिनामिनिम च चटत्सु (१०८)। इत्यन्ताष्टकम्। एव-मेकत्र १००८।

इदमष्टोत्तर नाम्नां सहस्रं भक्तितोऽईताम् । योऽनन्तानामधीतेऽसौ मुक्त्यन्तां भुक्तिमश्रुते ॥ १४० ॥

इदं प्रत्यच्चीभूतं अनन्तानां त्रतीतानागतवर्तमानकालापेच्चया क्रमन्तसंख्यानां अर्ह्दतां श्रीमद्भगवदर्हत्यर्वज्ञानां अष्टोत्तरं त्रष्टाधिकं सहस्रं दशशतप्रमाणं यः पुमान् त्रासन्नमव्यजीवः भक्तितः परमधर्मानुरागेण विनयतः त्राधीते पठित असौ भव्यजीवः मुक्त्यन्तां मुक्तिरन्ते यस्याः साः मुक्त्यन्ता, तां भुक्ति त्रभ्युदय-लच्मीभोगं अश्चते भंक्ते, संसारे उत्तमदेवोत्तममनुष्यपदस्य त्राभ्युदयसौख्यं मुक्त्वा मोत्तसौख्यं प्राप्नोतीत्यर्थः।

> इदं लोकोत्तमं पुंसामिदं शरणमुख्वणम्। इदं मंगलमग्रीयमिदं परमपाचनम् ॥ १४१ ॥ इदमेव परं तीर्थमिद्मेवेष्टसाधनम्। इदमेवाखिलक्केशसंक्रेशत्वयकारणम् ॥ १४२ ॥

द्दं प्रत्यचीभूतं जिनसहस्रनामस्तवनं लोकोत्तमं अर्हल्लोकोत्तम-सिद्धलोकोत्तम-साधुलोकोत्तम-केवलि-प्रश्तप्तधर्मलोकोत्तमवत् । इदं जिनसहस्रनामस्तवनमेव लोकोत्तमं शातव्यं अर्हित्सद्धसाधुधर्मलोकोत्तमवत् अनुसरणीयमित्यर्थः । पुंसा भव्यजीवानां इदं शरणं, अर्हच्छरण-सिद्धशरण-साधुशरण-केवित्पश्तपधर्म-शरणवत् । इदं जिनसहस्रनामस्तवनमेव शरणं अर्तिमथनसमर्थं शातव्यम् । अर्हित्सद्धसाधुधर्मशरणवदन-सर्तव्यमित्यर्थः । शरणं कथंभूतं उल्वणं उदिक्तम् । इदं मंगलमंत्रीयं—इदं प्रत्यज्ञीभूतं जिनसहस्रनामस्तवनं मंगलं मं मलं पापं अनन्तमवोपार्जितमशुभं कर्म गालयतीति मंगलम् । अथवा मंगं सुखं अभ्युदय-निःश्रेयस-लच्चणं लाति ददातीति मंगलम् । अर्हन्मंगल-सिद्धमंगल-साधुमंगल-केवित्पश्रसधर्ममंगलवत् इदं जिन-सहस्रनामस्तवनमेव मंगलं शातव्यम् । कथंभूतं मंगलम् १ अग्रीयं—अग्राय त्रैलोक्यशिखराय मोन्नाय हितं

१ द मूत्तोंयनिश्च। २ तत्त्वसार ७२।

श्रार्थं मुखं मंगलिमत्यर्थः । इदं परमपावनम्—इदं प्रत्यत्तीभृतं जिनसहस्रनामस्तवनं परमपावनं परमपिवत्रं, तीर्थंकरपरमदेवपंत्तौ मानुपमात्रस्यापि स्थापकिमत्यर्थः । इदसेव परं तीर्थम्-इदमेव जिनसहस्रनामस्तवनमेव परमुत्कृष्टं तीर्थं संसारसमुद्दोत्तरस्योपायभृतं—अष्टापद-गिरनार-चम्पापुरी-पाचापुरी-अयोध्या-शत्रुञ्जय-तुङ्गीगिरि-गाजध्यज्ञापरनाम-नाभेयसीमापरनाम-गजपंथ-चूलगिरि-सिद्घकूट मेद्रगिरि-तारा-गिरि-पाचागिरि-गोमदृस्वामि-माणिक्यदेव जीरावित - रेवातट - रक्षपुर - हास्तिनपुर-वारा-सित्पवागिरि-राजगृहादिसवैतीर्थकमंत्त्वस्थानातिस्यत्वेत्रस्थर्शन-यात्राकरस्यप्रम्पप्रमपुण्यदानपूजादिसमुद्भृतसुकृतदानसम्थानित्यर्थः । इदमेवेष्टसाधनम्—इदमेव जिनसहस्थनामस्तवनमेव इष्टसाधनं मनोऽमीष्टक्तदायकम् । इदमेवास्तिकक्कृथसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्कृशसंक्ष्यानामार्गेतिद्यानानां च्यकारस्यं विध्यसंविधायको हेतुरित्यर्थः ॥१४१-१४२॥

#### एतेपामेकमप्यर्द्धनाम्नामुचारयश्वयैः। मुद्यते कि पुनः सर्वाण्यर्थज्ञस्तु जिनायते ॥१४३॥

पतेषां यूर्वोक्तानां अष्टाधिकसहस्रसंख्यानां अर्ह्भाम्नां श्रीमद्भगवदहँ सर्वभतीर्थंकरपरमदेवानां मध्ये प्रक्रमणि नाम उच्चारयन् जिह्नामे कुर्वन् पुमान् अधेः अनन्तजन्मोपार्जितपाप मुंच्यते परिह्नियते परित्यज्यते । किं पुनः सर्वाणि—यः सर्वाणि अर्हन्नामानि अष्टाधिकंकसहस्रसंख्यानि उच्चारयति पठित भक्तिपूर्वमधीते स पुमान् पापैर्मृच्यत इति किं पुनस्च्यते, सर्वाणि नामान्युच्चारयन् पुमान् भव्यजीवोऽनन्तभवोपार्जित-महापातकरिप मुच्यत एवात्र संदेहो न कर्तच्यः । अर्थक्षम्तु जिनायते—वुशव्दो मिन्नप्रक्रमे । अष्टाधिकः सहस्रनाम्नां यो विद्यवनिरिरोरतं अर्थ जानाति अर्थतः स पुमान् जिनायते—जिन इवाचरित जिनायते । उपमानादाचारे, आर्थन्ताच्चेति स्वद्येन कमादािश्रप्तययः आत्मनेपदं च सिद्धम् । स पुमान् सदृष्टिमिगु श्वाव-क्रिद्मिन्युजातपश्चरण्यार्णमंहामव्यवरपुण्डरीके रामस्वामिपाण्डवसमानेधंमान्यगरिकतद्वयक्षमत्तैः सर्वभवीतरागवन्मान्यत इत्यर्थः ।

इति स्रिश्रीश्रुतिसागरविरचितायां जिनसहस्रनामटीकायामन्तकुच्छत-विवरणो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥



#### टीकाकारस्य प्रशस्तिः

घ्रहेन्त: सिद्धनाथास्त्रिविधमुनिजना भारती चार्हंतीस्त्रा

सद्गन्यः कुन्दकुन्दो विवुधजनहृदानन्दनः पूज्यपादः ।

विद्यानन्दोऽकलंकः कलिमलहरणः श्रीसमन्तादिभद्रो

भूयान्मे भद्रबाहुभैवभयमथनो संगलं गौतमादिः॥ १॥

श्रीपद्मनन्दिपरमात्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकीर्त्तिरथ साधुजनाभिवन्द्यः।

विद्यादिनन्दिवरसूरिरनल्पबोधः श्रीमि ध्रिभूषण इतोऽस्तु च मंगलं मे ॥ २ ॥

श्रदः पष्टे भद्दादिकमतघटाघट्टनपदुः

घटद्धर्मध्यानः स्फुटपरमभद्दारकपदः ।

प्रभापुन्जः संयद्विजितवरवीरस्मरनरः

सुधीर्लंक्ष्मीचन्द्रश्चरणचतुरोऽसौ विजयते ॥ ३ ॥

श्रालम्बनं सुविदुषां हृदयाम्बुजानामानन्दनं सुनिजनस्य विसुक्तिहेतोः । सद्यीकनं विविधशास्त्रविचारचारुचेतश्चमत्कृति कृतं श्रुतसागरेण ॥ ४॥

श्रीश्रुतसागरकृतिवरवचनामृतपानमत्र यैविहितम् । जन्मजरामरणहरं निरन्तरं तैः शिवं लन्धम् ॥ ४॥

श्रस्ति स्वस्तिसमस्तसंग्रतिलके श्रीसूलसंघेऽनघं

गृतं यत्र मुसुक्षुवर्गशिवदं संसेवितं साधुभिः ।
विद्यानिद्गुरुस्तिवहास्ति गुणवद्गच्छे गिरः साम्प्रतं

तिच्छिष्यश्रुतसागरेण रचिता टीका चिरं नन्दतु ॥६॥

॥ इति श्रीश्रुतसागरी टीका समाप्ता ॥

----

## परिशिष्ट

पं० खाशाधरजीके प्रस्तुत जिनसहस्त्रनामका नवां शतक दार्शनिक दृष्टिसे बहुत महत्वपूर्ण है, यह बात प्रस्तावनामें बतना खाये हैं। इस शतकके सा नामोंमें से केवल तीन नाम छोड़कर शेष सत्तानवे नाम बाँछ, गांख्य, शांग, नैयायिक, देशेषिक, मीमांसक, चार्यक खाँर वेदानितयों जैसे प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिकांक ही हैं। पं० आशाधरजीने इन नामोंकी निरुक्ति करके किस पाण्डित्यके साथ उनका खर्य बदल कर जिनेन्द्र-परक खर्यका उद्घावन किया है, यह उनकी स्वोपन्न विद्यत्ति खाँर खुनसागरी टीकाके देखनेमें ही भनी-भांति ज्ञान हो सकेगा। खुनसागरस्रिने खपनी टीकामें उक्त दार्शनिकांके द्वारा माने गये देख, तत्त्व, प्रमाण, बाद खाँर मोन्नकी भी चर्चा की है। जो पाठक मंस्कृत भाषासे खपरिचित हैं, उनकी जानकारीके लिए यहां संनेपमें उक्त विषयों पर कुछ प्रकाश

हाला जाता है—

(१) भगवान् महावीरके समयमें हुए गीतमबुद्धके अनुयायियोंकों वीद्ध कहने हैं। वीद्धोंने गीतमबुद्धको ही अपने इष्ट देवके रूपमें स्वीकार किया है। बुद्धने दुःख, समुद्य, मार्ग और निरोध-रूप चार तत्त्व माने हैं, जिन्हें कि चार आर्यसत्य कहा जाता है। नानाप्रकारक संकल्य-विकल्यांके त्रातुमवको दुःग्व कहने हैं। बाँढोंने रूप, बेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार नामसे दुःखकी पांच जानियां मानी हैं, जो पंचस्कन्यके नामसे प्रसिद्ध हैं। बाह्रमनमें जिस प्रकार बेदना दुःख है, उसी प्रकार विज्ञान, संज्ञा, संस्कार और चित्र-विचित्र स्वरूप रूपको भी दुःख माना है, क्योंकि ये सव श्रज्ञानि या क्रोश्रहप ही हैं। इस प्रकारके विचारको दुःख नामका आर्यसत्य कहते हैं। "यह मैं हूँ, और यह मेरा हैं ; इस प्रकारके राग और यह पर हैं, यह परका है, इस प्रकारके द्वेषके समुदायकों समुद्यनामका आर्यसन्य कहते हैं। सर्व संस्कार कृष्णिक है, इस प्रकारकी नैरात्न्य वासनाको मार्ग या मोज्मार्ग नामका आर्यनत्य कहने हैं। सर्व प्रकारके संस्कारोंक अमाव होने को निराध कहते इमीका दूसरा नाम मोन् हैं, यह चीया आर्यसन्य है। बोद्दोंका सारा दर्शन या तत्त्वज्ञान इन चार यार्यसत्योंमें ही निहिन है। वे प्रत्यन और यनुमानरूप दो प्रमाण मानते हैं। वीद्रमन चणिकै-कान्नवादी है, अनएव आत्मा नामका कोई स्वावी या नित्य पदार्थ उनके वहां नहीं है। व मोचको भी दीपक बुक्त जानेके समान शून्यस्य ही मानते हैं। उनका कहना है कि बुक्तनेवाला दीपक न आकाशमें जाता है, न पातालमें जाता है और न इधर-उधर पृथिवी पर ही कहीं जाता है। किन्तु शृन्यनामें परिगान हो जाना है, इसीपकार ज्ञान-सन्तान भी मुक्त होती हुई उत्पर-नीचे या इघर-उथर कहीं नहीं जानी हैं, किन्तु श्रन्यतामें परिगान हो जानी हैं। उपर्युक्त चार आर्यसत्योंके वक्ता होनैसे बुढ़को चतुरार्यसत्यवका केहा जाना है।

(२) यांग दर्शनके दो भेद हैं, वेशेषिक दर्शन और नैयायिक दर्शन। दोनों ही दर्शनकार शिवकां अपना इप्ट देव मानते हैं, और उसे ही जगत का कर्ता हर्ता कहते हैं इतनी एकमात्र समना दोनों में हैं किन्तु तत्त्वव्यवस्था दोनों में मिन्न भिन्न है। वेशेषिक दर्शनमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवायक्ष छह पदार्थ माने गये हैं। द्रव्यके नो भेद माने हैं—पृथिवी, अप, सामान्य, विशेष और समवायक्ष छह पदार्थ माने गये हैं। द्रव्यके नो भेद माने हैं—पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा; आत्मा और मन। इम मतमें आत्मानामक द्रव्यसे ज्ञानादि गुणोंको सर्व्या मिन्न माना गया है। ये लोक समयाय सम्बन्ध नामके एक स्वतंत्र पदार्थकी कल्पना करके उसके द्वारा द्रव्य और गुणका सम्बन्ध होना मानते हैं। इस मतमें गुणके २४ भेद माने हैं। स्सर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, संख्या, संबंगा, वियोग, परिमाण, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व, स्नेह, योग, गुरुत्व, द्रस्त, तुह, मुख, दुःख, इच्छा, हेप, श्रवक, धर्म, अधर्म और संस्कार। उत्वेषण, अववेषण, द्रवत्व, तुह, मुख, दुःख, इच्छा, हेप, श्रवक, धर्म, अधर्म और संस्कार। उत्वेषण, अववेषण, द्रवत्व, तुह, मुख, दुःख, इच्छा, हेप, श्रवक, धर्म, अधर्म और संस्कार। उत्वेषण, अववेषण, द्रवत्व, तुह, मुख, दुःख, इच्छा, हेप, श्रवक, धर्म, अधर्म और संस्कार। उत्वेषण, स्ववेषण, श्रवत्व, प्रसारण और गमनके भेदसे कर्म पांच प्रकारका है। पर और अपरके हपसे सामान्यके

दो भेद हैं। नित्य द्रव्योंमें रहनेके कारण विशेषके अनन्त भेद हैं। समवाय एक ही रूप है। वैशोपिक दर्शनमें प्रत्यक्त, अनुमान, उपमान और आगम ये चार प्रमाण माने गये हैं। यह मत नित्यानित्यै-कान्तवादी है। इसके अनुसार दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप और मिध्याज्ञानका उत्तरोत्तर अभाव मोक्तमार्ग और वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्रेप, प्रयब, धर्म, अधर्म और संस्कार रूप नौ आत्मक-गुणोंका अत्यन्त उच्छेद हो जाना ही सोच है। इनके मतानुसार मोच्में जैसे दुःखका अभाव है, वैसे ही सुखका भी अभाव है। यहां तक कि मोक्सें ज्ञानका भी अभाव रहता है।

(३) नैयायिक दर्शनमें सोलह पदार्थ माने गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं:—प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क निर्णय, वाद, जरूप, वितण्डा, हेत्वाभास, छल जाति, श्रौर निम्रहस्थान। इस मतमें इन सोलह तत्त्वोंके ज्ञानसे दुः वका नाश होनेपर मुक्तिकी

प्राप्ति मानी गई है।

- (४) कपिलके द्वारा प्रतिपादित मतको सांख्य दर्शन कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं। एक भेदवाले तो ईश्वरको मानते हैं, पर दूसरे भेदवाले ईश्वरको नहीं मानते हैं। कपिलने तत्त्वके पचीस भेद निरूपण किये हैं — प्रकृति, महान्, ऋहंकार, ये तीन, स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्दरूप ५ तन्मात्राएं, स्पर्शन, रसना, घाण, चतु और श्रोत्र ये ५ ज्ञानेन्द्रियां, वाक्, पाणि (हस्त) पाद (पैर) पायु (ट्टीका द्वार) उपस्थ (मूत्रका द्वार) ये पाँच कर्में (न्द्रयाँ, मन, पृथिवी, अप्, तेज, वायु श्रीर श्राकाशरूप पाँच भूत श्रीर पुरुप । इनमें से एकमात्र पुरुप या श्रातमा चेतन है श्रीर शेप चौवीस तत्त्व अचेतन हैं। एक पुरुपको छोड़कर शेप तेईस तत्त्वों की जननी प्रकृति है, क्योंकि उससे ही उन तत्त्वों की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शनमें पुरुप या आत्माको अमूर्त, अकर्त्ता, और भोक्ता माना है। इस मतमें प्रत्यच, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण माने हैं। यह मत सर्वथा नित्यैकान्तवादी हैं। पचीस तत्त्वोंके ज्ञानको मोचमार्ग कहते हैं। जवतक प्रकृति त्रौर पुरुपका संयोग वना रहता है, तव तक संसार चलता है और जव दोनों पृथक्-पृथक् हो जाते हैं, तव पुरुपका मोच हो जाता है। सांख्यमतके अनुसार प्रकृति और पुरुषके संयोगसे संसार चलता है। इन दोनोंके संयोगको अधे श्रीर पंगु पुरुपके संयोग की उपमा दी गई है। जिस प्रकार श्रन्धा चल सकता है, पर देख नहीं सकता और पंगु देख सकता है पर चल नहीं सकता। किन्तु दोनोंका संयोग दोनों-की पारस्परिक कमीको पूरा कर देता है, इसी प्रकार स्वतंत्र रूपसे प्रकृति और पुरुप भी अपांग है, किन्तु दोनोंके संयोगसे संसार चलता है। जब विवेक प्राप्त होने पर पुरुपसे प्रकृतिका संयोग छूट जाता है, तव पुरुपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
- (५) मीमांसक लोग सर्वज्ञता-युक्त किसी पुरुप-विशेषको देव नहीं मानते हैं। वे लोग वेदको ही प्रमाण मानते हैं, और वेद-वाक्योंसे ही पदार्थका यथार्थ वोध मानते हैं। इस मतमें प्रत्यन्त, अनुमान, जपमान, आगम, अर्थापित और अभाव ये छह प्रमाण माने गये हैं। सीमांसक नित्या-नित्याद्येकान्तवादी हैं। इनके मतानुसार वेद-विहित यज्ञादिका अनुष्ठान करना ही मोन्तमार्ग है और नित्य, निरितशय सुखकी अभिव्यक्ति होना ही मुक्ति है।
- (६) जो लोग पुण्य, पाप, ईरवर, आत्मा आदिका अस्तित्व नहीं मानते हैं, उन्हें नास्तिक कहते हैं। इनके मतमें पृथिवी, जल, अग्नि और वायु, ये चार भूतरूप तत्त्व माने गये हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार अनेक पदार्थों समुदायसे मद उत्पन्न करनेवाली एक शिक्तविशेष उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि मदिरा कहते हैं, उसी प्रकार भूत-चतुष्टयके संयोगसे एक जीवन-शिक्त उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि लोग जीव, आत्मा आदि कहते हैं। जव आत्मा नामका कोई पदार्थ है ही नहीं, तो परलोक या पुण्य-पापकी घयों चिन्ता की जाय ? क्यों न आरामसे रहा जाय और जीवन-पर्यन्त भोगोंका आनन्द छूटा जाय।

## जिनसहस्रनामकी अकाराद्यनुक्रमणिका

## प्रथम श्रङ्क शतक या अध्यायका और द्वितीय श्रंक नाम-संख्याका वीधक है।

|                      | थ       | <b>ग्र</b> णीयान्        | <b>१०, ४४</b> |
|----------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ग्रकर्त्वा           | દ, પૃદ્ | त्रगु                    | १०, ४३        |
| श्रकलाघर             | ७, ६६   | <b>श्रत्यन्तनिर्द्</b> य | १0, 58        |
| ग्रक्रमवाक्          | ४, ४६   | <b>ग्रत्यन्तग्रद</b>     | १०, ६३        |
| ग्रिकिय े            | ६, ६१   | श्रत्रमवान्              | ३, ११         |
| श्रकृत्रिम           | १०, ६१  | <b>श्चति</b> ज्ञागरूक    | १०, ५७        |
| <b>ग्रन्</b> प्रमाण् | ६, ४७   | <b>ग्रातिसु</b> स्थित    | १०, ५८        |
| ग्रन्य               | १०, ६५  | <b>श्चतीन्द्रिय</b>      | २, ७६         |
| ग्रज्य               | ७, ६८   | ग्रर्ध्यवाक्             | ४, २७         |
| ग्रच्र               | ७, दर   | ग्रह्यवादी               | ६, १६         |
| <b>त्र</b> जुद्      | १, ८१   | <b>अदी</b> त्तक          | १०, ६३        |
| <b>ग्र</b> नोम्य     | ६, ५२   | <b>ग्रदी</b> च्य         | १०, ६२        |
| ग्रखिलार्थहक्        | ₹, ११   | , अर्दाचित               | २०, ६४        |
| <b>त्र्रगद्</b>      | १, ८५   | <b>ग्रदे</b> ह           | १००३          |
| त्रगमक               | १०, ६७  | <b>अ</b> देप             | १, ८२         |
| ग्रगम्य              | १०, ६६  | <b>ग्रहैतगो</b>          | ४, ४६         |
| श्रगुण               | १०, ३८  | ग्रधर्मधक्               | ६, ८४         |
| ग्रयणी               | प्, ६१  | <b>त्रा</b> घिदेव        | प, रूप        |
| <b>अप्रयानक</b>      | ₹, ७६   | त्र्राधिप                | ५, १६         |
| ग्रमि                | ७, १०   | ग्रिधिपति                | ५, १५         |
| <b>ग्रचलस्थिति</b>   | २, ६८   | ग्रिधिम्                 | ५, २०         |
| ग्रचलीयवाक् <u></u>  | ४, ३८   | <b>त्र्राधिराट्</b>      | ५, ३३         |
| ग्रचिन्त्यवैभव       | २, ८४   | ग्रवीश                   | ५, १०         |
| ग्रचिन्यात्मा        | २, ६१   | श्रघीश्वर                | ય, દ          |
| ग्रच्युत             | 5, 80   | ग्रघीशान                 | પ્,           |
| ग्रच्छद्मा           | ७, ८६   | श्रिचीशिता ।             | ५, १२         |
| ग्रच्हेच             | ५, ८५   | श्चर्यनारीश्वर           | ८, ५६         |
| <b>গ্য</b> ন         | ८, १५   | श्चर्धमागधीयोक्ति        | ४, २८         |
| ग्रनमा               | १, ६३   | त्रघोत्त्व,              | न, ३४         |
| ग्रजय                | ५, ८१   | <b>अन्धकाराति</b>        | न, ६५         |
| <b>त्रा</b> जायत्    | १०, ३२  | 1                        | १०, १         |
| श्रानित              | ७, २६   | ग्रन्यन्ग्रस्ता          | १०, ७८        |
| त्रजीवन्             | १०, ३०  | ग्रनिपर्स्थिह            | १०, ८६        |

#### जिनसहस्रनाम

| <b>ग्रन</b> िमहोत्री       | १०, ८७       | <b>ग्रमूर्त</b>               | ६, ५८           |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| ग्रनघ                      | १, ७६        | ग्रमृत                        | ∫ १०, ३१        |
| श्रनगुप्रिय .              | १०, ४५       |                               | <b>े ३, ७</b> १ |
| <b>ग्रनन्तग</b>            | ६, १००       | <b>अमृतोद्भव</b>              | ६, ४४           |
| <b>ग्रनन्तचित्</b>         | २, ६०        | श्रमेयमहिमा                   | १०, ६२          |
| ग्रनन्तजित् <b></b>        | ७, ३८        | ग्रमोघवाक्                    | ४, ४५           |
| <b>त्रमन्त</b> धी          | ર, પ્ય       | ग्रयज्य                       | १०, ८४          |
| <b>ग्रनन्तमुत्</b>         | २, ६१        | ग्रयाज्य                      | १०, ८५          |
| <b>श्रनन्तविक्रम</b>       | ર, ધ્        | ग्रयाजक                       | १०, ८३          |
| <b>श्रनन्तवीर</b>          | ७, ७६        | <b>ग्रयोगी</b>                | १०, ३६          |
| <b>ग्रनन्त</b> वीर्य       | २, ६         | ग्रर '                        | ७, ४२           |
| <b>श्रनन्तशक्ति</b>        | २, ५७        | ग्ररमक                        | १०, ६६          |
| श्रनन्त <u>स</u> ुखात्मक   | २, ७         | ग्ररम्य                       | १०, ६५          |
| <b>ग्रनन्तसौ</b> ख्य       | २, ८         | त्र्रात्यतीत .                | १, ६७           |
| श्रनन्तात्मा               | ર, પ્રદ      | ग्रर्घ्यवाक्                  | ३, १६           |
| ग्रनन्तानन्तधीशक्ति        | ર, પ્રદ      | ग्रहंन्                       | ₹, ₹            |
| ग्रन्वय                    | ६, २६        | ग्रारिजित्                    | १, ७०           |
| श्रनादिनिधन                | ८, ६६        | ग्रिश्जिय                     | ६, ७३           |
| ग्रना <b>रवान्</b>         | ६, ७८        | <b>ग्रल</b> च्यात्मा          | २, ६७           |
| ग्रनिल                     | ح, ج3        | ग्रन्थक्त                     | र, ≒र           |
| ग्रनीश्वर                  | પ્ર, ૪૭      | ग्रव्यय                       | ७, ८०           |
| <b>ग्रनेकान्तदिक्</b>      | ४, ३०        | त्र्यवर्णगी                   | ४, ४२           |
| ग्रपचार <b>ञ</b> त्        | १०, ७६       | <b>ग्र</b> वाक्               | ४, ४८           |
| ग्रपुनर्भव                 | १००४         | <b>ग्रवाच्यानन्तवाक्</b>      | ४, ४७           |
| <b>,</b> त्रपूर्ववैद्य     | ६, ८१        | <b>ग्र</b> व्याहतार्थवाक् े   | ४, २५           |
| <b>अपौरुपेयवाक्</b> छास्ता | ४, ३६        | <b>त्र्यविद्यासंस्कारनाशक</b> | २०, ४०          |
| ग्रप्रकृति                 | وي ع         | ग्रवेद                        | १०, ८२          |
| <b>ग्र</b> प्रतक्योत्मा    | २, ७०        | त्रशासक                       | १०, ६१          |
| <b>अप्रतिघ</b>             | प्र, ६४      | ग्रशिप्य                      | 20, 20          |
| <b>ग्र</b> प्रतिकम         | <b>દ</b> , હ | <b>अशेपवित्</b>               | ર, શ્પ          |
| ग्रप्रतिशासन               | ४, २१        | त्रप्रमंगल                    | इ, १००          |
| <b>श्र</b> प्रयत्नोक्ति    | ४, ३४        | त्र <b>ष्टादशसहस्रशीलाश्व</b> | १०, ७२          |
| त्रव्जम्                   | ۲, ξ         | त्र्रासंग                     | १, ५५           |
| ग्रमयंकर                   | . યુ, દહ     | त्रसुत                        | १०, ३३          |
| <b>ग्र</b> मव              | દ, ६७        | श्रमुरध्वंसी                  | ८, ३१           |
| <b>ग्रमिनन्दन</b>          | ७, २८        | ग्रस्तपरलोक                   | ٤, ٤٦           |
| ग्रमर                      | १, ६६        | श्रस्तसर्वज्ञ                 | ٤, ٣٦           |
| ग्रमलाम                    | ৬, দ         | ग्रस्वप्न                     | १, ६१           |
| त्र्रमितप्रभ               | . २, ६२      | <b>ग्रस्वसंविदितज्ञानवादी</b> | ٤, ٧٧           |
|                            | ,            | 2 6 - 4 6 - 16 - Mg           | 2, 33           |

|                           |       | परिदि           | राष्ट              |    | <b>२</b> ६३    |
|---------------------------|-------|-----------------|--------------------|----|----------------|
|                           | श्रा  |                 | एकान्तध्वान्तमित्  |    | ४, ३१          |
| श्राज्ञार्थीन्द्रकृतासेव  |       | <b>ર, પ્ર</b> હ | एकी                |    | €, <b>१</b> ⊏  |
| <b>ग्रा</b> शासिद         |       | ٧, ६६           |                    | थौ | <b>9</b> 1-1   |
| श्रानन्द                  |       | र, १६           | <b>त्र्योपधीश</b>  |    | -<br>          |
| <b>श्रात्मनिकेतन</b>      |       | . २, ३६         |                    | क  | 19             |
| <b>ग्रात्मभू</b>          |       | <b>5,</b> 6     | कर्त्ता            |    | ५, ४८          |
| श्रात्ममहोदय              |       | २, ३५           | कन्दर्प            |    | ७, ७२          |
| <b>ग्रात्मा</b>           |       | દ, 40           | कपाली              |    | 5, 88          |
| ग्राराध्य                 |       | ३, १७           | कपिल               |    | ٤, ४٥          |
| <b>ग्रारूद</b> मकृति      |       | ٤, ٧٧           | कमलासन             |    | ر, بر<br>ج, بر |
|                           | इ     |                 | करणनायक            |    | ξ, <b></b> ξε  |
| इद्धवाक्                  |       | ४, २६           | कर्ममर्मावित्      |    | 2, 66          |
| इन े                      |       | ધ્રં, १७        | कर्मसाची           |    | ર, દ્ધ         |
| इन्द                      |       | प्र, १८         | कर्महा             |    | १, ७८          |
| इन्द्रनृत्यन्तिपृतृक      |       | ર, પ્પ          | कलानिधि            |    | द, <b>द</b> ३  |
| इप्रावक                   |       | ६, ८६           | कवीन्द्र           |    | 33,8           |
|                           | C. Na | •               | कतु                |    | ३, ६६          |
| ईरा                       |       | .ધ, १४          | कुन्यु             |    | ७, ४१          |
| ईश्वर                     |       | ¥, =            | कुवेरनिर्मितास्थान |    | ३, ६१          |
| ईशान                      |       | પ્ર, १६         | कुमुदवान्धव        |    | 5, 50          |
| ईशिता                     |       | પ્ર, १३         | क्टस्थ             |    | ٤, ६४          |
| ईइापेतवाक्                |       | ४, ३७           | <b>कुतक</b> तु     |    | ٤, ८८          |
|                           | ङ     |                 | <b>कृतकृ</b> त्य   |    | ६, ८७          |
| उत्तमजिन                  |       | १, ६५           | <b>कृती</b>        |    | ٤, ٥٥          |
| <b>उदयदेव</b>             |       |                 | कृतार्थितशचीहस्त   |    | ३, ५१          |
| उदंक                      |       | ७, ६१           | कृष्ण              |    | ७, २०          |
| उद्धर                     |       | ع رق            | केवल               |    | २, ८१          |
| उद्भृतदेवत                |       | ર, રૂપ          | केवलालोक           |    | २, ७८          |
| <b>उदितोदितमाहा</b> त्म्य |       | १०, ५६          | केवली              |    | २, ७७          |
| <b>उमापति</b>             |       | ८, ५५           | केशव               |    | ८, ३६          |
| उत्सन्नयोग                |       | ₹0, €           | च्िक्किसुलच्या     |    | ६, १३          |
| उत्साह                    |       | ૭, શ્પ          | न्तान्त            |    | ७, हह          |
|                           | ऋ     |                 | चीरगौरगी           |    | ४, ५४          |
| ऋदीश                      | -     | પ્ર, દ્રદ       | चेत्रज्ञ           |    | ٤, ٧٤          |
| ऋपि                       |       | ६, २२           | न्तेपिष्ठ          |    | १०, ७७         |
|                           | σ     |                 |                    | ख  |                |
| एकदंडी                    |       | १०, १६          | ख्याति             |    | ६, ७३          |
| एकविद्य                   |       | २, ४८           |                    | ग  |                |
| एकाकाररखास्वाद            |       | १०, रह          | गग्नाथ             |    | 5, 60          |

२६४

#### जिनसहस्रनाम

| गति                                |    | प्, इंट        | जगद्गुर               | ३, ८७ |
|------------------------------------|----|----------------|-----------------------|-------|
| गन्धाम्बुपूतत्रैलोक्य              |    | 3, 88          | जगदेकपितामह           | ६, ६८ |
| गमालवोच्छत                         |    | ३, २७          | जगद्धित               | थ, ८० |
| <b>श्राम</b> णी                    |    | प्, ६२         | जगन्नाथ               | ५, ४० |
| गिरांपति                           |    | ४, द्र         | <b>जगत्</b> ति        | ५, ३७ |
| गीर्मनोयोगकार्श्यक                 |    | १०, १४         | नगत्पूंच्य            | ₹, ८१ |
| गुर्गाकर                           |    | ६, दध          | नगत्प्रमु             | ५, ४१ |
| गुर्णान्मोधि                       |    | ६, ६०          | जगत्प्रसिद्धसिद्धान्त | 8, 80 |
| गुर्गोच्छेदी                       |    | ६, ६०          | बनार्दन               | ८, ४५ |
| गुण्य                              |    | ६, ७०          | जय                    | ७, ६३ |
| गुन्श्रुति                         |    | ६, ६३          | जयनाथ                 | ७, ७३ |
| 9.6                                | ਬ  |                | जयदेव                 | ७, ५८ |
| घातिकर्मान्तक                      |    | १, ७६          | जयध्वजी               | ३, ६० |
|                                    | च  | ·              | <b>जितेन्द्रिय</b>    | ६, १३ |
|                                    | ч  | = V3           | जिन                   | १, १  |
| चक्रपाणि                           |    | द, ४३          | जिन <b>कुं</b> जर     | १, ३६ |
| चन्द्रप्रभ<br>चतुर्भूमिकशासन       |    | હ, ફર્         | जिनग्रामणी            | १, ५८ |
| •                                  |    | ६, २३<br>⊏, २  | जिनचन्द्र             | १, ३३ |
| चतुर्रेख<br>चतुर्रातिलच्गुण        |    | द, २<br>१०, ३७ | <b>जिनज्ये</b> ष्ठ    | १, ६४ |
| चतुर्यम्बस्यवक्ता                  |    | ٤, २४          | जिनदेव                | १, २४ |
| चतुःपष्टिचामर                      |    | ₹, €₹          | <b>जिनधुर्य</b>       | १, ३९ |
| चतुःषाष्ट्रचानर<br>चारण्षिमतोत्स्व |    |                | जिनधौरेय              | १, ३८ |
| चार्यायमसार्यय<br>चार्वाक          |    | ३, ४३          | जिननाग                | १, ५५ |
| चानात.<br>चित्रगु                  |    | ٤, 55          | <b>जिननाथ</b>         | १, १० |
| चित्रगुप्त                         |    | ४, ५८<br>७, ६९ | <b>जिननायक</b>        | १, २१ |
| चित्रभा <u>न</u>                   |    |                | जिननेता               | १, १८ |
| चेतन                               |    | ದ, ಅಧ          | जिनप                  | १, २७ |
| चतन                                | ~  | દ, પ્રજ        | निनपति                | १, ११ |
|                                    | छु |                | <b>जिनपरिवृ</b> ढ     | १,२३  |
| छत्रत्रयस्                         |    | ર, દ્ય         | <b>जिनपालक</b>        | १, ३२ |
| छायानन्दन                          |    | 5, 80          | जिनपुङ्गव             | १, ५२ |
|                                    | জ  |                | <b>जिनपुरोगम</b>      | १, ६२ |
| <b>जग</b> चतु                      |    | २, ६६          | जिनप्रष्ट             | १, ४  |
| जगजयी                              |    | ५, ६०          | जिनप्रभु              | १, १४ |
| <b>जग</b> िष्णु                    |    | प्र, प्रह      | जिन <b>प्रवर्ह</b>    | १, ६० |
| जगज्जेता                           |    | य, यु          |                       | १, ५७ |
| जगजैत्र                            |    | प्, प्र        | जिन <b>भ</b> र्ता     | १, १६ |
| नगत्कर्ता                          |    | न, ६४          | जिनमुख्य              | १, ६५ |
| जगद्चित                            |    | ३, ८३          | 1                     | १, १२ |

| परिशिष्ट            |       |                     |   |                       |  |
|---------------------|-------|---------------------|---|-----------------------|--|
| जिनराट्             | १, ३  | जिनोत्तं स          |   | १, ५४                 |  |
| जिनरत्न             | १,४७  | जिनोरस              |   | १, ४८                 |  |
| जिनवर <sup>•</sup>  | १, ४२ | <b>ভিত্য্য</b>      |   | પૂ, ૪૬                |  |
| जिनवर्य             | १, ४१ | जीवघन               |   | १००६                  |  |
| जिनवि <b>भु</b>     | १, १५ | जेता                |   | પ, ૪૫                 |  |
| जिनवृन्दारक         | १, ६६ | शता                 |   | દ, દ્વપ               |  |
| जिनद्वप             | १, ४६ | शानकर्मसमुचयी       |   | १०, ७                 |  |
| जिनशार् <u>द</u> ूल | १, ५० | शानचैतन्यमेददक्     |   | દ, ૪३                 |  |
| जिनशासिता           | १, २६ | शाननिर्भर           |   | १०, १००               |  |
| जिन <b>श्रे</b> ष्ट | १, ६३ | शानमति              |   | <b>ં</b> , ૨ <b>શ</b> |  |
| जिनर्पभ             | १, ४५ | शानसंज्ञक           |   | હ, १६                 |  |
| जिनसत्तम            | १, ५६ | शानान्तराध्यत्तवोध  |   | ٤, ३४                 |  |
| जिनसिंह             | १, ४३ | शानैकचित्           |   | १००५                  |  |
| जिनस्वामी           | ₹, ≒  |                     | त |                       |  |
| जिनहंस              | १, ५३ | तटस्थ               |   | ६, ६३                 |  |
| जिनार् <u>क</u>     | १, ३५ | ततोदीर्घायु         |   | ३ १५                  |  |
| जिनाग्रगीं          | १, ५६ | तत्रभवान्           |   | ₹, १०                 |  |
| जिनाग्रय            | १, ५१ | तत्रायु             |   | ३, १४                 |  |
| जिनाग्रिम           | १, ६६ | तथागत               |   | ٤, ٤                  |  |
| जिन।दित्य           | १, ३४ | तनूनपात्            |   | 5, 68                 |  |
| जिनाधिनाथ           | १, ३० | तारकजित्            |   | न, ६६                 |  |
| जिनाधिप             | १, ६  | तन्त्रकृत्          |   | ४, ६५                 |  |
| जिनाधिपति           | १, ३१ | त्रयीनाथ            |   | ४, ८३                 |  |
| जिनाधिभू            | १, १७ | त्रयीमय             |   | 5, 88                 |  |
| <b>जिनाधिराज</b>    | १, २६ | त्रयोदशकलिप्रग्रुत् |   | २०, ८२                |  |
| जिनाधि <b>राट्</b>  | १, १३ | त्रिजगत्परमेश्वर    |   | પ્ર, દ્વર             |  |
| <b>जिनाधी</b> श     | १, ७  | त्रिजगन्मंगलोदय     |   | प्, दह                |  |
| जिनेट्              | १, २२ | त्रिजगद्दल्लभ       |   | प्र, ८७               |  |
| <b>जिनेन</b>        | १, २० | त्रिस्ण्डी          |   | <b>૧૦,</b> પ્         |  |
| जिनेन्द्र           | १, २  | त्रिभुवनेश्वर       |   | प्र, रद               |  |
| जिनेन <u>्</u> दु   | १, ३७ | त्रिभंगीश           |   | ४, ८४                 |  |
| जिनेश               | 38,8  | त्रिपुरान्तक        |   | ۲, ۲۲                 |  |
| जिनेश्वर            | 8,8   | त्रिप्रमाण          |   | ६, ४६                 |  |
| जिनेशान             | १, १६ | त्रिलोचन            |   | 5, ५४                 |  |
| जिनेशिता            | १, २५ | त्रिविकम            |   | ८, २१                 |  |
| जिने <b>शी</b>      | १, २८ | त्रिपप्टिजित्       |   | १, १००                |  |
| जिनो <b>त्त</b> म   | १, ५  | तीर्थंकर            |   | ४, ३                  |  |
| जिनोत्तर            | १,४०  | तीर्थंकर            |   | 8, 8                  |  |
| जिनोद्दह            | १, ४४ | तीर्थंकर्ता         |   | ४, ६                  |  |
| ₹४                  |       |                     |   |                       |  |

| २इ६ |
|-----|
|-----|

#### जिनसहस्रनाम

| तीर्थकारक                           | ४, १२               | <b>ह</b> ढवत                   |    | ७, ६३          |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----|----------------|
| तीर्थकृत्                           | ٧, ٩                |                                |    | २, ४७          |
| तीर्यकुलगी                          | ય, પ્ય              | .   दृढीयान्                   |    | े ५, ६६        |
| तीर्थनायक                           | ٧, ٤                | देव                            |    | ५, २७          |
| तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत्              | ४, ७७               | देवदुन्दुभि                    |    | ३, ६३          |
| तीर्थप्रयोता                        | ४, १३               | देवदेव                         |    | ३, ८६          |
| तीर्थप्रवर्शक                       |                     | देवपींष्टशिवोद्यम              |    | ર, પ્⊏         |
| तीर्थभर्त्वा                        |                     | देवाधिदेव                      |    | ३, ८४          |
| तीर्थविधायक                         |                     | देश                            |    | ٧, ७ <b>=</b>  |
| तीर्थवेघा                           |                     | ,   हष                         |    | ६, ६२          |
| तीर्थसट्                            | ٧, ٠                | द्र द्रव्यक्तिद                |    | १००२           |
| तीर्थंचेत्र्य                       | ४, १७               | 1 .0                           |    | १०, ६          |
| तीरपास                              | ₹0,                 |                                |    | न, ७४          |
| तीर्थेश                             |                     | . इसम्मित्राक्रकापि            |    | १०, ८०         |
| तोर्थेशंमन्यदुग्धाव्धि              | •                   | ੇ ਰਿਜ਼ਮਾਜ਼                     |    | ۵, ۵۰          |
| तापरामन्यदुग्याच्य<br>तुच्छाभावभित् | ३, ४७               | र :                            |    | =, 200         |
|                                     | ह, <b>र</b> ह       | ि हिलासभ्य                     |    | ८, ७६          |
| दुङ्ग<br>तैर्थिकतारक                | थ्, दर              | •                              | घ  |                |
|                                     |                     | च धर्म                         |    | ७, ३६          |
| तुटत्कर्मपाश                        | १०, २१              |                                |    | <b>५, ६</b> ०  |
| त्रैलोक्यनाथ                        |                     | ५ धर्मचकी                      |    | २, ७१          |
| त्रैलोक्यमङ्गल                      |                     | २ घर्मतीर्थकर                  |    | ४, १०          |
| द्त्त                               | द्                  | धमदेशक                         |    | ४, द१          |
| द्याध् <del>य</del> ज               | ξ, <b>γ</b>         | , धम्ब्यानानष्ठ                |    | ६, १५          |
| दयायाग                              | ₹, ८                | ू धमनायक                       |    | ય, દ્ય         |
| दशवज्ञ                              | £,                  | ं धममात्त                      |    | ६, ८३          |
| दान्त                               | ξ, γ                | _ । धमराज                      |    | <b>५</b> , ६२  |
| ि<br>दिगम्बर                        |                     | ू धमऋ्चायुघ                    |    | ६, ५१          |
| दिन्यर्गा                           | ৬, হ                | धर्मशासक                       |    | ४, ८०          |
| दिव्यध्वनि                          | ४, र                | धर्मश्रति                      |    | ४, ६६          |
|                                     | ४, र                | <sup>४</sup> धर्मसाम्राज्यनायक |    | 4. १००         |
| दिव्यवाद<br><del>२</del> -          | <b>6</b> , 6        | धर्मसार्थि                     |    | ७, ८२          |
| दिःयाशोक<br><del>भिक्त</del> े      | ₹, 8                | : धर्माध्यक                    |    | ६, ४०          |
| दिव्योपचारोपचित                     | , <del>३</del> , ६  | प्राता                         |    | <b>प्र</b> , ३ |
| दिव्यौन                             | - <sup>'</sup> ₹, ₹ | <sup>३</sup> धारगाधीश्वर       |    | ६, १४          |
| दीचाच्यातुव्धजगत्                   | ą, y                | र्धीर                          |    | ય, હદ          |
| दुन्दुभिस्वन<br>——-                 | ४, १०               | ्र<br>प्र <sub>विश्रु</sub> ति | ~• | ४, ७२          |
| दुराधर्ष<br>— <sup>६</sup> ———      | ¥, 6                | E 9.9.                         | न  | *, * `         |
| दुर्ण्यान्त <u>कृत</u> ्            | ٧, ३                | 1                              |    | ۲, ۲۲          |
| हिन् <u>श्</u> चित्रणोद्य           | ₹, ₹                | १० निम                         |    | ७, ४५          |
| •                                   |                     |                                |    | -              |

|                                  | परि     | राए                    | २६७     |
|----------------------------------|---------|------------------------|---------|
| नयोत्तुंग                        | ७, ६४   | निर्विद्न              | १, ७१   |
| नयोधयुक्                         | ٤, १०٥  | निर्वचनीय              | १०, ४२  |
| नर                               | દ, પ્ર  | निर्विशेषगुणामृत       | E, ३७   |
| नरकान्तक                         | 5, 88   | निर्विपाद              | 33,8    |
| ना                               | દ, પર   | निःकर्लंक              | છ, દય   |
| नाथ                              | ય, ર    | निश्चिन्त              | ₹ €5    |
| निगु <sup>'</sup> ण              | ٤, ٧٥   | नि:श्रम                | १, हर   |
| निर्ग्रन्थनाथ                    | ६, २०   | निष्कल                 | ₹, ₹0   |
| निर्नर                           | १, ६५   | निप्कपाय               | હ, દ્દપ |
| नित्यानन्द                       | 2, 20   | निष्ठ                  | 20, 8E  |
| निर्द्दन्द्व                     | ۹, ٤٣   | निस्तमस्क              | १, ७४   |
| निर्निमेप<br>निर्निमेप           | 4, 89   | निःस्वेद               | १, ६४   |
| निःपीतानन्तपर्याय                | १०, ३६  | <b>नृ</b> त्यदेशवतासीन | 2, 80   |
| निःप्रमाद                        | ξ, ξ    | नेता                   | ય, દર   |
| ानःत्रनापः<br>निर्वन्धन          |         | नेमि                   | ७, ४६   |
| निर्भय<br>निर्भय                 | E, ६६   | नैःकर्म्यसिद्ध         | १०, २२  |
|                                  | . ₹, ८€ | नैयायिक                | ६, ३१   |
| निर्भ्रमस्वान्त<br><del>र्</del> | ६, ३६   | नेरात्म्यवादी          | ٤, १८   |
| निर्मद<br><del>ऽ</del>           | १, ८४   | न्यत्तहक्              | २, १२   |
| निर्मम<br>०                      | ?, 50   | न्यायशास्त्रकृत्       | ४, ६६   |
| निर्मल<br>०                      | ७, ६८   | प                      | ,       |
| निर्मीच्                         | ٤, ६٤   |                        |         |
| निर्मोह                          | १ ८३    | पति                    | પ્ર, ર  |
| नियतकालगु                        | ४, ६३   | पद्मन(म                | 5, 88   |
| निरातंक                          | v, E0   | पद्मप्रभ               | ७, ३०   |
| निरावाध                          | २, ६९   | पद्मभू                 | ३, २६   |
| निरारेक                          | ७, ६१   | पद्मयान                | ३, ८६   |
| निराश्रय                         | ६, ६२   | पर                     | ५, ४३   |
| निराश्रयचित्                     | ६, २५   | परतर                   | 4 88    |
| निक्कोक्ति                       | 8, 68   | परमजिन                 | १, ६१   |
| निरुपण्लय                        | ६, ६५   | परमनिगु <sup>°</sup> ण | १०, ५५  |
| निरुपाधि                         | १०, ६०  | परमनिर्जर              | १०, २३  |
| नियत्सुक                         | प्र, ७८ | परमनिःस्पृह            | १०, प्र |
| निरूदात्मा                       | २, ४६   | परमर्पि ं              | ६, ६६   |
| निरीपम्य                         | પ્ર, દદ | परमशुक्रलेश्य          | २०, ७५  |
| निरंजन                           | १, ७५   | परमसंबर                | १०, २१  |
| निलेंप                           | ६, ३८   | परमहंस                 | १०, २०  |
| निर्वाण                          | હ, શ    | परमात्मा               | २, ३६   |
| निर्वाणमार्गदिक्                 | ४, ७३   | परमार्थगु              | ४ ५६    |
| <b>निर्विकल्पदर्शन</b>           | ٤, १५   | परमानन्द               | २ ं१७   |

## **जिनसहस्र**नामें

| परमाराध्य          | ३, १८ ।        | पुष्पदृष्टिभाक्      | ર્સ, દદ્દ |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| परमेश्वर           | <b>હ</b> ,  રહ | पुष्पाञ्जलि          | ७, १३     |
| परमेशिता           | પ્, ર૪         | पूजाहें              | ३, ८२     |
| परमेष्ठी           | ٦, ४०          | पूज्य                | ३,८       |
| परमोज              | र, २४          | पूर्णबुद्धि          | ७, ६४     |
| परमौदासिता         | <b>દ</b> ,     | पूतात्मा             | ६, ४६     |
| परात्मा            | २, ३८          | पूर्वदेवोपदेष्टा     | ج, وو     |
| परानन्द            | ર, રર          | पञ्चकल्यारापूर्जित   | ३, १६     |
| परिचृढ             | પ, ર           | पञ्चब्रह्मस्य        | ર, પ્રશ   |
| परोच्छानवादी       | ٤ <sub>,</sub> | पञ्चलघ्यच्चरिथति     | १०, ७६    |
| परोदय              | र, २३          | पञ्चविंशतितत्त्ववित् | ٤, ४१     |
| परंज्योति          | ર, રદ          | पञ्चस्कन्धमयात्मदृक् | ٤, २१     |
| परंतेज             | र, रध          | पञ्चार्थवर्णक        | ६, ३३     |
| परंधाम             | र, र६          | प्रकृति              | દં, ७२    |
| परंत्रहा           | २, ३०          | प्रकृतिप्रिय         | દ, હપ     |
| परंमह              | २, २७          | प्रशापारमित          | ७, ७६     |
| परंरह              | २, ३१          | प्रज्ञीग्रवन्ध       | ६, ६७     |
| पशुपति             | क्ष, प्रह      | प्रचेता              | 5, 88     |
| पाखंडघ्न           | 23,3           | प्रजापति             | ۲, ۹۰     |
| पाता               | પ્, ૭૦         | प्रज्वलत्प्रभ        | १०, २४    |
| पारकृत्            | १०, २          | प्रतितीर्थमदघ्नवाक्  | ४, ३५     |
| पारेतमःस्थित       | १०, ४।         | प्रत्यगात्म          | र, ३२     |
| पार्श्व            | ૭, ૪૭          | प्रत्यग्ज्योति       | २, २८     |
| पिता               | પ્ર ૪૨         | प्रत्यचैकप्रमाग्     | 33,3      |
| पुण्यजन            | 5, 80          | प्रधान               | ٤, ७٥     |
| पुण्यजनेश्वर       | 5, 88          | प्रधाननियम           | ξ, ξ      |
| पुण्यशंवल          | १०, ७३         | प्रधानमोज्य          | ६, ७६     |
| पुण्यवाक्          | ४, २६          | प्रपूतात्मा          | ६, ५३     |
| पुण्यांग           | ३, ३३          | प्रबुद्धात्मा        | २, ३३     |
| पुण्यापुण्यनिरोधक  | ६, ६१          | प्रमविष्णु           | પ્ર પ્ર   |
| पुण्डरीकाच         | न, २६          | प्रभादेव             | ७, ६०     |
| पुमान्             | દ, પ્રપ્       | <b>प्र</b> मु        | પૂ, હ     |
| पुरन्दर्शवद्धकर्णा | ٤, ٤٧          | प्रभूषाु             | પ્, ૪૬    |
| पुराणपुरुप         | ७, द१          | प्रव्यक्तनिर्वेद     | ξ, ₹      |
| पुरुद्देव          | ७, ७७          | प्रशान्तगु           | ४, ६०     |
| पुरुष              | ६, ५१          | प्रशान्तात्मा        | २, ३७     |
| पुरुपोत्तम         | <b>८, ५</b> ४  | प्रश्नकीर्ति         | ७, ६२     |
| पुष्ट              | ८०, ७१         | प्राणायामचण          | ६, ११     |
| पुष्पदन्त          | ७, ३३ /        | प्राश्निकगु          | ४, ६१     |
|                    |                |                      | •         |

|                                                                                                                                                                         | परिशिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>રફ</b> દ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रेयान्<br>प्रेष्ठ<br>चित्रक्षम्<br>चहल<br>चहिविकार<br>चहुचानक<br>चुद<br>वेशियक्च<br>ब्रह्मक्<br>ब्रह्मक्<br>ब्रह्मक्यित्व<br>ब्रह्मित                                 | १०, ३५   भ्तार्थकतुपूरुप १०, ४६   भ्तार्थकतुपूरुप १०, ४६   भ्तार्थयमपुरुप ८, ३३   भ्तात्मा ७, ६७   भ्र्मुं वःस्वरधीश्वर ६, ६८   भ्र्मुं वःस्वःपतीडित ६, ७१   भोक्ता ६, १४   भोगिराज ६, १४   मंगिराज ६, ४४   मंगिराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2<br>2<br>3, 3, 2, 4, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| त्रहावित्<br>त्रहारमभव<br>त्रहा<br>त्रहो ड्य<br>भगवान्<br>भट्टारक<br>भदन्त<br>भर्ग<br>भर्ता<br>भव<br>भव                                                                 | ह, प्रत मनु मिल्ल प्रहातिमहाबीर महिला महि | ७, ५२<br>७, ५६<br>६, ७, ३, ३, ३, ३, ३, ३, ३, ३, ३, ३, ३, ३, ३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मव्यवन्धु मव्यवस्थ्रव्यगु मामण्डली भाव भारतान् भ्राजिप्गु मुक्तंकराध्यकर्मान्त भृवनंश्वर भृतकोटिदिक् भृतनाथ भृतम्व भृतार्थदृर भृतार्थमावनासिद्ध भृतार्थश्रर भृतार्थश्रर | भहानन्द महानिष्ठ महापद्य महापद्य महावल महाव्येषि भहाव्येषि भ, ५० ह, ३६ महाव्येषि महाभाग भहाभोग महाभोग महाभीति १०, ५४ महामहार्ह ६, २२   महामहार्ह ६, २२   महामीनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २, २, ४, ३, ०, ४, ४, ३, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ३, ४, ४, ३, ४, ४, ३, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ३, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ४, ४, |

#### जिनसहस्र नाम

| महायश       | ३, ७८                 | यम                     |   | ξ, ≒            |
|-------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------|
| महायोगीश्वर | २००१                  | यशोधर                  |   | ७ १६            |
| महालाभ      | २, ६५                 | याज्य                  |   | ३. ६७           |
| महाविद्य    | 3,88                  | याज्यश्रुति            |   | ४, ६६           |
| महावीर      | 9,88                  | योजनव्यापिगी           |   | ४, ५३           |
| महावती      | ६, ३३                 | योगकिद्दिनिर्लंपनोद्यत |   | १०, १२          |
| महाशान्त    | ६, ३६                 | योगज्ञ                 |   | ६, ⊏२           |
| महाशोल      | ६, ३५                 | योगस्नेहापह            |   | २०, १२          |
| महाश्रुति   | ४, ६८                 | योगी                   |   | ६, १            |
| महामाधु     | <b>૭</b> , રૂ         | योगीन्द्र              |   | ६, २१           |
| महासेन      | <b>ፍ</b> , ६ <b>ፍ</b> | योगीश्वरार्चित         |   | ३, ६३           |
| महार्ह      | ₹, ४                  | यौग                    |   | ६, २७           |
| महिष्ठवाक्  | ४, ६७                 |                        | ₹ | -, \            |
| महिशत्मा    | २, ४१                 | रत्नगर्भ               |   | રૂ, ર્પ્        |
| महेश        | પ્, રરૂ               | <b>र</b> खवाक्         |   | 8,80            |
| महेशान      | પ્ર, રર               | रुद्र                  |   | ८ ६०            |
| महेश्वर     | પ, રશ                 | रैदपूर्णमनोरथ          |   | ३, ५६           |
| महोदर्क     | ६, ६६                 | 1486111111             | ल | ,, ., .         |
| महोदय       | र, ६६                 | लेखर्पम                |   | 5,55            |
| 'महोपाय     | ર્લ, ६७               | लोकजित्                |   | प्, प्र         |
| महोपभोग     | २, ६७                 | लोकनाथ                 |   | भू ३६           |
| महौदार्य    | २, ६३                 | लोकपति                 |   | ્ પ્, રૂપ્      |
| माधव        | न, ३२                 | लोकाग्रगामुक           | • | १००८            |
| मानमदीं     | ₹, ६८                 | लोकाध्यच               | • | प्, ७५          |
| मार्यजत्    | ٤, १३                 | लोकालोकविलोकन          |   | 30,5            |
| मार्ग देशक  | ४, ७४                 | लोकेश                  | • | प्र, इह         |
| मीमांसक     | ٤, ٩                  | लोकेश्वर               |   | ५, ३४           |
| मुनि        | ર્દ, રપ               | •                      | व | ,               |
| मुनीश्वर    | ६, २६                 | वज्रसूचीशुचिश्रवा      |   | ३, ५०           |
| मृत्युञ्जय  | ८, ५१                 | वरद                    |   | ५, ६३           |
| मोघकर्मा    | १०, २५                | वर्धमान                |   | ७, ४८           |
| मंत्रकृत्   | પ્ર, હર               | वर्य                   |   | प्, ७२          |
| मंत्रमूर्ति | દ્, પૂપ્              | वसुधारार्चितास्पद      |   | ३, २०           |
| ,           | य                     | <b>्वागस्पृष्टासन</b>  |   | ₹, ६४           |
| यज्ञ        | ३, ७२                 | वाग्मीश्वर             |   | . <b>४</b> , ७६ |
| यशपति       | इ, ६८                 | वामदेव                 |   | न, पुर          |
| यशार्ह      | ₹, ₹                  | वागीश्वर               |   | ४, दर           |
| যন্তাঙ্গ    | ₹, ७०                 | वासुपूज्य              |   | ७, ३६           |
| यति         | ६, २४                 | विकृति .               |   | 30,3            |
| यतिनाथ      | ६, २८                 | वितृष्ण                |   | १, ८६           |
|             |                       | •                      |   |                 |

हस १०, ४१ हप ५, ७१ हपकेतन ५, ७१ हपम ७२५ हहतांपति ५, ६८ हरझानु ५, ७७

 वेदपारग
 ८, १४

 वेदान्ती
 ६, ६५

 वेद्य
 ३, ६६

व्यक्तवर्णगी ४ ४४ ध्यक्ताव्यक्तश्रविज्ञानी ६, ४२

व्यवहारसुपुप्त १०, ५६ व्योम ३, ४४

प्र, ३०
 प्रकार्च्य ३, ८५
 २, ८५
 राकारच्यानन्दन्त्य ३, ५३
 र ६६
 राकोद्दुष्टेष्टनामक ३, ५२
 प्र, ३६
 राचीनिस्मापिताम्बिक ३, ५४
 ३, ३६
 राचीनपृष्टमितच्छन्द ३, ३८
 र, ८६
 राचीसेवितमातृक ३, २४

शतानन्द द्र, १७ शब्दाद्वेती ६, ६७

30, 28

 २ ८७
 राव्दाद्वेती
 ६, ६७

 ५, ८३
 शम्मु
 ८, ४८

 ५, ३१
 शमी
 ६, ६६

विदांवर विधाता विनायक विभव विभावस विभु विमल विमलप्रभ विमलाभ ڻ**,** विमलेश वियद्दरत्न 5, 03 विरजा १, ७२ विरम्य 2, 5 विरुपान 5, ५२ विरोचन 5, 62 विविक्त 2 50 विश्वकर्मा ७ ८४ विश्वचन् २, १४ विश्वजित ५ ५४ विश्वजित्वर प्, प्रद विश्वज्ञ 3,5 विश्वज्योति र ७५ विश्वतश्चन २, १३ विश्वतोमुख २, ८८ विश्वदृश्वा ₹. २० विश्वदेवागमाद्मुत ३, ३७ विश्वनायक ७, दद विश्वभू 0, 50 विश्वभृतेश प्, ३० विश्वम्भर 5 30 विश्वसृत् २, ८५ विश्वरूपातमा २ ८६ विश्वविजेता प् प्र

विश्वविद्यातसंभृति

विश्वाकारसाकुल

विश्वव्यापी

विश्वात्मा

विश्वासी

विश्वेट

#### जिनसहस्र नाम

| प्राक्त ६, १२ प्रान्त ७, १२ प | शरण्य                      | २, ८३  | !               | ष |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------|---|----------------|
| शास्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शाक्य                      |        | पट्पदार्थंदक्   |   | ६ ३०           |
| शान्त ७, २४ शान्तायक ६, ८० शान्ता ५, ४० शान्तायक ६, ८० शान्ता ५, ४० शान्तायक ६, ८० शान्ता ५, ४० शान्तायक ५, ४० शान्ता ५, ४० शान्ता ५, ४० शान्तायक ५, ४० शान्ता १० शान्ता ५, ४० शान्ता १० शान्ता १० शान | शास्ता                     |        | षडभिज्ञ         |   |                |
| शान्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शान्त                      |        | षोडशार्थवादी    | • |                |
| शान्ति शिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | शान्तनायक                  |        |                 | स | - (1           |
| शिवागण ७, १२ शिवागण ७, १४ शिवाण ७, १४ शुद्ध १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ७३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १, ०३ १,  | शान्ति                     |        |                 |   | દ, ૪૫          |
| शिवनाया ७,१४ शिवकीचेंन ७,८३ शिवल ७,३४ शु स्वायायायायायायायायायायायायायायायायायायाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शिव                        |        | j .             |   | ४, १६          |
| शिवकार्चिन शिवकार्चिन शिवका शिवकार्चिन शिवका शि | शिवगग्                     |        |                 |   | ४, ४१          |
| श्रीतल ५, ३४ श्रु चिश्रवा ४, ६३ श्रु ख्रु ख्रु के १, ७३ श्रु ख्रु ख्रु के १, ०३ श्रु ख्रु ख्रु ख्रु के १, ०३ श्रु ख्रु ख्रु ख्रु के १, ०३ श्रु ख्रु ख्रु ख्रु ख्रु के १, ०३ श्रु ख्रु ख्रु ख्रु ख्रु के १, ०३ श्रु ख्रु ख्रु ख्रु ख्रु ख्रु ख्रु ख्रु ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शिवकीर्त्तन                |        | 1               |   | ४, १६          |
| श्रुचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |        | 1               |   | ४, २०          |
| शुक्त १, ७३ शुक्ताम ७, ५ शुक्ताम ७, ६० श्रीकरण्यंकृत १०, २० श्रीकरण्यंकृत १०, २० श्रीकरण्यंकृत १०, २० श्रीकरण्य ५, १० श्रीकरण्य ५, १० श्रीकरण्य ५, १० श्रीकर्ण ५, ६० श्रीकर् | शुचि                       |        |                 |   | ४, ५१          |
| शुद्ध । १,०३ । स्टाप्शांत ६,०६ स्टानन्द २,१८ स्टानन्द २,१ | शुचिश्रवा                  |        |                 |   | ६, ७६          |
| प्रुडमिति  प्रुडमित  प्रुप्ताम   |                            | १, ७३  | 4               |   | ६, ७६          |
| पुत्राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शुद्धमति                   |        |                 |   | २, १८          |
| शुभलक्षण शुभ्रांशु रत्नामय रि , ३४ शिलेश्यलंकृत रि , ३५ शिलेश्यलंकृत रि , ३५ शिलेर श्रीतेष्ठ है, ३५ शिकेर राकर राकर राकर राकर राकर राकर राकर र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शुद्धाभ                    |        | ł .             |   | २, ६२          |
| स्त्राया है, ७४  ग्रेस्यतामय १०, ३४  ग्रेसे हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शुभलच्रा                   |        | 1               |   | ६, ७५          |
| रात्पतामय १०, ३४ सदिशिव इ., ६३ से शेलेश्यलंकृत १०, २७ सदे सद्यु सदे सदिश्य १, ५७ सदे सदिश्य १, ५७ सदिश्य १, ५७ सदिश्य १, ६६ सम्प्राधी १, ६६ समीच्य ६, ६५ समीच्य ६, ६५ समीच्य ६, ६५ समीच्य ६, ६५ | शुभांशु                    |        |                 |   | ६, ७४          |
| श्वारुश्वंङ्कत १०, २७ शौरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |        | सदाशिव          |   | ८, ६३          |
| शोरि शंकर शंकर शंमव ७,२७ श्रीकण्ठ ८,४६ श्रीकण्ठ ८,४६ श्रीकण्ठ ८,४६ श्रीकण्ठ ८,४६ श्रीकण्ठ ८,४६ श्रीकण्ठ ८,४६ श्रीकण्ठ १,६७ श्रीकण्ठ १,६० श्रीवण्ठ १,६० १,६० १,६० १,६० १,६० १,६० १,६० १,६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | शैलेश्यलंकृत               | •      | सद्गु           |   | ४, ५७          |
| शकर शंभव ७,२७ सव्तिस्त ६,२४ स्थोजात ५,६१ स्थोजात ५,६१ स्थोजात ५,६१ स्थाजात ६,६६ स्थाजात ६,६० स्थाजात ५,५२ स्थाजात ६,६० स्थाजात १,५६० स्थाजात १,६६० स्था | शौरि                       |        | सदोदय           |   | २, १६          |
| श्रीकण्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |        | सदोत्सव         |   | ٤, ۵٧          |
| श्रीकण्ड श्रीष्मन  ह, द सन्तानशासक  ह, १६ श्रीषम  १, ६७ श्रीषम  १, ६७ श्रीषम  १, ६७ श्रीपत  ६, ६ श्रीपति  ८, २३ श्रीपति  ८, २३ श्रीपति  ८, २३ श्रीपता  १, २६ श्रीपति  ८, २३ श्रीपता  १, २६ श्रीपता  १, १६ श्रीविमल  १, १० श्रीविमल  १, १० श्रीविपति  १, १० श्रीतिपति  १, १० श्रीतिविद्योवित्व  १, १६ श्रीतिविद्योवित्व  १, १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | ७, २७  | सद्योजात        |   | પ્ર, દશ        |
| श्री विन है, द समप्रि है, द समाधिग्र है, द समि है, द समाधिग्र है, द समि  |                            |        | सन्तानशासक      |   |                |
| श्रीजन श्रीपित ७,६ श्रीपित ८,२३ समत्राधी १,६५ समत्राधि ८,६३ समवायवशार्थिमित ६,३६ समाधिगुप्त समाधिग |                            |        | सन्मति          |   |                |
| श्रीघर ७, ६ समन्तमह ६, ६ सम्बायवशार्थमित् ६, ३५ सम्बायवशार्थमित् ६, ३५ समाधिग्रह ७, २३ समाधिग्रह ७, २३ समाधिग्रह ६, १६ समाधिग्रह ६, १६ समाधिग्रह ६, १६ समाधिग्रह ६, १६ समीच्य ६, १६ समीच्य ६, ३६ समीच्य |                            | t t    | समग्रधी         |   |                |
| श्रीपात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | ७, ६   | समन्तभद्र       |   |                |
| श्रीपूताम श्रीमद्र श्रीवर्षलांछ्न श्रीवर्षलांछ्न श्रीव्रक्तलक्ष्ण श्रीव्रक्तलक्षण श्रीत्रपति श्रीत्रव्रक्तां श्रीत्रपति श्रीत्रव्रक्तां श्रीपति श्रीविद्यक्ति श्रीपति श्र |                            |        | समवायवशार्थमित् |   |                |
| श्रीमह<br>श्रीमान्<br>श्रीमुक्<br>श्रीवत्सलांछन<br>श्रीविमल<br>श्रीच्चलक्या<br>श्रुतिपृत<br>श्रुतिपृत<br>श्रुत्युद्धक्तं<br>श्रीयान्<br>श्रीयान्<br>श्रीयान्<br>श्रीयान्<br>श्रीयान्<br>श्रीयान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रीपूतगर्भे               |        |                 |   |                |
| श्रीमान्<br>श्रीयुक्<br>श्रीवत्सलांछन<br>श्रीविमल<br>श्रीव्चलक्त्या<br>श्रीत्वपति<br>श्रुतिपृत<br>श्रुत्युद्धक्तां<br>श्रीयम्<br>१०, ६०<br>१०, १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रीभद्र                   |        |                 |   |                |
| श्रीयुक्<br>श्रीवत्सलां छन<br>श्रीविमल<br>श्रीविमल<br>श्रीव्चलच्चण<br>श्रुतिपृत<br>श्रुतिपृत<br>श्रुतयुक्<br>श्रीयम्<br>१०, १००<br>१०, १००<br>१००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्रीमान्                   | 1      | •               |   |                |
| श्रीवस्तां छन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रायुक्                   |        | समीच्य          |   |                |
| अगिवमला ७, ७४ सर्वज्ञ २, १<br>श्रीवृत्तलक्त्रण ७, १०० सर्वदर्शी ७, ६७<br>श्रुतिपृत ६, ५३<br>श्रुत्युद्धक्ती ४, ७१ सर्वभापामयगी ४, ४३<br>श्रुत्युद्धक्ती ४, ७१ सर्वभागिदिक् ४, ७५<br>श्रेयान् ७, ३५ सर्ववित् २, २<br>श्रेष्ठातमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्रीवत्सलांछन              |        |                 |   |                |
| श्रीवृत्ताचार्या ७, १०० सर्वह्रोशापह ७, ६७<br>श्रुतिपति ४, ७० सर्वदर्शी २, ३<br>श्रुतिपूत ६, ८३ सर्वभापामयगी ४, ४३<br>श्रुत्युद्धत्ती ४, ७१ सर्वभागिदिक् ४, ७५<br>श्रेयान् ७, ३५ सर्ववित् २, २<br>श्रेष्ठातमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        | सर्वश           |   |                |
| श्रुतिपूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्राद्यलत्त्र्या           |        | सर्वेक्लेशापह   |   |                |
| श्रुतपूत<br>श्रुत्युद्धक्तां<br>श्रुत्युद्धक्तां<br>श्रेयान्<br>श्रेष्ठ<br>श्रेष्ठ<br>श्रेष्ठ<br>श्रेष्ठ<br>श्रेष्ठात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |        | सर्वदर्शी       |   |                |
| श्रेयान् ७, ३५ सर्वभागीदिक् ४, ७५<br>श्रेष्ठ १०, ५० सर्ववित् २, २<br>श्रेष्ठातमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | ६, ८३  | सर्वभापामयगी    |   |                |
| श्रयान्<br>श्रेष्ठ १०, ५० सर्वविद्येश्वर २, ५३<br>श्रेष्ठातमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | शु <i>त्</i> युद्धत्ता<br> | 8, 68  | सर्वमार्गदिक्   |   |                |
| श्रष्टात्मा १०, ५० सर्वविद्येश्वर २, ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रयान्                    | ७, રૂપ | सर्ववित्        |   |                |
| 2 01/41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | १०, ५० | सर्वविद्येश्वर  |   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | અ શાત્મા                   | २ ४२ । | सर्वलोकेश       | • | ۱, ۲۲<br>۲, ۲۲ |

| सर्वायुध                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ঽ৻৻ঽ            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| चर्वार्थं सम्बद्धाः स्वार्थं<br>सर्वार्थं सम्बद्धाः स्वारं | ७, ५.७   सुदृक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \a              |
| सर्वावलोकन                                                 | र, ६३ सुधाशोचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8, 4            |
| सर्वीयजन्मा<br>सर्वीयजन्मा                                 | २, ४ सनयतत्त्वज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳, <i>۲</i> ۲   |
| सहजन्मा<br>सहजन्मोति                                       | ₹, ३२ सुनिष्ठित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ξ, ξ <b>γ</b>   |
| <u> सर्वाज्यात</u>                                         | २, ७४ सुपार्श्वक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०, પ્ર         |
| सर्वशाकनमरस्रत                                             | ३, ४१ सुप्तार्यवीपम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७, ३१           |
| महस्राच्रहगुत्सव<br>सागर                                   | ₹, ₹६   सुप्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹०, <b>१०</b>   |
|                                                            | ७, २ ; सुप्रसन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>હ</i> . યુપ્ |
| साधु                                                       | ६, २३   नुमति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६, ५६           |
| साधुर्धारेय                                                | ६, २७   सुरज्येष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७, २६           |
| सामयिक                                                     | ६. ५ सुविधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5, E            |
| सामियकी                                                    | ६, ४ सुनत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७, ७८           |
| सामान्यलच्याचग्                                            | ६, २० सुभूत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७, ४४           |
| साम्यागेहरातत्तर                                           | ६, ३ सुश्रुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४, ६७           |
| सार्यवाक्                                                  | ४, ३३ ् सुधुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४, ६५           |
| सार्व                                                      | २, ५२   खिखवाक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४, ६४           |
| सारस्वतपथ                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४, ६२           |
| मिद                                                        | ४, ७६   सत्यमद्शी<br>१००७   सुसंवृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३, २२           |
| सिद्धकर्मक                                                 | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ę</b> , Ę    |
| सिद्धगगातिथि                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४, ५०           |
| सिद्धपुरीपान्थ                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>२०,</i> २७   |
| <b>चिद्ध</b> प्रत्याहार                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०, १४          |
| सिद्धमंत्र<br>-                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०, १८          |
| सिद्धवाक्                                                  | The same of the sa | १०, १६          |
| सिद्धसंगोन्मुख                                             | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ૭ <b>, પ્</b> ૪ |
| सिद्धा <b>श</b>                                            | 70000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६, ६३           |
| विद्यार्थ                                                  | 0,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | द्र, द <b>६</b> |
| <b>धिद्धानु</b> ज                                          | 7, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33,5            |
| सिद्धातमा                                                  | , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७, २७           |
| सिदालिंग्य                                                 | 13 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ૭, <b>१</b> १   |
| <b>सिद्धिस्वयं</b> वर                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | દ, દદ્દ<br>ર    |
| <b>सिद्देकशासन</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹, ८८<br>१०, ८  |
| सिद्धापगृहक                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤, ३८           |
| <b>चिं</b> हिकातनय                                         | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| सुगत                                                       | 0.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ् ६, ४७<br>३ ८६ |
| सुगति                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३, ४६           |
| सुगी                                                       | २, ६⊂   स्नानाम्बुस्नातवासव<br>४, ५२   स्मरारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹, &⊏           |
| <b>ड</b> ण .                                               | ४, ६२ , स्यात्कारध्यजवाक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · 5, 40         |
| <u>सुगु</u> तात्मा                                         | ६, ६३ स्याद्वादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४, ३६<br>४ इन   |
| 34                                                         | 4) 44   /212/41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४, २२           |

| स्याद्वाहंकारिकाच्चदिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤, ٧٢          | स्वोपज्ञटीकागत-गद्यांशस्ची                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| स्त्रज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३, ३१          | म्राज्ञा शिष्टिरादेशः                                 | ७४           |
| स्वतंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | દ્દ, પૂછ       | ऋपयः सत्यवचसः                                         | ७८           |
| स्वस्यस्तपरमासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤, ٥٥          | कियांसिहतानि कारकाणि वा वाक्यं कथ्यन्ते               | 55           |
| स्त्रभू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3: 44          | त्यादि-स्यादिचयो वाक्यमुच्यते<br>भृतिर्विभृतिरैश्वयम् | ७८<br>१२८    |
| स्वयंज्योति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2, 80          | यावन्तो गत्यर्थाः धातवस्तावन्तो शनार्थाः              | १२८          |
| स्त्रम्यप्रभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७, ५६          | श्रुति सर्वार्थप्रकाशिका                              | <u>5</u> 2   |
| स्वयम्प्रभु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | પ્ર, પ્ર       | सर्वे गत्यर्थाः धातवो ज्ञानार्थाः ६७,                 |              |
| स्त्रयम्बुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤, ٧३          | •                                                     |              |
| स्वयम्भू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७, ७१          | स्वोपज्ञटीका गतव्याकरण-सूत्रानुक्रमवि                 |              |
| स्त्रसौम्यातमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६, ५६          | स्रकति च कारके संशायां घञ् (कातं० ४।५।४)              | ११४          |
| स्रधा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5, 5           | त्र्रागशुपियुवहिभ्यो निः                              | 33           |
| स्यात्मनिष्ठित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २, ४३          | ग्रच्पचादिभ्यश्च ( कातं॰ ४।२।४८ )                     | १२५          |
| स्थामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4, 8           | ग्रचि इन् लोपः                                        | ५७           |
| स्थितस्यूलवपुर्योग<br>स्थितस्यूलवपुर्योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०, १३         | ग्रजेर्वी (कात० ३।४।६१)                               | <b>23</b>    |
| रिथर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०, ४८         | ग्रर्तिहुसुधृत्तिणी० (शा० उ० १।१३७) १०१               | ,११७         |
| स्तुतीश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>त्र्राधि वशीकरणाधि</b> ष्ठानाध्ययनैश्वर्येषु       | १७३          |
| <u>त</u> ुत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३, ७५          | ग्रन्यत्रापि (चड्पत्ययः) (कातं० ४।३।६२)               | ६२           |
| र <del>पु</del> रत्समरसीमाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हे, <b>७</b> ४ | श्रन्यत्रापि चेति                                     | 58           |
| स्थेयान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६, १७          | अपरपदेऽपि कचित्सकारस्य पत्वम्                         | १०४          |
| स्कोटवादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹0, ४७<br>     | श्रपात्क्षेशतमसोः (कातं० ४।३।५१)                      | १३१          |
| र ११ ज्या प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤, ٤٢          | स्रभिव्याप्तौ संपद्यतौ सातिर्वा (का० पृ० १०५)         | १२४          |
| हर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न, ६८          | <b>त्र्यवाप्योरल्लोपः</b>                             | १०२          |
| हरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द, <b>र</b> द  | त्र्रह्ण्यन्यः                                        | 60           |
| हवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३, ७३          | ग्रशिलटिखटिविशिभ्यः कः                                | ६८           |
| हर्पाकुलामरखग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹, ४२          | श्रातोऽनुपसर्गात्कः (कातं० ४।३।४) । ५६,<br>१७३,       | ξ <b>?</b> , |
| हिरण्यगर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ८, ११          | ग्राय्यन्ताच्च (कातं० ३।२।४४)                         |              |
| हुपीकेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न, २७          | इन श्रस्त्यर्थे                                       | \$\$0        |
| <b>हंसयान</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5, 25          | इः सर्वधातुम्यः                                       | 60           |
| ++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                       | १र०          |
| स्वोपझटीकागत-पद्यसुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~              |                                                       | i, 54        |
| श्रष्टौ स्थानानि वर्णानां (पाणि०शि०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व।<br>२\       | इंपद्दुःखसुखकुच्छाकुच्छार्थेषु (का०४।५।१०             |              |
| नियमो यमश्च विहितौ (रत्नक० ८७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •              | उपसर्गे त्वा तो डः (कातं ४।२।५२) ५५,                  |              |
| पुलाक सर्वशास्त्रज्ञो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.3            | उपसर्गे दः किः                                        | १०४          |
| पृथुं मृदुं दृढं चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | £3             | उपमानादाचारे (कातं० ३।२।७)                            | 380          |
| चत्तायां मंगले वृद्धी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5E             | उरः प्रधानार्थे राजादौ (कातं० प्र० १०६)               | 48           |
| स्नातकः केवलगानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६७             | ऋकृतृत्रुव्यमिदार्यजिभ्यः उन्                         | ५७           |
| सर्रें ऽमौ पवने चित्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83             | ऋवर्णव्यञ्जनान्ताद् ध्यण् (का०४।२।३५)                 | १३७          |
| Service Control of the Control of th | ६४             | करणाधिकरणयोश्च (कार्तं० ४।५।६५) ५७,                   | १३५          |

| कर्मण्यण् (जैनेन्द्र० २।२।१)                    | 90         | यदुगवादितः (कातं० २१६।११) ५७               | ११६    |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------|
| कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च (कातं ४।५।६२)             | 33         | याकारी स्त्रीकृती हस्वी कचित् (का० २।५।    | ७) ८०  |
| क्रवापाजिमिस्वदिसाध्य० (का०उ०७४२)               | १२         | याचिविछिप्रच्छियनि (कातं० ४।५।६४)          | 90     |
| केशाद्वोऽन्यतरस्याम् (जैने० ४।१।३५)             | १११        | वर्णागमत्वात् मोन्तः                       | 95     |
| क्मनच हात्पूर्वः                                | १०८        | वित्ते चंचुचणौ                             | 03     |
| क्षचित्र लुप्यते                                | <b>⊏</b> ₹ | विषे: किच                                  | ७३     |
| . कं सुकानौ परोत्तावच (का०४।४।१)                | ध्ध        | शकिसहिपवर्गान्ताच (का० ४।२।११) १३७         | , १३८  |
| गुनाम्युपधा किः                                 | ६२         | श्वन् युवन् मधोनां च शौ च                  | 60     |
| गौरप्रधानस्यान्तस्य स्त्रियामादा०               | ८२         | सन्ध्यक्तराणामिदुतौ हस्वादेशे              | 52     |
| घोपवत्योश्च कृति नेट् (कातं० ४।६।८०)            | ६६         | समासान्तगतानां वा (कातं॰ २।६।४१)           | ११२    |
| जि-मुवोः प्णुक् (कातं० ४।४।१८)                  | 50         | सर्वधातुभ्यः इः                            | १०२    |
| डोऽसंशयामपि (कातं० ४।३।४७) ६१,१११               | ,१२५       | सर्वधातुम्यो मन् ६७                        | , १२४  |
| ड्वनुबन्धात्त्रिमक् (कातं ४।५।६८)               | १३५        | सर्वधातुम्यष्ट्रन् (शाकटा० उ० ५६⊏)         | १२४    |
| तदस्यास्तीति मत्वं त्वीन् (कातं० २।६।१५)        | 58         | सर्वधातुभ्योऽसुन् ( शाकटा० उ० ६२८)         | १११    |
| तारिकतादिदर्शनात्                               | १३४        | स्त्यत्र्यादेरेयस्                         | 53     |
| तिक्छतौ च संज्ञायामाशिपि (का०४।५।११२)           | 203        | स्त्रियां क्तिः                            | ७४     |
| दृशेः कनिप् (कातं० ४।६।८८)                      | ६३         | स्त्रियामादा                               | १३५    |
| द्यतिस्यतिमास्थान्त्यगुर्णे इत्वं कातं० ४।१।७६) | ) १३४      | स्त्रियामादादीनां च                        | 53     |
| नद्यन्ताच्छेपाद्वा बहुबीहो कः ६३ ७              |            | स्वराद्यः (जैनेन्द्र० २।१।४२)              | હયૂ    |
| नभ्राट्नपादिति (पाणि०६।३।७५)                    | ६६         | स्वस्येति सुरात्वं च                       | 54     |
| नयतेर्डिच्च (उणादि०२६५)                         | १२५        | स्वार्थं शौषिक इण् ( जैनेन्द्र० २।१।४२ )   | 0.3    |
| नहिन्नतिन्नपिव्यधिकिचसिह०(जै० ४।३।२१६)          | ६०         | संपूर्वे विभ्य संज्ञायां ऋच् (का० ४।३।१७)  | १००    |
| नामिनश्चोपधायाः लघोगु चः                        | १३५        |                                            |        |
| नाम्नि स्थश्च                                   | १२६        | स्त्रोपज्ञविवृति-गत घातुपाठः               |        |
| नाम्यजातौ खिनिस्ताच्छील्ये (कातं० ४।३।७         |            | ग्रक ग्रग कुटिलायां गतौ                    | 388    |
| नाम्युपघात्प्रीकृहगृज्ञां कः (कातं० ४।२।५१)     | ६३         | त्र्रण्रस्णवण्मस्यम्यकस्यक्षस्य ध्वन शब्दे | १३३    |
| निर्वाणोऽवाते (कातं०४।६।११३)                    | ६५         |                                            | , १२४  |
|                                                 | , १२५      | कै गै रै शब्दे                             | ६३     |
| पदि श्रमि वसि हिन॰                              | १३३        | डुघान् डुमृन् धारण-पोषणयोः                 | १२६    |
| परिवृद्धदृद्धौ प्रभुवलवतोः (कातं० ४।६।६५)       | 48         | तृहि वृहि वृद्धौ                           | १०८    |
| पातेर्डति (शाकटा० उगा० ४६७)                     | 28         | नाधृ नाथृ याचने                            | 55     |
| पूञो हत्त्रश्च सिर्मनसश्च (शाक०उ०६६३)           | १२५        | मान पूजायां                                | १२६    |
| पृथिव्यादिभ्य इमन् (जैने २३।४।१२)               | १३५        | मूर्च्छा मोह-समुद्धाययोः                   | १२५    |
| बृहेः क्मकच हात्पूर्यः                          | २०७        | रिपि ऋषी गतौ                               | ६२     |
| भावे घज् (कातं० ४।५।३)                          | 33         | ६ श्रुतसागरी-टीकागत-स्त्रानुकम             | गाका   |
| भुवो डुविंशंप्रेपुच (का० ४।५।५६)                | 54         |                                            |        |
| भू स् श्रदिस्य किः                              | १७         | ग्रकत्ति च कारके संज्ञायां (का०४।५।४)१४    | १,१४२, |
| मन्यतेः किरत उच                                 | ६२         |                                            | ४, २१५ |
| यण् च स्त्रीनपुंसकाख्या                         | १३२        | ग्रगिशुभ्रियुवहिभ्यो निः                   | १९६    |
|                                                 |            |                                            |        |

| श्रच् पचादिम्यश्च (कातं॰ ४।२।४८) { १४१,<br>२३४, | <u>१</u> ३ |
|-------------------------------------------------|------------|
| श्रविशुचिरिचहुस्पि (शाक ॰ उणादि ॰ २६५)          | १६२        |
| ब्रजिरशिशिरशिविर (शा० उ० ५३)                    | ३४६        |
| ग्रजेर्भी (कातं० ३।४।६१)                        | १८५        |
| श्रित्तिहुसुधृत्तिया (शाक०उ०१।१३७) १६६,         | 385        |
| ग्रन्यत्रापि च (कातं० ४)३।६२) १४५,              | i          |
| म्प्रनिद्नुवंधानामगुर्णेऽनुपंग०(कातं० ५।६।१     |            |
| <b>ग्रपण्ट्वादित्वात्</b>                       | २१४        |
| श्रपरपदेऽपि कचित् सकारस्य पत्वम्                | २०१        |
| अपात्क्रेश-तमसोः (कातं० ४।३।५१) २०६,            | २४५        |
| श्रभिव्यासौ संपद्यतौ सातिर्वा (का०पृ० ०५)       | २३३        |
| श्रभूततद्भावे सातिर्वा                          | २२३        |
| ग्रम्यासविकारेष्वपवादो (कातं०३।२।३ वृत्ति)      | २३८        |
| ग्रभ्यासस्यादिव्यज्जनमवशेष्यम् का० ३।३।६)       | )२३८       |
| अमनुष्यकर्नु केऽपि च (कातं० ४।३।५४)             | 385        |
| ग्रवर्ण-इवर्णे ए (कातं० १।२।२)                  | 388        |
| ग्रवाप्योरक्वोप १६६                             | ३२६        |
| ग्राशि-लटि खटि-विशिम्यः कः                      | १५२        |
| ग्रस्योपधाया दीर्घो द्यद्धर्नामि (का० ३।६।४)    | रप्र६      |
| त्रात त्रत्                                     | १७५        |
| त्र्यातश्चोपसर्गे (कातं० ४।५।८४ <i>)</i>        | 385        |
| त्र्यातोऽनुपसर्गात्कः (कातं० ४।३।४) १४५         | १४७,       |
| २१६, २१⊏                                        | रप्र्      |
| त्रादनुबन्धाच (कातं० ४।६।६१) २२५ <sub>,</sub>   | २३५        |
| ब्रादिकर्मिण क्तः (पाणि० ३।४।७१)                | १६६        |
| त्राय्यन्ताच्च (कातं०३।२।४४)                    | . ५५       |
| म्रालोपोऽसार्वधातुके (कातं० ३।४।२७) २           | 08,        |
| रश्६,                                           | २३३        |
| त्रासौ सिलोपश्च (कार्तं० २।१।६४)                | २०८        |
| इण् जि-कृषिभ्यो नक् १४३.                        | १७३        |
| इरातः (कातं० २।६।५) १६७                         | २२१ ।      |
| इरात. वृद्धिरादौ िलाः (कातं० २।६।५              | २०४        |
| इदमर्थं ऋण्                                     | १७५        |
| इन ग्रस्त्यर्थे                                 | १८२        |
| इवर्णावर्णायोः लोपः (कातं०२।६।४४)               | १८०        |
| इेपद्दु:खसुखशुच्द्राकु (कातं०४।५।१०२)           | १८०        |
| उचरितप्रध्वंसिनो ह्ननुवन्धाः                    | २५०        |
| उपमान दाचारे (कातं० ३।२।७)                      | २५७        |

उपमितं व्याघादिभिः (पाणि० २।१।५६) २२१ उपसर्गे त्वातो डः (कातं धारापर) १७३ ऋऋतृवृञ्यमिदार्यार्जेम्य उन् १४१ ऋवर्णव्यञ्जनान्ताद् ध्यण् (कातं० ४।२।३५) र्प्र४ ऋपि-चृपिभ्यां यण्वत् (शा० उ० ४१०) 385 २१३ एजेः खश् (कातं० ४।३।३०) कर्तरि कृत र्प्र४ (कातं० ४।६।४६) १५४ कर्मण्यग् (कातं० ४।३।१) करणाधिकरणयोश्च (कातं० ४।५।६५) १४१ १७२ कसिंपिसिभासीशस्था प्रमदां च कारितस्य।नामिड्विकरखे (कातं० ३।६।४४) १८८ कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च ।कातं० ४।५।६२) १६७,२५२ कृवापाजिमिस्वीद (उणादि १) १८५ केशाद्वोऽन्यतरस्याम् (जैनेन्द्र० ४।१।३५) २११ २०७ क्मन्नाच हात्पूर्वः कचित्पूत्रोंऽपि लाप्यते 788 क्वंस-कानौ परोत्तादच (कातं० ४।४।१) १३१ गम-हन-जन-खन-घता० (कातं० ३।६।४३) २४३ गुणादिष्ठेयन्सौ वा (कातं० २।६।४० वृत्तिं) । १६८ 388) १८४ गनाम्युपधा क्तिः गीरप्रधानस्यान्तस्य स्त्रिया० (कातं० १) ३२) १६०, १६६, १६६ घुटि चासम्बुद्धौ 005 घोषवत्योश्च कृति (कातं०४।६।≒०)१७२,१६१,२३४ चणरोत्ताचेक्रीयितसन्नन्तेपु ,कातं० ३।३।७) २३८ (४।४।४३) जागरूकः २५० जिम्रवोः पणुक् (कातं० ४।४।१८) १७४,१७५ जीर्यादिविश्रिपरिभू (कार्त० ४।४।३७) १७५ ञ्यनुबन्धमतिबुद्धिपूजार्थेभ्यःक्त (का०४।४१६६) २१४ डोऽसंज्ञायामपि (कातं० ४।३।४७) (१४५, २०३ ( २११, २३४ ड्यनुबन्धात्त्रिमक् (कातं० ४।५।६८) २५ ० तदस्यास्तीति मत्वं त्वीन् ।कातं० २।६।१५) 350 तद्वदिष्ठेमेयस्य बहुलम् 387 तारिकतादिदर्शनात् १७५, २४४, २४६ तिक्कृतौ च संज्ञायामाशिपि (का०४।५।११२) १६६ तिमि रुधि मदि मंदि चंदि-388 तृतीयासप्तम्योः 588 (का० रा४।२)

| दिय पति गृहि स्पृहि (का०४।४।३८) २२३                                   | प्रशस्य श्रः (जै०४।१ ११६) १६८,२०८ २४६                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| दद्दोऽघः (का॰ ४।१।८०) १६६                                             | प्रशंसायामिन् २४४                                       |
| द्यतिस्यतिमास्थान्त्यगुरो (का०४।१।७६) २४६                             | प्रियस्थिरस्फुगेन्गुरुबहुल शा० २ <b>।३</b> ।५२)     २४६ |
| दाइस्य च (का॰ ४।६।१०२ १४१                                             | भावे (कातं० ४।५।३) १६६                                  |
| दामारीवृज्भ्यो नुः २१७                                                | भ्राच्यलंकुञ्भूमहिमचित्रति (का०४।४१)१७४                 |
|                                                                       | मियो चलुको च (कातं०४।४।५६) १४१                          |
| दीर्घश्चाम्यासस्य २३८                                                 | भुवो डुर्विशंप्रेषु च (कातं०४।४।५६) १७२                 |
| <b>हशे कनिय् ( कातं० ४। ३१८८)                                    </b> | भ्स्य्रदिभ्यः किः १६५                                   |
| धातोस्तोऽन्तः पानुबन्धे (कातं०४।१।२०) १६५ १७५                         | मृमृत्चिग्तिमरित ( शाक ७ ७ ) १६६                        |
| धुड्घातुबन्धयोः रश्४                                                  | मनोर्नस्वारो बुटि (का० ४। २।४४) २३८                     |
| नद्यन्ताच्छेपाद्वा बहु ब्रीही कः १४७,१५०,                             | मन्यतेः किरत उच्च १८५                                   |
| नंचादेर्युः (कातं० ४।२।४६) २१६,२३४                                    | मान्वध्दान्शान्भ्यो (का॰ ३।२।३) २३८                     |
| न भ्राट्न पात् (पाणि ०६।३।७५) १६२                                     | मूर्ती वनिश्च (कातं०४।५।५८) २५६                         |
| नन्दिवासिमदिवृषि २१६                                                  | यण् च स्त्री-नपुंसकाख्या २४७                            |
| नयतेर्धिच (उगादि० २६५) २३४                                            | यदुगवादितः (कातं० २।६।११) १४१, २२१                      |
| नस्तु क्यचित् १६६                                                     | यममनतनगमां क्वौ पंचमलोपः १७५                            |
| नहित्रुतित्रुपिव्यधिवित्तसिहतानिपु १४५                                | याकारी स्त्रीकृती हस्यौ क्राचित् (कातं०२।५।२७) २१३      |
| नाम्नि तुमृत्रजिधारि(कातं० ४।३।४४) २१०, २१३                           | याचि-विक्ति-प्रच्छि-यजि (का० ४।५।६६) १५४                |
| नाम्न्यजातौ शिनिस्ताच्छील्य (कातं०४।३।७६) १८०                         | युजरसमासं नुर्घु (कातं०२।२।२८) <b>२४</b> ३              |
| २१०, २१३                                                              | बुवुशामना कान्ताः (कातं०४।६।५४) २३८                     |
| नामिनश्चोपवाया लघोः (कातं०३।५।२) २१४,६५२                              | रमिकारिकुपियातृ विरिचि १६५                              |
| नामिनोवींग्कुलु रोव्यंखने (कातं०३।८।१४) २३५                           | रमृवर्गः (का॰ रे।२।१०) २०७                              |
| नाम्नि'स्थश्च (कार्तं० ४।३।५) २३६                                     | राजन् ग्रहन् सिख (कात॰ पृ० १०६) १६६, २५३                |
| जान्याध्यापीक्यामां के. (का ० ४।२।५१) । १४७, १७६                      | रान्निष्ठातो नोपॄमूर्च्छिमदि (का०४।६।१०१) २३५           |
| नाम्युपधाप्रीकृगृज्ञां क. (का०४।२।५१) { १४७, १७६                      | राल्लोप्यो २३५                                          |
| नाम्यन्तयोर्धातुत्रिकरणयोगु गः ्कातं०३।५।१) १६६                       | वर्णागमत्वान्मोऽन्तः १६५                                |
| निर्वाणोऽवाते (कातं० ४।६।११३) १६५                                     | वर्तमाने शन्तुङानशाव (का० ४।४।२) १४२ १५४                |
| निष्टा क्तः २३५                                                       | विते चंचु-चर्णी १८३                                     |
| नीदिलिम्यां मिः १६६                                                   | विशेपातिदिष्टः प्रकृतं न वाधते २०७                      |
| परिचृददृढी प्रमुवलवतोः (का०४।६।६५)१४३,१७२                             | विषे: किच (शा॰ उचादि॰ ३१६) १५६, २०६                     |
| पदि ग्रिंस विस इति मिन १६६,२०६,२४८                                    | वृगा-तृची (कात० ४।२।४७) २०८, २३८                        |
| पाते इंति (शाकटायन उर्णादि, ४६७) १७२                                  | वद्धस्य च ज्यः (शाकटा० रोशे ४८) २०८, २१६                |
| परि मध्ये ग्रन्तःपष्टयां वा (शाकटायन२।१।६) २४४                        | वृज्दुर्जुर्पाण्शासुरतुगुहां क्यप् (का०४।२।२३) १६२      |
| पुत्रह्यात्रामित्राश्च वृत्र-मंत्री च २५५.                            | शिकशिमयहिन्योऽतः २०२                                    |
| पुं बद्धापितपुंस्कादनूङ (का०२।५।१८) २१६,.५०                           | शं पूर्वभ्यः संज्ञायां ग्रन् (कातन्त्र ८।३।१७) २१२      |
| पूत्रो हस्वश्च सिर्मनसश्च ।शाक०उगादि०६६३) २३५                         | शिकिसिहिपवर्गान्ताच्च (का० ४।२।११) १६५                  |
| पशिच्यादिस्य इमन (जैनन्द्र० ३।४।११२) १५०                              | रवड, रहर,                                               |
| राज्योगपाला भरि चारामो (का० ४) १)५५) १७५                              | शक्ये यः स्वरवत् १८०                                    |
| प्रशादित्वात् गाः १६२,२२१                                             | शमादीनां दीवों यनि (कात० ३।६।६६) १४२                    |
|                                                                       |                                                         |

| शमामष्टानां घिनिख् (कात० ४।४।२१)                                     | १८     | श्रत सातत्यगमने                              | १५१           | २३४    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------|--------|
| शीतोष्णतृपादसह त्रालुः (शाक०२।२।४८)                                  | २२३    | ऋ गतौ                                        | 338           | २१५    |
| श्वमगमहनवृषम् (कात० ४।४।३४)                                          | २५६    | ऋ स गतौ                                      | ,338          | २१५    |
| शण्डिकादिभ्यो ज्यः                                                   | २२१    | कुथि पुथि लुथि मथि हिंसा-संक्लेशयोः          |               | 338    |
| शैषिकोऽस् (पा॰४।३।६२)                                                | १५०    | कै गै रै शब्दे                               |               | 380    |
| श्वन् युवन्सघोनां च                                                  | રપૂપ્  | डुधाञ् डुभृञ् धारग्ग-पोपग्ययोः               |               | २१४    |
| षोऽन्त कर्मां ए                                                      | २१६    | तृहि वृहि वृद्धी                             |               | २०७    |
| सक्यक्णी स्वांगे (का० प्र० ११३) २१०,                                 |        | तृह तृहि वृह वृहि वृद्धौ                     |               | \$ 195 |
| सन्ध्यस्य गामिदुतौ हस्त्रादेशे                                       | १६६    | तृच् सृच् ग्वं गतौ                           |               | २ १८   |
| समासान्तगतानां वा (का॰ २।६।४१) २१२,                                  |        | 2 0 0 0                                      | २१६,          | २ १८   |
| सर्वधातुम्योऽसुन् (शाक० उणादि ६२८)                                   | 298    | नृ नये                                       |               | २०४    |
| सर्वधातुम्यो मन् (का० उ०७७३) १५१,                                    | 1      | भ्राज् भ्रास्ट हुम्लास्ट दीप्तौ              |               | १७४    |
| सर्वधातुम्य इः १८५, १६६ २१२,                                         |        | मल मल्ल धारखे                                |               | 338    |
| सर्वधातुभ्य डः                                                       | २१६    | मूच्छी मोह-समुच्छाययोः                       |               | २३५    |
| सर्वधातुम्यष्ट्रन् (शाकटा० उखादि० ५६⊏)                               | २३३    | यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु                     |               | 148    |
| सान्तमहतोनोपधाया (का॰ २।२।१८)                                        | 385    | राध साध संसिद्धी                             |               | 92६    |
| सिद्धिरिज्वद्व्य्णानुबन्धे (का अशश)                                  | : ५६   | रिष चीवृ स्रादान संवरणयोः                    |               | १८४    |
| स्धाञ्यधिश्चितिश्चति                                                 | २४६    |                                              | १८४,          | 385    |
| स्जिहशोरागमोऽकारः (का० ३। ४। २५)                                     | २०८    | रुजि भूजी भर्जने                             | •             | 238    |
| स्जीय्नशां करप् (कात० ४।४।४८)                                        | १७५    | लोकु लोचु दर्शन                              |               | 308    |
| स्भूम्यां गः                                                         | 285    | विचिर पृथग्नावे                              |               | १४२    |
| स्यूलदूरयुविचप्रजुदाणां (का०पू०३०२)                                  | २५२    | विद् शाने अदादौ                              |               | 383    |
| स्पायितञ्चिवञ्चिशकित्तिपि (शा० उ० १७०)                               |        | विद विचारणे रुधादौ                           | •             | "      |
| ·                                                                    |        | विद् सत्तायां दिवादौ                         |               | "      |
| १७३ <sub>,</sub> २१४,<br>स्वस्रनप्तृनेष्ट्रत्वप्रृज्ञतृ              |        | विद्लट लाभे तुदादौ                           |               | "      |
| स्वयन्यादेरेयण् (कात० २१६१४)                                         | 308    | •                                            |               |        |
| स्वरत्यातिम्बालस्य (सार्वा १८००)                                     | श्रद्ध | श्रुतसागरी दोकाणत संस्कृत-पद                 |               |        |
| स्वरवृहगिमग्रहामल् (का॰ ४।५।४१)<br>स्वरात्परो धुटि गुणि वृद्धिस्थाने | 338    | अकर्ता निर्गु गः शुद्धः (यश ०५ २५०)          |               |        |
|                                                                      | २०८    | त्रकर्ताऽपि पुमान् भोक्ता (यश०५ २५३          |               |        |
| स्वराद्यः (क० ४।२।१०) १६१, १७६,१८०                                   | •      | अन्तियाश्च वृत्तस्थाः (महापु०पर्व४२-स्रो     | 10 रूप        |        |
| स्वरो हरवो नपुंसके (का॰ २।४।५२)                                      | 186    |                                              |               | १६३    |
| स्वस्येति सुरात्वं चेति '                                            | 305    | श्रच्चेंयमाद्यं सुमना मना (पार्श्व॰ २)       |               | 338    |
| स्वार्थे ग्रण्                                                       | १७५    | त्रजो मिण्मुपाविध्यत्त                       |               | १६७    |
| स्वार्थे शौषिकं इकण्                                                 | १८२    | त्रज्ञो जन्तुरनीशोऽय                         | ٠.            | १८३    |
| स्त्रियामादा (कात० २।४।४६)                                           | २५२    | त्र्रताम्रनयनोत्पर्ल (चैत्यम० श्ठी०          | ₹ <b>१)</b> . |        |
| स्त्रियां क्तिः (कातं० ४।५।७२)                                       | १६०    | स्रथोपाध्यायसम्बन्धि                         |               | १६४    |
| हस्वाक्पोमोंऽन्तः (का०४।१।२२) २१०                                    | , २१३  | त्र्रार्थस्यानेकरूपस्य (त्र्रष्टश उद्धृत     | •             |        |
| श्रुतसागरी टीका-गत घातुपाठः                                          |        | श्रद्धैतं तत्त्वं वदित कोऽपि (यश०८           | -             |        |
|                                                                      | २४१    | त्र्राध्यातमं बहिरप्येष (त्र्राप्तमी० कारिका | •             |        |
| श्रयरणवणभणभणकणष्टनध्वन शब्दे २१३                                     | रं,२४८ | श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः                       | १६३,          | 480,   |

| ग्रनध्ययनविद्वान्से (वाग्भटालं ० ४, ६८)            | १६६    |
|----------------------------------------------------|--------|
| त्रानुमवत पिवत खादत (यश० २, २५०)                   | २३०    |
| ग्रन्तकः कुन्दको नृणां (स्वयम्भृ०६६) २१०,          | રપુપુ  |
| ग्रन्तःक्रियाधिकरणें (रत्नकः १२३)                  | પૂપ્   |
| श्चन्तदु रन्तसंचारं (यश०६, २६६)                    | २२२    |
| ग्रन्धाः पश्यन्ति रूपाणि (समव० ६०)                 | १५६    |
| ग्रपूर्वकरखेऽन्येवं (महापु० २०, २५.५)              | १८४    |
| ग्रमिलियतकामधेनी (यश० ग्रा० ८, ३६०)                | २०३    |
| ग्रन्यरकुमारहेलास्फालित                            | २३६    |
| ग्रारिइनन-रजोइनन (ग्राचारखार पृ० १)                | રૃપ્પ્ |
| ग्रलंच्यशक्तिर्भवितव्यतेयं (स्त्रयम्भू० ३३)        | २३८    |
| ग्रल्पफलबहुविघात (रलक० ८५)                         | २०३    |
| ग्रव्यक्तनरयोर्नित्यं (यश० ६, २७१) २३०,            | २३७    |
| ग्रश्वकर्णिकयाञ्चिष्ट (महापु० २०, २५.६)            | १८४    |
| ग्रष्टी स्थानानि वर्णाना (पाणि । शि० १३)           | १६४    |
| त्रसंदेचिवपं घाति (महापु॰ २५, ४१)                  | २१७    |
| ग्रसहेद्यादयाद्भुक्ति (महापु० २५,४०)               | २१७    |
| ग्रवह्रे द्योदयो घाति (महापु॰ २५,४२)               | રં ફેળ |
| ग्रसुर्या नाम ते लोकाः (शुक्लय॰ग्र०४०मंत्र३)       | २ ८    |
| ग्रहमेको न मे कश्चिदस्ति (यश ० ६, २८३)             | २०५    |
| ग्रर्हच्चरणसपर्या (रतक० श्ठी० १२०)                 | २११    |
| ग्रहंदक्त्र प्रस्तं गण्धररिचतं                     | १६२    |
| ग्राकर्ण्याचारस्त्रं (ग्रात्मानु॰ स्हो॰ १३)        | ¥3,    |
| त्राकुष्टोऽहं हतो नेव                              | १८५    |
| श्राचार्याणां गुणा एते                             | १६४    |
| श्राज्ञामार्गममुद्भव ( त्रात्मानु० श्ठो० ११)       | १६४    |
| ग्राशसम्यक्त्वमुक्तं (ग्रात्मानु० रहो० १२)         | १६४    |
| <b>ग्रात्मा मनीपिमिरयं (कल्या०श्ठा०१७)</b>         | २३५    |
| त्र्यात्माऽशुद्धिकरेर्यस्य (यरा <i>०</i> ८, ४११)   | \$ 3 ! |
| श्रात्यन्तिकस्यमायोत्था                            | २१३    |
| त्र्याद्यश्चतुर्दशदिनैर्विनिवृत्तयोगः (निर्वा॰ २६) | २४५    |
| श्राधेन हीनं जलधावदृश्यं                           | १६८    |
| श्रापगासागरस्नान ( रत्न० श्लो० २२ )                | १५५    |
| श्राप्तागमाविशुद्धत्वे (यश० ८, २६६)                | २२३    |
| श्रायात मो मेचकुमारदेवाः (प्रतिष्ठा०२,१३२)         |        |
| त्रारामं तस्य पश्यन्ति (बहदा० ४,३, १४)             | 308    |
| श्राशागर्त्तः प्रतिप्राणि (श्रात्मानु॰ ३६)         | १८७    |
| त्र्याशायन्धकचित्तर्ति <b>ः</b>                    | १८७    |
| इतीयमासमीमांसा (ग्राप्तमी० ११४)                    | २५०    |

| इत्थं शंकितचित्तस्य (यश ० ६, २८३)            | २०५   |
|----------------------------------------------|-------|
| उत्त्रेपावत्तेपा (पड्दर्शन० स्त्रो० ६४)      | રસ્ય  |
| उद्युक्तस्त्रं तपस्यधिक (श्रात्मानु० २१५)    | १८८   |
| उर्वश्यामुद्पादि रागवहुलं (ग्रक्लं ० ४)      | १५८   |
| एकस्तम्भं नवहारं (यश० ८, ४००)                | १४८   |
| एकादशांगद्विसत                               | १६४   |
| एतत्तत्त्विमदं तत्त्व (यशः ६, २८३)           | २०५   |
| एतामुत्तमनायिकामभिजना (श्रातमानु॰ १२८        | २३४   |
| एतैतेऽतित्वरितं च्योति (नन्दी० श्लो १२)      | १६४   |
| एप एव मवेद्देव (यशा ६, : ८३)                 | २८५   |
| एश्वर्यस्य समग्रस्य (ग्राने ना० ४३)          | १५४   |
| कन्तोः सकान्तमपि महामवैति (भूपार्व १२)       | २३४   |
| कन्दर्पस्योद्धुरो दर्प ( स्वयम्भू० श्लो ६४ ) | २३४   |
| कमण्डलुमृगाजिनाच् (पात्रकेसरि स्तो०)         | ६३६   |
| कर्मात्मनो विवेक्ता यः (यश ० ८ ४१०)          | २४६   |
| करगात्रययाथातम्य ( महापु॰, २०, २४६ )         | १८४   |
| करखाः परिखामाः ये (महापु० २०,२५०)            | १८४   |
| करणे त्वनिवृत्ताख्ये (महापु० २०, २५३)        | १८४   |
| करतलेन महीतलमुद्धरेत्                        | १४६   |
| कायवालग्रहोध्वींग (ग्रष्टांङ्ग० स्ठो० ५।६)   | १६२   |
| किमु कुवलयनेत्राः                            | २०६   |
| किं शोच्यं कार्पण्यं (ग्रमोघवर्प)            | १७५   |
| <b>कुदेवशास्त्रशास्तृ</b> णां                | १५६   |
| कुशोशयसमंदेवं (महापु० पर्व १२, श्लो० २६५)    | 2419  |
| कुद्धाः प्राग्यहरा भवन्ति (ग्रात्मानु॰, १२७) |       |
| वृत्तकर्मच्यो नास्ति २२८,                    |       |
| कृत्वा पापसहस्राणि                           | २०३   |
| कुणोऽमावात्मनीष्टी च                         | १६२   |
| कोटीशतं द्वादश चैंव काट्यो (श्रुतमक्ति)      | २३२   |
| को देवः किमिदं ज्ञानं (यश ० ८, २६६)          | २२२   |
| चायिकमेकमनन्तं (श्रुत॰ २६) १४६,              |       |
| नुत्पिपासाजरातंक (रतक श्लो० ६) १६४,          |       |
| खरत्वं मेहनं स्ताब्ध्यं (संव पंच ० १६७)      | र्प्र |
| गजञ्चप्रमसिंहकमला                            | १५७   |
| गण्धरचक्रधरेन्द्र (चेंत्यम० २६)              | २०६   |
| गत्योरवाद्ययोर्नाम (महा० २०, २५७)            | १८४   |
| गिरिमित्यवदानवतः (स्वयम्भू०१४२) १५३,         | •     |
| गुण्दोपाकथी साधोः                            | १६३   |
| THE THE PROPERTY (ALTERY 2103) 254           |       |

| गोपुच्छिक. श्रोतवासा                        | २४४ । | देशप्रत्यच्चवित्केवल '                      | १८४          |
|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------|
| गोपृष्ठान्तनमस्कार (यश० ६, २८२)             | १५५   | दोषानाकृप्य लोके                            | १८१          |
| गंगावर्तं कुशावर्ते                         | १६६   | द्वादशवल्जो भवेत् शाणः                      | २४३          |
| चतुर्लंद्धाः सहस्राणि                       | १६०   | द्युतिमद्रथांगरिवविम्बिकरण (स्वयम्भू । १२५) | १६८          |
| जम्बूधातिकपुण्करार्धवसुधा (त्राकृ० चैत्य०)  | २२६   | ध्वनिरपि योजनमेकं नन्दीश्वर० २१) २१५,       |              |
| जातिर्जरा मृतिः पुंसा (यश॰ ८, ४१२)          | 305   | न कापि वांछा वन्नते (विपाप० ३०) १६८,        | २३७          |
| जित्वेन्द्रियाणि सर्वाणि (यश० ८, ४१०)       | १८३   | नखचन्द्ररिमकवचातिर्घाचर (स्वयम्भू० १२४)     | )१८६         |
| जैनं नैयायिकं चौद्धं                        | २२७   | न भुक्तिः चीगामोहस्य (महापु॰ २५,३६          | २१७          |
| जंघाश्र <sup>ेण्य</sup> ग्रिशिखा            | १५६   | न सन्ति पर्वता भाराः                        | २४५          |
| शानं पूजां कुलं जातिं (रत्नक० २५) १४५,      | १५६   |                                             |              |
| ततश्चाध प्रवृत्ताख्यं (महा० २०, २५२)        | १८४   | नामावः सिद्धिरिष्टा (सिद्धभ०२)              | २३६          |
| तत्त्वे ज्ञाते रिपौ दृष्टे (यश ० ६, २८३)    | २०५   | नार्पत्यान् विस्मयान्तिईत                   | १५३          |
| ततोऽहो च कपायांस्तान् (महा०२०, २५८)         | १८४   | नाइंकारवशीकृतेन मनसा (ग्रक्लं० १४)          | २२३          |
| तत्र परं सत्ताख्यं                          | २२५   | निः किंचनोऽपि जगते न कानि जिन               | १५२          |
| तत्राद्ये करणे नास्ति (महापुरा० २०, १५४)    | १८४   | निज <b>कु</b> लैकमण्डनं                     | २१५          |
| तव रूपस्य सौन्दर्यं (स्वयम्भू ० ८६) १५८,    | २३८   | नियमो यमश्च विहितौ (रत्नक॰ ८७)              | १८३          |
| त्वया धीमन् ब्रह्मप्रशिधि (स्वयम्भू० ११७)   | २५५   | निरामरणभासुरं                               | २०१          |
| त्वं लब्ध्यत्त्रस्त्रोधनेन                  | २३०   | निर्प्रन्थकल्पवनिताव्रतिका                  | १५६          |
| तत्संस्तवं प्रशंसा वा । यश॰ ६, २९६)         | २२३   |                                             | २०२          |
| तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्नां (कुमारस०१,२६  |       | निवेंदसौष्ठवतपद्वपुरात्मभेद                 | <b>રહપ્ર</b> |
| त्वामेत्र वीततमसं परिवा० (कल्यागा० १८)      | १७२   |                                             | , २१३        |
| तिलसर्पपमात्रं च (यश० ४, ११५)               | १६६   | पित्तुणां काकचाण्डालः                       | १८५          |
| त्रिदशेन्द्रमौलिमणिरत्निकरण (स्वयम्भू०१२३)  | १८६   | पयोवतो न दथ्यत्ति (स्राप्तमी० ६०)           | १७१          |
| तुच्छोऽभावो न कुस्यापि (यश० ६, २७३)         | २२६   | परमाखोः परं नाल्पं                          | १६४          |
| तुंगात्फलं यत्तदकिंचनाच (विषा० १६)          | १८०   | पर्यायात्त्रपदसंघात (श्रुतम० स्ठो० ५)       | २३०          |
| तृतीये करणेऽप्येवं (महा० २०, २५६)           | १८४   | परीपहादिभिः साधो                            | १६३          |
| तेपां समासतोऽपि च (श्रुतभ० ६)               | २३०   | पश्यन्ति ये जन्ममृतस्य जन्तोः (यश० ५,५२)    | ) २२४        |
| दग्धं येन पुरत्रयं शरभुजा (त्राकलंकस्तो० २) | २१२   | पाठो होमश्चातिथीनां                         | २४०          |
| दानं प्रियवाक्सहितं                         | १७४   | पापमरातिधर्मो (रजक० को० १४८)                | १८०          |
| दानं शीलं चान्ति                            | २२१   | पिशाचपरिवारितः पितृवने (पात्रके०)           | २३ं६         |
| दिवाकरसहस्रभासुरं (श्री गौतम )              | २००   | पुलाकः सर्वशास्त्रशे                        | १८८          |
| दिशं न कांचिद्विदिशं न (सौन्द० १६, २८)      | २२५   | <b>पंचस्थावरर</b> चा                        | १८६          |
| दिशं न कांचिद्विदिशं न (सौन्द० १६, २६)      |       | पंचाचारधरः संघ                              | १६३          |
| द्वितीयत्त्रणसम्बन्धि (महा० २०, २५१)        | १८४   | पंचाचारता नित्यं                            | १९५          |
| दीचाप्रमृति ।नत्यं च                        | ४३१   | प्रथमोऽप्ययमेव संख्याते                     | २२८          |
| दुष्टमन्तर्गतं चित्तं                       | १६७   | प्राग्एरय चुत्पिपासे द्वे १६०,              | १६२          |
| देवं तत्वं प्रमाणं च                        | २२७   | प्रातिहार्यविभवेः परिष्कृतो (स्वयम्भू० ७३)  | २३४          |
| देनाधिदेवचरणे (रतक शक्ते ११६)               | २११   | प्रायः पुष्पाणि नाश्रीयात् (सागार० ३, १३)   | ) २१०        |
| देवास्तीर्थंकगश्चिक                         | २११   | वन्धमोत्तौ रतिद्वीषौ                        | २२३          |

| बुद्धिसुखदुःखेच्छा (पड्दर्शनस० ६३)          | र्द्यू |                                              | १६२              |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------------|
| वोधो वा यदि गाऽऽनन्दो                       | र्५०   |                                              | १८५              |
| मर्भिमस्मजटाबोट (यशस्ति० ६, २६६)            | ર્ગ્ગ્ | लोकालोकदशः सदस्यमुकृते १६८,                  | २४१              |
| भुंजानोऽभ्युदयं चार्हेन्                    | १६१    | लोकेऽन्योन्यमनुप्रविश्य                      | २४२              |
| भृंगारतालकलश्चनसुप्रतीक                     | १६५    | वपुर्विरूपात्तमलच्यजन्मता (कुमार०५, ७२)      | २१३              |
| मचिकागर्भसंभूत                              | २१०    | वर्णांगमो वर्णविपर्ययश्च (का० वृत्ति उद्धृत) | २५२              |
| मनसः शुद्धिविनाशो                           | ०३१    | वर्णांगमो गर्नेन्द्रादौ ( ,, ,, )            | ર્યુર            |
|                                             | ६८६    | वरपद्मरागकेशर ( नन्दोश्वरम० ६ )              | १६४              |
| मन्दं मन्दं चिपेद्वायुं (यशस्ति व्र ५, ३६६) | १८३    | वरोपतिप्सयाऽऽशावान् (रत्नकः २३)              | १५६              |
| मिल्लर्मेल्लजये मल्लः                       | 338    | विधमागुरिरल्लोप (कातंत्र० उ०) २००,           | ३३६              |
| महोत्तो वा महाजो वा ( यशस्ति ० ७, ३५८)      | -      | विधुर्गु रोः कलत्रेग (यश० ७, ३६३)            | २०६              |
| मानस्तम्भाः सरांसि (महापु पर्व २३, १६२)     |        |                                              | २१४              |
| मानुपीं प्रकृतिमभ्यतीतवान् (स्वयम्भू० ७५)   | १६३    | 100.00                                       | 308              |
| मिथ्यादृष्टिरमव्यो (समव० स्तो ५ ५८)         | १५६    | विपयेष्वतिस <b>क्तिरियं</b>                  | ९६०              |
| मुखेन किल दिच्योन (पात्रके० स्तोत्र)        | इह     | वैराग्यं ज्ञानसंपत्ति (यरा० ८, ३६२)          | १६२              |
| मृद्वत्रयं मदाश्चाष्टौ (यशस्ति॰ ६, ३२४)     | १५५    |                                              | २१५              |
| मूलप्रकृतिरविकृति (सांख्यतत्त्वकौ०)         | 100    | शार्णं पाणितलं मुष्टिं                       | रे४३             |
| मैथुनाचरणे मूढ (ज्ञाना० १३।२)               | २३४    | शिवोऽयं वैनतेयश्च ( शुभचन्द्रसूरि )          | २१३              |
| मोहादिसर्वदोपारि (चैत्यम ५५)                | १५५    | शीलं व्रतपरिरक्त्य (स्त्रनगरध० ४, १७४)       | १८५              |
| य इहायुतिसद्धाना (पड्दर्शनसमु ८६६)          | च्ड्यू |                                              | च्यु १<br>च्यु १ |
| यशार्थ पशवः सुष्टाः (यशस्ति० ४, ६/)         | १६७    | शुद्धोऽपि देहसम्बद्धो (यश० ५, २५३) १७४       |                  |
|                                             | ,299   | शुश्रुपा श्रवणं चैव (महापु० १, १४६)          | (yo              |
| यत्रेकापि स्फुटयति नटद्                     | १६५    | शोभा तमोऽर्कभार्यायां                        | २२०              |
| ययोरेव समं वित्तं                           | च्पूर  | शौचमजनमाचामः (गरा ६, २६६)                    | হহহ              |
| यस्य ज्ञानदयासिन्धो (ग्रमस्को० १, १)        | १५३    |                                              | <b>२</b> २२      |
| यस्मिन् सर्वासि भृतानि (शुक्रयजुर्वेद०४०,६  |        |                                              | २५३              |
| यानि स्त्रीपुंसलिंगानि (सं० पंचसं० १६८)     | र्ध्र  |                                              | १५०              |
| यावजीवेत्सुखं जीवेत् (यश ५, २५३)            | २२४    | पण्मासयोगी मासदि                             | 838              |
| येनोर्ध्वश्रृंगगिरिनार गिराविनापि           | २१७    | प्रष्ट्याः चितेस्तृतीयेऽस्मिन् (यश० ७, ३७०)  | -                |
| ये वीरपादौ प्रणमन्ति नित्यं (वीरभक्ति ३)    | 210    | पोडशशतं चतुर्क्षिशत् (श्रुतभ० २३)            | २३१              |
| योऽत्तस्तेनेपु विश्वस्तो (यश० ८, ४११)       | १६१    | सग्रन्थाऽऽरम्महिसानां (रत्नकः २४)            | १५६              |
| योगतो हि लभते विवन्धनं (पद्मनिन्द)          | १६२    |                                              | २५२              |
| यो न च याति विकारं १३४, २००                 | •      |                                              | <b>र्३३</b>      |
| यो इताशः प्रशान्ताशः (यश० ८, ४१०)           | २०५    | 0 00                                         | , २२२            |
| यः पापपाशनाशाय (यश० ८, ४११)                 | १८५    |                                              | २१७              |
| यः श्रुत्वा द्वादशांगीं (त्रात्मानु० १४)    | १६४    |                                              | १८०              |
| रतन्त्रयपरिप्राप्ति                         | १५३    | 1 2 20 2 ( 11 5115)                          | २२३              |
| रागद्वेपौ यदि स्थातां                       | १८७    | 2000 (                                       | २१०              |
| वनस्य वाद स्थाता<br>३६                      | 1-10   |                                              |                  |
| 11                                          |        |                                              |                  |
|                                             |        |                                              |                  |

| सरता निधयो देव्यः (महा० ३७, १४३)               | 36           |                                                | च्४०.       |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| सर्वथा नियमत्यागी (स्वयम्भू० १०२) १६७,         | ,२३३         | गइ इंदियं च काये (गो० जी०१४१,) <sup>,</sup>    | १५६         |
| सर्वज्ञध्वनिजन्य                               | १७१          | छतीसा तिण्णिसया (भावपा० २८)                    | <b>२</b> ३७ |
| सर्वः प्रेप्सति सत्सु (त्र्रात्मानु० ६)        | ३३६          | जइया होहिसि पिच्छा १५०,                        | २२१         |
| सामान्यशास्त्रतो नूनं .                        | रपुष्ठ       | जीवा जिएवर जो मुएइ (योगीन्द्रदेव)              | १४८         |
| साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च                     | १=२          | जीवो उवस्रोगमस्रो (हव्यसं २२)                  | १७४         |
| सारंगी सिंहशाचं                                | २०८          | जं मुणि लहवि ऋणंतु सुहु (परमा २१, ११७)         | १८७         |
| सूचमीकृतं ततो लोभं (महा० २०, २६०)              | १८४          | र्ण कुराइ पक्खवायं (गो० जी० ५६)                | र्पूर्      |
| सुगतो यदि सर्वज्ञः १५,०,                       | २३६          | णाणिम भावणा खलु (समयसा० ११)                    | २४२         |
| सुद्धन्विय श्रीसुभगत्वमश्नुते (स्वयम्भू० ६६)   | \$38         | णासिविणिगाउ सासडा(परमा० २,१६२) १८३             | २४७         |
| स्योंघों ग्रहणस्नानं (यश० ६, २८२)              | १५५          | णिञ्चणिगोदपञ्जत्तयस्त (गोर्जी०३१६)             | २३०         |
| स्जित करोति प्रग्यति १६३,                      | २८५          | ग्येयाभावे वेल्लि जिमि (परमात्मप्र०१, ५७)      | १७३         |
| सोऽहं योऽभूवं वालवयसि (यश० ५, २५६)             |              | णेरइय भवणवासिय                                 | 388         |
| संयोगमूला जीवेन (सं० सामा० ११)                 | १टे२         | तित्थयरा तिप्ययरा                              | २०२         |
| स्नातकः केवलज्ञानी                             | १पप          | ते घंदउ सिरिसिद्धगर्ण (परमात्मप्र० १,२)        | १४८         |
| स्पर्शरसगन्धवर्णः (षड्दर्शनममुचय ६२)           | २२५          | दंसगपुव्वं गागां (द्रव्यसं० ४३)                | 388         |
| स्फुरदरपहस्त्रशिचरं (नन्दीश्वर० श्लो० १३)      | १५१          | धग्रुवीसड दस य कदी ्गो० जी० १६७                | १७६         |
| स्याद्वादकेवलशाने (स्राप्तमी० १०५)             | २४१          | धम्मो वत्थुसहावो (स्वामिकार्त्ति० ४७६)         | १७०         |
| स्वर्गदिनमानसंवत्सर (दुर्गसिंह)                | २५४          | धिदिवंतो खमजुत्तो                              | \$38        |
| <b>स्थितिकल्पें ऽशुक्त्यागी</b>                | १६४          | निन्निरा तत्ततवा                               | १८८         |
| स्थितिजनननिरोधल० (स्वयम्भू० ११४) २०८           | ,२२२         | पुवण्हे मज्झण्हे (स्वामिका० ३५४)               | १७०         |
| स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपिंडितेन (कल्यागाम > २७) | )२०२         | बुद्धि तंनो नि य लद्धी (वसु० श्रान० ५१२)       | Pox         |
| इकारं पंचमैर्युक्तं (पाणिनीयशिक्ता क्षो० १४)   | १६४          | भवतग्रुभोयविरत्तमग्रु (पर०प्र० २,३२) १४१       | ,१८२        |
| हलमञ्च ते स्वजनभक्ति (स्वयम्भू० १२६)           | 338          | मण्वयणकायसुण्यो                                | २४७         |
| हिंसाऽनृतं तथा स्तेयं १८६,                     | १८६          | मसुमिलियउं परमेसरहो (पाहुडदो० ४६)              | १८३         |
| हृद्यः प्राप्तो मरुदिप भव० (एकीभाव० १०)        | २४०          | महु त्रासहरु थोडर (सावयधम्म० २३)               | २१०         |
| श्रुतसागरीटोकागतप्राकृतपद्यानुकर्मा            | <b>ग्</b> का | महु लिहिवि मुत्तइ                              | २१०         |
| श्रहत्तीसद्दलवा (गो० जी० ५७४)                  | २५३          | मिच्छो सासण्मिस्सो (गो० जी० ६ पं०१,४)          | १५६         |
| श्रण्णोण्णं पविसंता (पंचास्ति० ७)              | २२८          | मंदं गमणं मोत्रं च                             | २१६         |
| त्र्यरहंतमासियत्थं (सूत्रपा <b>०</b> १)        | १६४          | रिसिणो रिद्धिपवण्णा                            | १८५         |
| ऋरहंता छायाला                                  | १६३          | लक्कडिया केण कजेगा                             | २४६         |
| ग्रसरीग जीवघना (तत्त्वस० ७२)                   | २५६          | वत्तासुद्वारों जसुधर्यादासों (प्रा० देव० पूजा) | १४६         |
| त्राकंपिय त्रागुमाणिय (भग०त्रा०५६२) १८६        | ,२४८         | वत्थुसहावो धम्मो                               | १७०         |
| ग्रावित ग्रसंखसमया (गो० जी० ५७३)               | र्प्र        | वदसमिदी गुत्तीच्रो (द्रव्यसं० ३५)              | १६०         |
| इगतीस सत्त चत्तारि (त्रिलोकसा० ४६२)            | २०१          | ववहारो भूदत्थो (समयसार ११)                     | २२४         |
| इत्थिविसयाहिलासो (भग० त्र्रा० ८७६)             | १८६          | विकहा तह व कसाया (गो० जी० ३४)                  | १८२         |
| इत्थीर्णं पुर्ण दिक्खा (दर्शनसा० ३५)           | २४४          | वियलिंदिए श्रसीदी (भावपा० २६)                  | २३७         |
| इह परलोयत्तार्ण (मूला० ५३)                     | १४५          | सकार पुरकारो                                   | १८६         |
| उनसंत खीर्यामोहो (गो० जी० १०, १५)              | १५६          | सिंग्सिस वार सोदे (गो० जी० १६८)                | १७६         |
|                                                |              |                                                |             |

|                                                                | परिशि      | Į.                                               | र⊏३         |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|
| सव्यण्हु                                                       | 3, १५०     | प्रान्तसंघातयोभिन्ना<br>                         | १७५         |
|                                                                | १, २१६     | भृतिर्विभृतिरैश्वर्यम्                           | २४१         |
| सुरंत्रय राष्ट्रकारा<br>सेयंवरो य ग्रासंवरो य                  | 388        | मतिल्लका मचर्चिका (ग्रमरदत्त)                    | १४७         |
| संसारसंभवाणं जीवाणं                                            |            | मत्स्यांग चोपनियदि                               | १९३         |
|                                                                | १७१        |                                                  | ,१६६        |
| श्रुनसागरी टीकागत अनेकार्थ                                     | क          | मोचे सुधायां पानीय                               | १६८         |
| पद्यानुत्रमिणका                                                |            | मो मंत्रे मन्दिरे माने                           | २०१         |
| श्र <b>च्</b> मिन्द्रियमित्युक्तं                              | १८७        | मं मौलौ मोऽघवृत्तौ मं                            | २०१         |
| श्रिधिभूनायको नेता                                             | १७३        | रसायनेऽन्ने च स्वर्गे                            | १६८         |
| श्रप्यापनं त्रहायज्ञः १६                                       | ३,२४०      | वज्ञोविभृपर्गे साप्टशते                          | १५८         |
| <b>त्रव्यक्तमधुरभाने</b>                                       | રૃપૂહ      | वस्तुद्रव्यप्रकाराभिधेयेषु                       | १६७         |
| य्यः शिवे केशवे वायी (विश्वप्रकाश) २३                          | प्, र्प्३  | वार्पिकी त्रिपुटा त्र्यसा (धन्यतारे वैद्य)       | 338         |
| ग्रहिं मदौ तथा न्याये                                          | १९३        | विद्रोपेऽपि पुमानेप                              | १८७         |
| श्रात्मनि मोचे जाने (यरा० ६, २६६)१४६ ।                         | १८८,२१८    | विष्कम्भादौ तनुस्थैर्य                           | २४५         |
| त्रारोहणं स्यात्योपानं                                         | १५४        | वेगेर्विदितं विन्तेर्विन्नं                      | १४१         |
| श्राशायन्थकन्त्रि निर्ति                                       | গ্লভ       | वो दन्त्योप्ट्यस्तयोप्ट्यश्च (विश्वप्रकाश)       | १६८         |
| इति कर्नव्यतायां च                                             | 3=€        | वंदने वदने वादे                                  | १६८         |
| उचदेशे स्थले                                                   | १६७        | शब्दपृत्रित्तेहेतुश्च                            | १६२         |
| उपायवभी विद्वान्य                                              | १६६        | शस्ये स्त्रभावेऽप्यधरे                           | १६८         |
| उपाये भेपन लब्ध                                                | ર૪પ        | श्वेतद्रव्येऽशने वापि                            | १८७         |
| ऋशब्दः पादके स्वे                                              | २०३        | शोभा तमोऽर्कभार्यायां                            | २२०         |
| न्द्रसन्दर सन्सन्दर्भ<br>कर्पनऽभि रथस्यावयवे                   | २०४        | पोडशोऽशो विधोर्मू लं                             | १५७         |
| ज्योतिश्रत्तिपि तारके (धन०ग्र०ना०६)                            | १५६        | सत्तायां मंगले वृद्धौ १५१,१७२,१७३,२०३            | ६,२०५       |
| तन्ते पुमान् मनः पुंचि (यश० ८, ४११)                            |            | सत्ता स्वभावो जन्तुश्च                           | १६२         |
| तत्वे रतं च गुर्धे च रहः                                       | १४८        | सुर्येऽमौ पवने चित्ते                            | १४८         |
|                                                                | १८७        | इस्ति विन्दो मतं पद्म                            | १६७         |
| दयायां दमने दीने<br>दर्शनं स्त्रीरजो( योनिः                    |            | श्रुतसागरीटीकोद् <b>धृत-सूत्रवाक्यां</b> श       | सन्त्री     |
|                                                                | १६६<br>१८७ | त्रप्रिमुखा वे देवाः                             | २४०         |
| दो दाने पूजने र्ज्ञाणे (विश्वशम्भुमुनि)<br>घने वृद्धीपधे रत्ने | •          |                                                  | २४०         |
| यन इक्षापय रज<br>धातु तेजो वलं दीति                            | १५७        | त्र्यामिमेन यजेत स्वर्गकामः                      | १६३         |
|                                                                | १५७        | ग्रमीध-पेतृ-प्रशास्तृ                            | १६०         |
| नपुंसकेऽन्त्रं तुच्छे                                          | २०५        | त्रतोऽन्यत्यापम् (तत्त्वा ०८,२६)                 | २३८         |
| निश्चयेऽत्रयवे प्रान्ते                                        | २४४        | ग्रम्यासिकारेष्वपवादो नोत्सर्गे वाधते            | २३६         |
| पः सूर्यशोषणे वही                                              | १६७        | ग्रम्यरचरकुमारहेला (यशस्ति० ८,३८४)               |             |
| पालंन च गता कान्ती                                             | १६२        | ग्रास्त्रवनिरोधः संवर (तत्त्वा०६,१)              | २४६<br>१४-६ |
| पाराकं राकटं कीली                                              | १८७        | इंपत्नोर्जित्वा वायवः स्थ देवो वः (शुक्लय०१,१    |             |
| पुर श्रेष्टे दशस्वेव                                           | १७५        | त्रमृपयः सत्यवचसः                                | १६६         |
| पृथुं मृदुं हढं चैव                                            | १८१        | ॐ भूभु वःस्वस्तत्स्वितुर्वरेण्यं (गायीत्रीमंत्र) |             |
| प्रधान च परच्छेद                                               | १८६        | ॐ हीं श्री वासुपुच्याय नमः                       | 185         |
| प्रवेशे च कियायां च                                            | १६२        | क्रचित्र लुप्यन्ते विभक्तयः १५१, १७              | ४,५५०       |
|                                                                |            |                                                  |             |

| क्रोधलोमभीक्त्व (तत्त्वार्थं० ७,५)               | २२६     | श्रुतसागर-विरचित-पद्यानुकः        | मणिका             |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|
| गोसवे ब्राह्मणो गोसवेनेष्ट्वा                    | १६६     | श्रकलंकपूज्यपादा                  | १६५               |
| चित्तामोगो मनस्कारः                              | १५३     | श्रथ जिनवरचरणयुगं                 | 888               |
| जलबुद्बुदस्वभावेषु जीवेषु                        | २२४     | ग्रथ बुद्धशते टीकां               | २२०               |
| ततो नान्यः परमगुर (तत्त्वार्थका॰)                | २०६     | श्रथ विद्यानिन्दगुरुं             | २०७               |
| तदेजित तन्नेजित (शुक्रयजुर्वेद ४०, मं० २)        | १६२     | न्नदः पट्टे भट्टादिकमत            | <b>१</b> प्ट      |
| दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता (तन्वार्थ०६,२४      | ) ररह   | त्र्यर्हन्तः सिद्धनाथास्त्रिविध   | "                 |
| देवः सवितः प्रसुव यज्ञं (शुक्लय० ४०,१)           | १६१     | <b>ऋस्ति स्वस्तिसमस्तसंघतिलकं</b> | - >>              |
| द्रष्टव्योऽरेऽयमात्मा श्रोतव्यो २२५, २४०         | , २४६   | त्रालम्बनं सुविदुषां              | "                 |
| नमः सिद्धेभ्यः १६३                               | , २०४   | इतोइ बुद्धादिशतं निदर्शनं         | २४३               |
| निमित्ताभावे नैनित्तिकस्याप्यभावः                | र्३५    | जिह्नाग्रे वसतु सदा               | २४४               |
| पुलाकवकुराकुराील निर्मन्थ (तस्वा०६,४६)           | २०२     | ध्यात्वा विद्यानन्दं              | १४१               |
| प्रसंख्यानपविपावकप्लुष्टानुत्थान २१४,२३          |         | नाथशतमेत्दित्थं                   | <b>३</b> ८१       |
| व्रसचारी सदा शुचिः                               | १६६     | नामसहस्रशानं                      | १७२               |
| ब्रह्मणे ब्राह्मणं च्रत्राय राजन्यं (शुक्र०३०,५  | () १६३  | यदि संसारसमुद्रादुद्दियो          | २०७               |
|                                                  | ६,२५२   | , यो नामानि जिनेश्वरस्य           | "                 |
| ब्राह्मणो न हन्तन्यः, सुरा न पेया                | १६६     | विद्यानिन्दिमुनीन्द्रात्          | 323               |
| ब्राह्मोदनं पचित                                 | १६२     | विद्यानंद्यकलंकं                  | १७२               |
| भाविनि भूतवदुपचारः                               | २०३     | विद्यानंद्यकलंकगौतम               | २२०               |
| मनोशामनोश्नेन्दिय तत्त्वार्थस्० ७, ८)            | २२६     | शब्दश्लेषग्रन्थिप्रभेदनो          | २२०               |
| मोहत्त्रयाज्ञानदर्शनावरणां (तत्वा०१०,१)          |         | श्रीपद्मनन्दिपरमात्म              | . २५८             |
| यावन्तो गत्यर्थाः धातवस्तावन्तो ज्ञानार्थाः      | २४१     | श्रीवीरगौतमगुर्णाधिककुन्दकुन्द    | १९५               |
| येनायं दृष्टस्तेन सर्वे दृष्टम्                  | र्र्द   | श्रीश्रुतसागरगुरुणा               | "                 |
| वाङ्मनोगुप्तीर्वादान (तत्त्वार्थ० ७, ४)          | २२६     | श्रुतसागरकृतिवरवचना               | २५८               |
| विजयादिए द्विचरमाः (तत्त्वार्थ० ४, २६)           | २१८     | सर्भश्यचनरचना                     | १म४               |
| श्रून्यागार्यवमोचितावास (तत्त्वार्थस्० ७,७)      |         | श्रुतसागरी टीकागत-पौराणिक         | र जागळाची         |
| सद्देधशुभायुर्नामगो० (तत्त्वा०८,२५)              | 255. 3  |                                   |                   |
| समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दाः स्रवयेष्वपि वर्तन्ते | १५४     | नाज्छ .                           | २ <b>४२</b><br>>> |
| सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्त (तत्त्वा ८,४५)       | २४६     | महाकच्छ                           | ,,                |
| स यदा दुःखचयोत्थतप्तचेता                         | "       | <b>ब्</b> ष्मनाथ                  | •                 |
| सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य (तत्त्वा० १, २६)     | १५१     | श्रुतसागरी टीकागत-ग्रन्थन         | ाम सूची           |
| सर्वे गत्यर्था धातवो ज्ञानार्था ५५,१६            | .६, २१८ | ग्रश्वमेध                         | १६२               |
| सहस्रशीर्षः सहस्रपात्                            | १५२     | <b>त्रा</b> तमीमांसां             | . २४६             |
| सोपस्कराणि वाक्यानि भवन्ति                       | १४४     | एकाच्त्रनाममाला                   | १८७               |
| स्त्रीरागकथाश्रवण (तत्त्वार्थस्० ७, ८)           | २२६     | कुमारसम्भव                        | • २१३             |
| स्त्रीपु त्रमुक्त्वनेन भवितव्यम्                 | १४२     | गोम्मटसार                         | १५६, २५०          |
| संशाशब्दानां व्युत्पत्तिस्तु यथाकथंचित्          | , २१६   | चारित्रसार ,                      | <b>ક્</b> યૂપ્    |
| संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिंग (तत्त्वार्थ०६,      | ८०) २०२ | तर्कपरिभाषा -                     | २२६ '             |
| हयाय कारिमानं दायस्त्रीषस्वं                     | २०१     |                                   | २०२               |
| -                                                |         |                                   |                   |

|                                    |                         | परिवि       | श्रप्ट                |                        | रदर             |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| तत्त्वार्थं श्लोकवार्तिकालंकार     | १६६, २०६,               | २४२         | पद्मनिन्द             |                        | १९२             |
| त्रिलोकसार                         |                         | २०१         | पात्रकेसरी            |                        | २२०, २३६        |
| देवागमस्तुति                       |                         | २५५         | पूज्यपाद              | १४६, १६३,२१७           | २२६, २४५        |
| देवागमालंकार (श्रष्टसहस्री)        |                         | १६६         | प्रभाचन्द्र           |                        | २२०, २३३        |
| नन्दीश्वरभक्ति                     |                         | १६३         | प्रभाचन्द्रगणी        |                        | २१४             |
| _                                  | 5 - 11                  | 1           | भद्रवाहु              |                        | १६५             |
|                                    | २०५,                    | 305         | भोजराज                |                        | २३४             |
| । गयक्त सास्त्र                    |                         | 353         | मदनकीर्त्ति           |                        | ५७, १४२         |
| । नेपा करा। स्त्र                  |                         | २४६         | मल्लिभूपरा            |                        | २२०             |
| नेमिस्तुति (स्वयम्भूस्तोत्र)       |                         | १६८         | महावीर                | પૂછ,                   | १४२, २२०        |
| न्यायकुमुद्चन्द्र                  | १६६                     | , २३३       | मानतुंग               | •                      | २३५             |
| न्यायविनिश्चयालंकार                |                         | १६६         | <b>मुनीन्द्रभूपण्</b> |                        | र्रु<br>र्रु    |
| प्रमेयकमलमार्तण्ड                  |                         | 55          |                       |                        |                 |
| महापुराण                           |                         | १५७         | योगीन्द्रदेव          |                        | १०८             |
| मूलाचार (ग्रनागारधर्मामृत          | )                       | १८५         | लच्मी चन्द्र          |                        | २२०             |
| रतकरण्डक                           |                         | र्०इ        | वाग्मट                | 000                    | १६६, १६१        |
| विश्वप्रकाश १६५                    | , १६८, २३८,             | , २५३       | विद्यानित             | १८५,                   | २०७, २२०<br>१८७ |
| <b>सद्दोधचन्द्रोद</b> य            |                         | १६२         | विश्वशम्भुमुनि        |                        | १६२             |
| समयसार                             |                         | २२४         | वीरनन्दि              |                        | १८५<br>२२३      |
| संहिता                             | १६४                     | , २८५       | शाकटायन               |                        | २१३, २३३        |
| श्रुतसागरीटीकागत-                  | प्रन्थकारनाम            | सुची        | शुभचन्द्र             |                        | 270             |
| श्रकलंक १५८, २                     | ६, २११ २२०              |             | श्रीपाल               | ्रथम <sup>्</sup> १६५, |                 |
| ग्रमरदत्त                          |                         | १४७         | समन्तमह               | { २२१, २३३,            | २३४. २३४        |
| <b>श्रमोघवर्पं</b>                 |                         | १७४         | सोमदेव                |                        | 225             |
| ग्राशाधर १५                        | ३, १७५ १८५              | , २४२       | श्रतसागरी             | टीकागत दार्शनिक        | नामसूची         |
| उदयसेन                             |                         | , १४२       | कागाद-                |                        | २२७             |
| उमास्त्रामो                        |                         | <b>२</b> १४ | चार्वाक               |                        | २२७, २४१        |
| कालिदास                            | २१३                     | , २१४       |                       |                        | २२७             |
|                                    | प, २२० २२४              |             | जैमिनीय               |                        | 77              |
| कुमुदचन्द्र<br>-                   |                         | २३५         | नास्तिक               |                        |                 |
| काव्यपिशाच                         | •                       | १४७         | नैयायिक               |                        | २ <b>२</b> ६    |
| खण्डमहाकवि<br><u>स्व</u> ण्डमहाकवि |                         | २४०         | पाशुपत                |                        |                 |
| युग् <b>भद्र</b>                   |                         | १८८         | वृहस्पति              |                        | २४१             |
| गौतमस्वामी .                       | ु १५४, १६५              | , 200       | बौद्ध                 |                        | <b>२</b> २७     |
| पातनस्त्रामा .                     | ्रथप्र, १६५<br>२१०, २२० | , २३५       | भाइ                   |                        |                 |
| चामुण्डराय                         |                         | १५५         | मरीचिद्शन             |                        | . ,,            |
| जिनचन्द्र                          |                         | १९५         | मीमांसक               |                        | , ,,            |
|                                    | <b>८</b> ४, २१६, २१     | ७,२२०       | रक्तपट्टमित्तु        |                        | "               |
| दुर्गसिंह<br>-                     |                         | ા, રમ્પ્યુ  | · लोकायतिक            |                        | "               |
|                                    | १५१, २१                 |             | वैशेषिक               |                        | "               |
| देवनन्दि                           | (सर्) रह                | १६५         | 1                     |                        | "               |
| देवेन्द्रकीर्त्ति                  |                         |             | 1                     |                        | <b>'</b> ;      |
| <b>धन्वन्तरिवैद्य</b>              |                         | 388         | सांख्य                |                        | ,               |
| नेमिचन्द्र                         |                         | (६, रप्रर   |                       | :0:                    |                 |

•

## ग्रन्थनाम-संकेतसूची

| ग्रकलंकरतेत्र              | श्रकलं० स्तो०        |
|----------------------------|----------------------|
| <b>ग्रनंगारधर्मामृत</b>    | त्रनगा०              |
| ग्रमरकोश                   | ग्रमरको०             |
| ग्रप्रशती                  | श्रप्रशः             |
| श्राचारधार                 | श्राचार०             |
| श्रातनीमांचा               | त्र्याप्तमी०         |
| <b>ग्रात्मानुशासन</b>      | <b>ग्रात्मानु</b> ०  |
| एकीभावस्तोत्र              | एकीभा०               |
| कल्याग्यमन्दिरस्तोत्र      | कल्याग्              |
| कातन्त्रव्याकरण            | का०, कातं०, कातंत्र० |
| कुमारसम्भव                 | कुमारसं०             |
| गोम्मटसारजीवकाण्ड          | गो० जी०              |
| चैत्यभक्ति                 | चेंत्यभ०             |
| <b>जैनेन्द्रव्याकरण</b>    | नै॰, नैनेन्ह०        |
| <b>ज्ञानार्ण्</b> य        | शना०                 |
| तत्त्वसार                  | तत्त्वसा             |
| <b>ं</b> त्रिलोकसार,       | त्रिलो०              |
| दर्शनसार                   | दर्शन०               |
| देवागमस्तुति               | देवाग०               |
| द्रव्यसंत्रह               | द्रव्य०              |
| धनंजय त्र्रानेकार्थनाममाला | धन० ग्र० ना०         |
| नन्दीश्वरभक्ति             | नन्दी०               |
| निर्वाण्मिक                | निर्वा०              |
| परमात्मप्रकाश              | परमा०                |
| पाणिनीयशिज्ञा              | पाणि॰ शि॰            |
| पाहुडदोहा                  | पाहु०                |
| पात्रकेसरिस्तोत्र          | पात्रके॰ .           |
| ,प्रतिशचारोद्धार           | प्रतिद्या •          |
| पार्श्वनायस्तोत्र          | पार्श्व०             |
| प्राकृतदेवपूनानयमाला       | मा॰ देवपू०           |
| पंचसंग्रह प्राकृत          | पंच॰ प्रा॰           |

पंचसंग्रह संस्कृत पंच० सं० . पंचास्तिकाय पंचास्ति • बृहदारण्यक वृहद्ग० भक्तामरस्तोत्र भक्ता० स्तो० भगवती श्राराधना भग० त्रारा० भावपाहुड भावपा० भृपालचतुर्विशतिका भूपालच० मनुत्मृति मनु० महापुराग् महापु० मूलाचार मूलाचा० यशस्तिलक यश०, यशस्ति० रलक० रलकरण्डश्रावकाचार वसुनन्दिश्रावकाचार वसु० श्रा० वाग्भयलंकार वाग्भटा० विपापहारस्तोत्र विपाप० वीरभक्ति वीरम्७ शाकटायन उणादिस्त्रपाठ शाक० उणा० शाकटायन व्याकरण शाक० व्या० शुक्ल यजुर्वेद शुक्लयजु० श्रुतमक्ति श्रुतम० पड्दर्श० पड्दर्शन समुचय समयसा ० समयसार समयसरणस्तोत्र ' समव० सावयधम्मदोहा सावय० स्त्रपाहुड सूत्रपा० सौन्द्रानाद सौन्दरा० सांख्यतत्त्वकौमुदी सां० त० <del>उंस्कृतसामायिकपाठ</del> सं० सामा० स्वयमभूस्तोत्र स्वयम्भू० . स्वामिकाचिकेयानुप्रेचा स्वा० का०

## ज्ञानपीठके सांस्कृतिक प्रकाशन

#### [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]

| महावन्ध [ महाधवल सिद्धान्त शास्त्र ]-प्रथम भाग, हिन्दी त्रानुवाद सहित         | १२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| महावन्ध—[ महाधवल सिद्धान्तशास्त्र ]-द्वितीय भाग                               | ??)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| करलक्खण [ सामुद्रिक शास्त्र ] हस्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ [ स्टाक समाप्त ] | رب<br>(۶)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| मदनपराष्ट्रय [ भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना ]                  | ج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थस्त्री                                         | <b>१३</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| न्यायविनिश्चयविवरण [ प्रथम भाग ]                                              | <b>શ્ય</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| न्यायविनिश्चयविवरण [ द्वितीय भाग ]                                            | १५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| तत्त्वार्थं हृत्ति [ श्रुतसागर सूरिरचित टोका । हिन्दी सार सहित ]              | १६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| <b>त्र्यादिपुरा</b> ण भाग १ [ भगवान् ऋपमदेवका पुण्य चरित्र ]                  | . (१०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| श्राद्युराग भाग २ [ भगवान् ऋपभदेवका पुण्य चरित्र ]                            | १०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| नाममाला सभाष्य [कोश ]                                                         | <b>キ</b> II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| केंचलज्ञानप्रश्चचूडामिण [ ज्योतिष ग्रन्थ ]                                    | 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| सभाष्यरतमंजूपा [ छन्दशास्र ]                                                  | ર)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| समयसार—[ ग्रांग्रेजी ]                                                        | 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| थिक कुरल — तामिल भापाका पञ्चमवेद [ तामिल लिपि ]                               | 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| वसुनिद-श्रावकाचार                                                             | ં ધ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| तत्त्वार्थवार्तिक [ राजवार्तिक ] भाग १ [ हिन्दी सार सहित ]                    | १२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| जातक [ प्रथम भाग ]                                                            | (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| जिनस <b>दस्र</b> नाम                                                          | 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| [ हिन्दी ग्रन्थ ]                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| आधुनिक जैन कवि [ परिचय एवं कविताऍ ]                                           | ŧnı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| जैनशासन [ जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना ]                   | ₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| कुन्दकुन्दाचायँके तीन रत [ अध्यात्मवादका अद्मुत प्रन्थ ]                      | ર)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| हिन्दी जैन साहित्यका संचित्र इतिहास                                           | ગા!=)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                                                               | महावन्ध—[ महाधवल सिद्धान्तशास्त्र ]—हितीय भाग करलक्खण [ सामुद्रिक शास्त्र ]—हत्तरेखा विशानका नवीन ग्रन्थ [ स्टाक समाप्त ] मदनपराजय [ भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना ] कन्नडभान्तीय ताडपत्रीय प्रन्थसूद्धी न्यायविनिश्चयविवरण [ प्रथम भाग ] न्यायविनिश्चयविवरण [ हितीय भाग ] तत्त्वार्थदृत्ति [ श्रुतसागर स्रिर्गचित ग्रेका । हिन्दी सार सहित ] श्चादिपुराण भाग १ [ भगवान ऋपभदेवका पुण्य चरित्र ] श्चादिपुराण भाग २ [ भगवान ऋपभदेवका पुण्य चरित्र ] नाममाला सभाष्य [ कोश ] केवलज्ञानश्रश्चदुडामणि [ ज्योतिष ग्रन्थ ] सभाष्यरत्वमंजूषा [ छ्रत्यास्त्र ] सभाष्यरत्वमंजूषा [ छ्रत्यास्त्र ] समयसार—[ ग्रंग्रेजी ] थिकञ्चरत्व—तामिल भाषाका पञ्चमवेद [ तामिल लिपि ] थसुनन्दि-श्चावकाचार तत्त्वार्थवार्तिक [ राजवार्तिक ] भाग १ [ हिन्दी सार सहित ] जातक [ प्रथम भाग ] जिनसहस्त्रनाम |  |  |  |  |

## भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुगड रोड, बनारस ५

@&@&@&@&@&@&@&@&@&@&@&@&@&@&@&@&@&

## ज्ञानपीठके खुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन

| श्री वनारसीदास चनुर्वेदी—हमारे ग्राराध्य [ स्नातिप्राप्त विदेशी महापुरुपोंका जीवन-परिचय ]    | ₹}          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| संस्मरण [ भारतके नेतात्रों साहित्यिकोंके मनुर संस्मरण ]                                      | ₹)          |
| रेखाचित्र ,, ,,                                                                              | 8)          |
| श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय-शेरोशायरी [ उर्दृके महान् ३१ शायरींका परिचय ]                      | 5)          |
| शेरोसुखन [ चारों भाग ] [ उर्दू शायरीका प्रामाणिक इतिहास ]                                    | <b>?</b> ૭) |
| गहरे पानी पैठ [ मर्मस्पर्शी छोटी कहानियाँ ]                                                  | રાા)        |
| जैन-नागरणके अप्रदृत [ संस्मरण ]                                                              | ( છ         |
| श्री कन्हेयालाल मिश्र प्रमाकर - श्राकाश के तारे : घरती के फूल                                | ₹)          |
| जिन्दगी मुक्कराई [ इन्सान वननेकी कुंची ]                                                     | 8)          |
| श्री मुनि कान्तिसागर—खण्डहरोंका देभव [ मूर्क्तिकला, चित्रकला ग्रादिपर श्राँखों देखी शोध-खो   | ब ] ६)      |
| खोनकी पगडंडियाँ ,, ,, ,,                                                                     | 8)          |
| श्री राजकुमार वर्मा—रजतर्राश्म [ एकाङ्की नाटक ]                                              | સા)         |
| श्री विप्णु प्रभाकर—संवर्षके बाद [ कहानियाँ ]                                                | ₹)          |
| श्री राजेन्द्र यादव—खेल खिलोंने [ कहानियाँ ]                                                 | ?)          |
| श्री मधुकर—भारतीय विचारधारा [ दर्शनशास्त्र ]                                                 | २)          |
| श्री सम्पूर्णानन्द जी – हिन्दू विवाहमें कन्यादानका स्थान                                     | - ?)        |
| श्री हरिवंशराय 'वच्चन' — मिलनयामिनी [ गीत ]                                                  | 8)          |
| श्री अनूप शर्मा—वर्द्धनान [ महाकाव्य ]                                                       | ६)          |
| श्री ज्ञान्तिप्रिय द्विवेदी—पथिचह्न [ संस्मरण ]                                              | २)          |
| श्री वीरेन्द्रकुमार एम० ए०—मुक्तिदूत [ पौराणिक उपन्यास ]                                     | <b>4</b> )  |
| श्री रामगोविन्द त्रिवेदी - वैदिक चाहित्य [वेदों पर अधिकार पूर्वक हिन्दीमें प्रथमवार अध्ययन ] | ٤)          |
| श्रां नेनिचन्द्र ज्योतिषाचार्य —भारतीय ज्योतिप [ ज्योतिपकी हिन्दीमें महान् पुस्तक ]          | ٤)          |
| श्री जगदीशचन्द्र जैन – दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ                                          | ₹)          |
| श्री नारायग्पप्रसाद जैन—शानगंगा [स्कियाँ ]                                                   | ६)          |
| श्रीमर्ता शान्ति पुस० ए०—पञ्चप्रदीय [ गीत ]                                                  | २)          |
| श्री 'तन्मय' बुखारिया:—मेरे वापू [ नहात्ना गाँधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि ]                      | સા)         |
|                                                                                              |             |

नुदक—शिवनारायण उपाध्याय बी० ए०, 'विशारद'. नया संसार प्रेस, भदैनी, बनारस ।

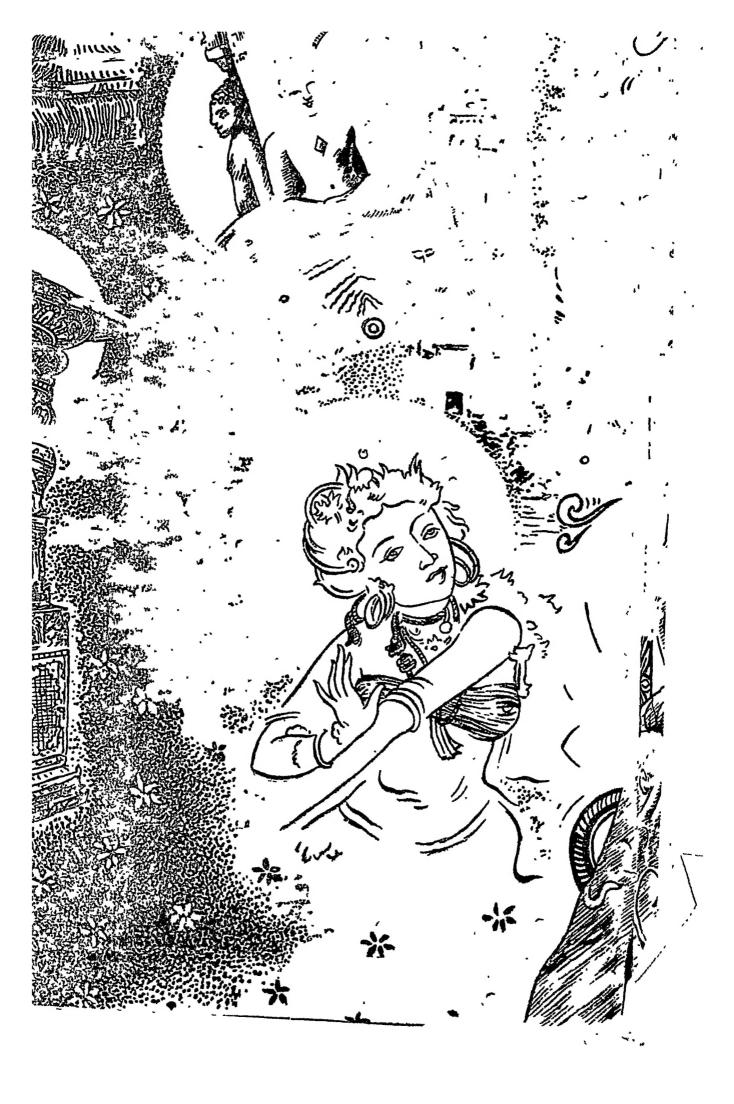

## [ श्रेसमें ]

- १. महाबंन्ध [भाग ३]
- २. महाबन्ध [भाग ४].
- ३. राजवातिक [भाग २]
- ४. सर्वार्थसिद्धि
- ५. न्यायविनिश्चयविवरण [भाग २]
- ६. जैनेन्द्र महावृति
- ७. पुराणेमार संग्रह [१]
- ६. पुराणसार संग्रह [२]
- कालिदासका भारत
- १०. ग्रध्यातम-पदावली
- ११. चीलुक्यकुमारपाल
- १२. द्विवेदी-पत्रावली
- १३. धर्मशर्माभ्युदय [धर्मनाथ चरित]
- १४. उत्तरपुराण

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

#### उद्देश्य

हानको विलुप्त, श्रनुपलन्ध श्रौर श्रप्रकाशित सामग्रीका श्रनुसन्यान श्रौर प्रकाशन तथा लोकं-हितकारी मौलिक साहित्यका निर्माण



संस्थानन सेठ शान्तिप्रसाद जैन

श्रम्यद्या श्रीमती रमा जैन